# जैनसंघ-ग्रन्थमाला

# यन्थ-सालाका उद्देश्य-

प्राकृत, संस्कृत श्रादिमें निबद्ध दि॰ जैन सिद्धान्त, दर्शन, साहित्य, पुरागा श्रादिका यथा सम्भव हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशन करना



सञ्चालक-

मा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्ग १-२

प्राप्तिस्थान—

न्यवस्थापक

भा० दि० जैन संघ,

चौरासी, मधुरा

मुद्रक, रामकृष्ण दास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस।

Sri Dig. Jain Sangha Granthmala No. 1-II

# KASĀYA-PĀHUDAM II (PAYADI VIHATTI)

BY

GUNABHADRÁCHÁRYA

WITH

# CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHĀCHĀRYA

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY

Pandit Phulachandra Siddhantashastri, EX-JOINT EDITOR OF DHAVALA.

Pandit Kailashachandra, Siddhantashastri,
NYAYATIRTHA, SIDDHANTARATNA,
PRADHANADHYAPAK, SYADVADA DIGAMBARA JAIN
VIDYALAYA, BENARES.

PUBLISHED BY

The Secretary Publication Department,

THE ALL-INDIA DIGAMBRA JAIN SANGHA CHAURASI, MATHURA,

# SRI DIG. JAIN SANGHA GRANTHAMĀLĀ

Foundation year-j

I-Vira Niravana Samvat 2468

Aim of the Series:-

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Darsana, Purana,
Sahitya, and other Works in Prakrta, Samskrta
etc. Possibly with Hindi Commentary
and Translation.

DIRECTOR :-

SRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA

To be had from:-

THE MANAGER,

SRI DIG. JAIN SANGHA.
CHAURASI MATHURA,

U. P. (India)

Printed by-RAMA KRISHNA DAS, AT THE HINDU UNIVERSITY PRESS, BENARES.

# भा० दि० जैन संघ के साहित्य विभाग के सदस्यों की नामावली

### संरक्षक सदस्य

८१२५) साहू शान्ति पसादजी डारूमिया नगर

#### सहायक सदस्य

- १००१) हाला स्याम लाल जी रईस, फर्र्स्साबाद
- २००१) सेठ नानचन्द जी हीराचन्द जी गांघी, उस्मानावाद
- १००१) सेंठ घनश्यामदास जी सरावगी, लालगढ़

[ धर्मपत्नी रा० व० सेठ चुन्नीलाल जी के सुपुत्र स्व० निहालचन्द जी की स्मृतिमें ]

- १००१) रा० व० सेठ रतनळाळ जी चांदमल जी, रांची
- १०००) सकल दि० जैन पंचान, नागपुर

- १०००) सकल दि० जैन पंचान, गया
- १००१) राय साहब लाला उरफतराय जी, देहकी
- १००१) लाला महावीर प्रसाद जी (फर्म महावीर प्रसाद एण्ड सन्स ) देहकी
- १००१) लाला जुगल किशोर जी ( फर्म धूमीमल धर्मदास ) देहली
- १००१) लाला रघुवीर सिंह जी ( जैन वाच कम्पनी ) देहली
- १०००) स्व० श्रीमती मनोइरीदेवी मातेश्वरी ला० वसन्त लाल फिरोजी लाल जी, जैन देहली

#### प्रकाशककी ओरसे

आज चार वर्षके पश्चात् कसायपाहुड (जयधवला) का यह दूसरा भाग (पयिड विहिच्च) प्रकाशित करते हुए हमें हर्प भी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होते ही दूसरा भाग प्रेसमें छपनेको दे दिया गया था। किन्तु प्रेसमें एक नये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका। उनके चले जानेके बाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तब कहीं दो वर्षमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका।

इस वीचमें जयधवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया। हमारे एक सहयोगी विद्वान त्यायाचार्ये पं० महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे तो हम पहले ही वंचित होचुके थे। वादको सिद्धान्त शास्त्रीं पं० फूलचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल सका। फिर भी यह प्रसन्नताकी वात है कि इस भागका पूर्ण अनुवाद और विशेषार्थ उन्हींके लिखे हुए हैं और प्रारम्भके लगभग एक तिहाई फार्मीका पूफ भी उन्होंने देखा है। मैंने तो केवल उनके साथ इस भागका आद्योपान्त वाचन किया है। और प्रूफ शोधन परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है।

हमारे पास इस प्रन्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी प्रयत चार्ल्स ।

इस भागका संशोधन कार्य, अनुवाद वगैरह पहले भागके सम्पादकीय कक्तव्यमें बतलाये गये ढंग पर ही किया गया है, टाईप भी पूर्ववत् हैं, अतः उनके सम्बन्धमें फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। जिन्हें सत्र बातें जानना हो उन्हें पहले भागको देखना चाहिये।

इस भागके ए० २९३ आदिमें जो भंगविचयानुगमका वर्णन करते हुए करण सूत्रोंके द्वारा भंग निकालनेकी विधि वतलाई है, उसको स्पष्ट करनेमें लखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० अवधेशनारायण सिंह ने विशेष सहायता प्रदान की है, अतः मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० वा० छेदीलाल जीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवला कार्यालय स्थित है, और यह सब स्व० वाबू सा० के सुपुत्र धर्मप्रेमी बाबू गणेसदास जी के सौजन्य और धर्म प्रेमका परिचायक है। अतः मैं बाबू सा० का हृदयसे आभारी हूँ।

स्याद्वाद महाविद्यालय काशीके अकलंक सरस्वती भवनको पूज्य क्षुद्धक श्री गणेशप्रसादजी वर्णीने अपनी धर्ममाता स्व॰ चिरोंजा वाईकी स्मृतिमें एक निधि अपित की है जिसके व्याजसे प्रतिवर्ष विविध विध्यांकं ग्रन्थोंका संकलन होता रहता है। विद्यालयके व्यवस्थापकोंके सौजन्यसे उस ग्रन्थसंग्रहका उपयोग जय-धवलांके सम्पादन कार्यमें किया जा सका है। अतः पूज्य क्षुह्यक जी तथा विद्यालयके व्यवस्थापकोंका मैं आमारी हूँ।

सहारनपुरके स्व० लाला जम्बूपसाद जीके सुपुत्र रायसाहव ला० प्रद्युम्नकुमारजीने अपने जिन-मन्दिरजीकी श्री जयधवलाजीकी उस प्रति से मिलान करने देनेकी उदारता दिखलाई है जो उत्तर भारतकी आद्य प्रति है। अतः में लाला सा० का आभारी हूँ। जैन सिद्धान्त भवन आराके पुस्तकाध्यक्ष पं० नेमिचन्द जी ज्योतिषाचार्यके सौहार्दसे भवनसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्रतियाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्राप्त होती रहती हैं। अतः मैं उनका भी आभारी हूँ।

हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मैनेजर वा॰ रामकृष्ण दासको तथा उनके कर्मचारियोंको भी मैं धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नसे ही यह प्रन्थ अपने पूर्व रूपमेंही छपकर प्रकाशित हो सका है।

जंयध्वला कार्यालय भवेनी, काशी श्रावण कृष्णा १ बी० नि० सं० २४७४ कैलाशचन्द्र शास्त्री मंत्री साहित्य विभाग

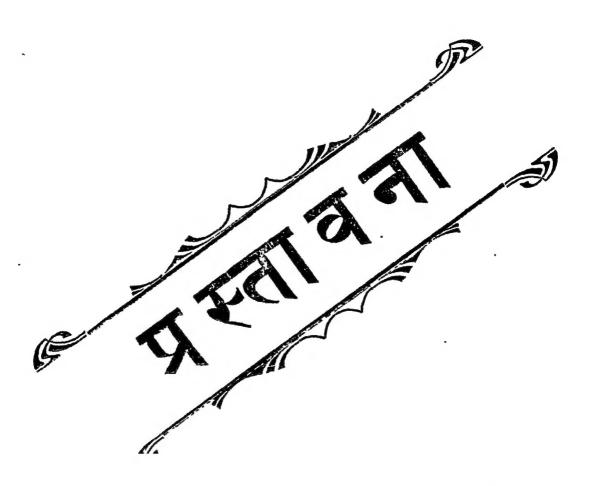

#### INTRODUCTION.

Kasaya Pahuda deals with the Mohaniya Karman (Attachment in general) and its sub-divisions in their latent (satva) condition with especial reference to Anuyoga-dvaras, c.i. Existence (Sat), number, place, time, difference etc. Therefore the term Mūla Prakṛti (Main natural division of-Karman action) and Uttara Prakṛti (Subdivision of Karman) denote here Mohaniya and its subdivision respectively. This volume 'Payadi-Vihatti' describes the distribution of the Mohaniya in all possible details further deviding the same into the MūlaPrakṛti-Vibhakti (distribution of the Mohaniya) and the Uttara- Prakṛti-Vibhakti (distribution of the subdivision of the Mohaniya).

The Acarya goes deeper in his treatment of The Uttara-Prakṛti-Vibhkti by creating two divisions namely Ekaika-Uttara-Prakṛti-Vibhakti and Prakṛti-Sthana-Uttara-Prakṛti-Vibhakti. The former describes individually every subdivision of the Mohaniya keeping all aspects in veiw and the later brings out clearly the distribution of the sub-divisions of the Mohaniya in fifteen main places while in existence alone. Thus the study of this volume is enough to enable one to procure the full psychological knowlege of the 'king of Karmans e.i. the Mohaniya.

The introduction of the previous volume (I) of the same will furnish with detailed information as regards the Text, Cūrni-Vṛtti, Jaya-dhavala-commentary there upon, the life of the author and the commentators and other things referred to here.

#### प्रस्तावना

इसं संस्करणमें मुद्रित कसायपाहुड और उसकी चूर्णिसूत्र रूप वृत्ति तथा उन दोनोंकी टीका जयध्वलाके सम्बन्धमें तथा उनके रचयिताओंके सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया गया है। अतः यहां केवल इस भागके विषयका और उसमें आईं हुईं कुछ उल्लेखनीय बातोंका परिचय दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोंका परिचय कराया जाता है।

#### १ मतभेदोंका खुळासा

- १. इस भागके प्रारम्भमें ही कसायपाहुड्की बाईसवीं गाथा आती है। प्रथम भागकी प्रस्तावना (ए० १७ आदि) में यह बतलाया है कि चूर्णसूत्रकारने जो अधिकार निर्धारित किये हें वे कसायपाहुड्में निर्दिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं। सो इस बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने गुण्धराचार्यके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (ए० १७) में आचार्य यतिष्ट्रक्षमें उक्त गांथाका व्याख्यान चूर्णसूत्रोंके द्वारा करते हुए अपने माने हुए अर्थाधिकारोंको दिखलाया है। इसीसे बाई-सवीं गांथा इस भागमें दो बार आई है। यतिष्ट्रक्षमाचार्यने उस गाथासे ६ अर्थाधिकार स्चित किये हें जब कि गुणधराचार्यके अभिप्रायानुसार उससे दो ही अर्थाधिकार स्चित होते हैं; क्योंकि गुणधराचार्यने प्रकृति विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिको मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है और प्रदेशविभक्ति झीणाझीण और स्थित्यन्तिकको मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिष्ट्रक्षमने इन छहींको अलग-अलग अधिकार माना है। इसीसे श्री वीरसेन स्वामीने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारोंके अनुसार चूर्णिस्त्रोंका कथन करने पर भी आचार्य यतिष्ट्रक्ष गुणधराचार्यके प्रतिकृत्व नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने दो अधिकारोंको ही ६ अधिकारोंमें विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होंने उन्हीं विपयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें गुणधराचार्यने किया था
- २. जैसे गुणधराचार्य और यतिवृषमाचार्यके अभिप्रायानुसार कसायपाहुडके अधिकारोंमें मेद है, वैसे ही यतिवृषमाचार्य और उच्चारणाचार्यमें भी अवान्तर अधिकारोंको लेकर मेद है। उच्चीरणाचार्यने मूल प्रकृतिविमक्तिके सत्रह अधिकार कहे हैं जब कि यतिवृषमाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी-तरह उच्चारणाचार्यने एकैंक उत्तर प्रकृतिविमक्तिके २४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिवृपमाचार्यने ११ ही अधिकार बतलाये हैं। किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकृलता नहीं है; क्योंकि आचार्य यतिवृषमने संक्षेपसे कथन किया है जबिक उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिवृषमने अनेक अनुयोग द्वारोंका एकमें ही संग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हें अलग-अलग कहा है।

# २ चूर्णिस्त्रोंकी प्राचीनता

पृ० २१० पर एक चूर्णिसूत्र आया है—'एकिस्से विहिचओं को होदि?' अर्थात् एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कीने होता है ? जय धवलांमें इस पर प्रश्न किया है कि यह सूत्र क्यों कहा गया ? तो उत्तर दिया है कि शांस्त्रकी प्रामाणिकता बतलानेके लिये । फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है ? तो वीरसेन स्वामीने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान् महावीरसे गौतमस्वामीने प्रश्न किया था । उसका यहां निदेंश करनेसे चूर्णिस्त्रोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचार्य यित-वृष्मेंने यह भी स्वित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्द्र गौतम स्वामीने भगवान् महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जी उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निवद्ध किया है।

इससे प्रतीत होता है कि चूर्णि सूत्रोंका आधार अति प्राचीन है और भगवान् महावीरकी वाणीसे उनका निकर्ट सम्बन्धं है।

# ३ 'मनुष्य' शब्दसे किसका महण ?

पृ० २११ पर चूर्णिस्त्रमें कहा है कि नियम क्षेपक मनुष्य और मनुष्यिणी ही एक प्रकृतिक-स्थानका स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामीने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि 'मनुष्य' शब्दसे पुरुपवेद और नपुंसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुसकवेद वाले मनुष्योंमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि आगम ग्रन्थोंमें मनुष्य शब्दका उक्त अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है जो गोम्महसार जीवकाण्डमें गति मार्गणामें नपुसकवेदी मनुष्योंकी संख्या अलगसे नहीं वताई है और न मनुष्यके मेदोंमें अलगसे उत्तका ग्रहण किया है। इससे भाववेदकी विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है।

# ४ कृतकृत्यवेदकसम्यग्दिष्ट मरता है या नही ?

पृ० २१५ पर चूर्णिस्त्रका विवेचन करते हुए यह जाई। उठाई गई है कि इतकृत्य वेदकसम्य-ग्रहिक भी बाईस प्रकृतिकत्यान पाया जाता है। और वह मरकर चारों गितयों में उत्प्रत्न हो सकता है। अतः 'मनुष्य और मनुष्यनी ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं' यह बचन घटित नहीं होतां। इसका समा-धान करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि यितवृषभाचायके दो उपदेश इस विषयमें हैं। अर्थात् उनके मतसे कृतकृत्यवेदक सम्यग्रहि मरता भी है और नहीं भी मरता। यहां पर जो चूर्णिस्त्रमें मनुष्य और मनु-ष्यनीको ही बाईस प्रकृतिकर्यानका स्वामी वतलाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार वतलाया है। किन्तु उन्मा-रणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्यवेदक सम्यग्रहिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है। अतः उन्होंने चारों गितयों में बाईस प्रकृतिकर्यानका सत्व स्वीकार किया है।

# ५. उपशमसम्यन्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना होती है या नहीं ?

पृ० ४१७ पर यह शंका की गई है कि 'जो उपराम सम्यन्दिए अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसं-योजना करता है उसके अस्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है । अतः उपरामसम्यन्दिष्टके अस्पतर विभक्ति-स्थानका काल भी वतलाना चाहिये'। इसका यह उत्तर दिया गया कि उपराम सम्यन्दिष्टके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि 'इसमें क्या प्रमाण है कि उपरामसम्यन्दिष्टके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती'। तो उत्तर दिया गया कि 'चूंकि उद्यारणाचार्यने उपरामसम्यन्दिष्टके एक अवस्थित पद ही वतलाया है, अस्पतर पद नहीं वतलाया। इसीसे सिद्ध है कि उपरामसम्यन्दिष्टके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती'। इसपर फिर शंका की गई कि 'उपरामसम्यन्दिष्टके अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना नहीं होती'। इसपर फिर शंका की गई कि 'उपरामसम्यन्दिके अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना कया करने नान लिया जाय' ? उत्तर दिया गया कि उपरामसम्यन्दिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने वाला वचन सत्र वचन नहीं है, किन्तु व्याख्यान वचन है, सूत्रसे व्याख्यान काटा जा सकता है परन्तु व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काटा जा सकता। अतः उपरामसम्यन्दिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना न माननेवाला मत वाप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनो ही मतोंको मान्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके आधार पर एक मतको प्रमाण और दूसरेको अप्रमाण ठहराया जा सके!

इस शंका समाधानके बाद वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'यहां पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना चाहिये कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है क्योंकि परंपरासे यही उपदेश चला आता है।' ऐसा शात होता है कि आचार्य यतिशृषमका यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रश्नृतिक विभक्तिस्यानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ वचीसं सागर वतलाया है वह उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना माने विना नहीं। बनता। अतः इस विषयमें भी आचार्य यतिशृषम और उचारणाचार्यमें मतमेद है।

# विषयपरिचय

इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है।

प्रारम्भमें ही आचार्य यतिवृषभने विभक्ति शब्दकां निक्षेप करके उसके अनेक अर्थोंको बतलाया है। फिर लिखा है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियों मेंसे द्रव्यविभक्तिके कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्ति इन दो अवान्तर मेदों में से कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है। कषाय प्रास्तमें उसोका वर्णन है।

इसके बाद कषायप्राभ्तकी वाईसवीं गायाका व्याख्यान करते हुए आचार्य यतिवृषभने उससे ६ अधिकारींका ग्रहण किया है और उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविमक्ति नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है।

प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हैं—मूळ प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति। इस ग्रन्यमें केवल मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोंका ही वर्णन है। अतः यहां मूळ प्रकृतिसे मोहनीयकर्म और उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकर्मकी उत्तर प्रकृतियां ही ली गई हैं।

# मूलप्रकृतिविभक्ति

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आचार्य यतिष्ट्रपमने आठ अनुयोगद्वार रक्षे हैं—स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागामाग और अल्प बहुत्व। किन्तु उच्चारणाचार्यने सतरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन किया है। चूंिक चूिण सूत्र संक्षित हैं और चूिण सूत्रकारने केवल अस्यन्त आवश्यक अनुयोगोंका ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयधवलाकारने सर्वत्र अनुयोगद्वारोंका वर्णन उच्चारणावृत्तिके अनुसार ही किया है। सतरह अनुयोगद्वारोंका संक्षित परिचय नीचे दिया जाता है।

समुत्कीर्तना—इसका अर्थ होता है-कथन करना । इसमें गुणस्थान और मार्गणाओं में मोह-नीयकर्मका अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया गया है । ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीवोंके मोहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है और बारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित हैं । अतः जिन मार्गणाओं में श्वीण कषाय आदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही बतलाया है । और जिन मार्गणाओं दोनों अवस्थाएं संभव हैं उनमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों बतलाए हैं।

सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव—इसमें वतलाया है कि मोहनीर्यावमिक्त किसके सादि है, किसके अनादि है, किसके ध्रुव है, और किसके अध्रुव है ?

स्वामित्व—इसमें मोहनीयकर्मके स्वामीका निर्देश किया है। जिसके मोहनीयकर्मकी सचा वर्तमान है वह उसका स्वामी है। और जो मोहनीयकर्मकी सचाको नृष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी नहीं है।

काल—इसमें वतलाया गया है कि जीवके मोहनीयकर्मकी सत्ता कितने काल तक रहती है और असत्ता कितने काल तक रहती है किसीके मोहनीयकी सत्ता अनादिसे लेकर अनन्तकाल तक रहती है और किसीके अनादि सान्त होती है।

अन्तर — इसमें यह बतलाया गया है कि मोहनीयकर्मकी सत्ता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने समयके बाद प्राप्त हो जाती है। किन्तु चूिक माहनीयका एक बार क्षय हा जानके बाद पुनः बन्ध नहीं होता अतः मोहनीयका अन्तरकाल नहीं होता।

भंगविचयानुगम—इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके अस्तित्व और नास्तित्वको छेकर भंगोंका विचार किया गया है।

भागाभागानुगम—इसमें यह वतलाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीव मोहनीयकर्मकी सत्ता-वाले हैं और कितने भाग जीव असत्ता वाले हैं।

परिसासा—इसमें मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावालोंका परिमाण बतलाया गया है। होत्र—इसमें मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावाले जीवोका क्षेत्र वतलाया गया है कि वे कितने क्षेत्रमें रहते हैं।

स्पर्शन—इसमें उनका त्रिकाल विषयक क्षेत्र वतलाया गया है।

काल—इसमें नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके कालका कथन किया है। अर्थात् यह वतलाया है कि नोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावाले जीव कब तक रहते हैं। चूंकि संसारमें दोनों ही प्रकारके जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः उनका काल सर्वदा वतलाया है। पहला कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे है और यह नाना जीवोंकी अपेक्षासे है।

खन्तर—यह अन्तर भी नानाजीवोंकी अपेक्षाचे हैं । चूंकि मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावाले जीव सदा पाये जाते हैं अतः सामान्यसे उनने अन्तर नहीं है ।

भाव—इसमें यह वतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सत्तावालोंके पाँच भावोंमें से कौन-कौन भाव होते हैं और असत्तावालोंके कौन भाव होता है। सत्तावालेके पारिणामिकके सिवा चार माव होते हैं और असत्तावालेके केवल एक श्वायिक भाव ही होता है।

अल्पवहुत्व—इसमें मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावालोंमें कमती वढ्तीपन वतलाया गया है कि कौन थोड़े हैं कौन बहुत हैं ?

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारों में गुणस्थान और मार्गणाओं की अपेक्षा वर्णन किया गया है। तथा वह मोहनीय कर्मकी सत्ता और असत्ता को लेकर ही किया गया है। न तो मोहनीयके सिवा दूसरे किसी कर्मका इसमें वर्णन है और न सत्ता-असत्ताके सिवा किसी दूसरी अवस्था का ही वर्णन है।

इस वर्णनके साथ मूळ प्रकृति विभक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पेजींमें हैं।

# उत्तरप्रकृतिविभक्ति

उत्तर प्रकृतिविमिक्तिके दो मेद हैं-एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति विमिक्ति । एकैक उत्तर प्रकृतिविमिक्तिमें नोहनीय कर्मकी अठाईस प्रकृतियोंका पृथक् पृथक् निरूपण किया गया है । और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविमिक्तिमें मोहनीय कर्मके अद्वाईस प्रकृतिक, सत्ताईसंप्रकृतिक, इन्त्रीसप्रकृतिक आदि १५ प्रकृतिक स्थानींका कथन किया गया है ।

एकैक उत्तर प्रकृतिकिविभक्तिका कथन चौबीस अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें १७ अनुयोगद्वार तो मूल प्रकृतिविभक्तिकाले ही हैं। शेष हैं—सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टिविभक्ति, अनुत्कृष्टिविभक्ति, जधन्यविभक्ति, अजधन्यविभक्ति और सिन्नक्षे। मोहनीयकी समत्त प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और उत्तरे कमको नोसर्वविभक्ति कहते हैं। गुणत्यान और मार्गणाओं कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका सत्व है और कहां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्व है इसका निरूपण इन दोनों अनुयोगद्वारों में किया गया है। सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्टिवर्मिक और उनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। मोद्रे तीर पर सर्व

विमिक्ति और नोसर्वविभिक्तिमें तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, तथापि यथार्थमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविभक्तिमें तो पृथक् पृथक् सब प्रकृतियोंका कथन किया जाता है और उत्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसर्वविभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें भी जानना चाहिये।

मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जघन्य विगक्ति है और उससे अधिकका सत्त्र अजघन्य-विभक्ति है।

एक प्रकृतिके अस्तिलमें अन्य प्रकृतियों के अस्तित्व और नास्तिलका विचार सिन्नकर्ष अनुयोग द्वारमें किया जाता है। जैसे, जो जीव मिध्यात्वकी सचावाला है उसके सम्यक्त्व, सम्यक्मिध्यात्व और अनन्ता- ज्वन्धी चार कषायोंकी सचा होती भी है और नहीं भी होती। किन्तु शेष वारह कषाय और नव नोक- पायोंकी सचा अवश्य होती है। जिसके सम्यक्त्व प्रकृतिकी सचा है उसके मिध्यात्व सम्यक्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी ४ की सचा होती भी है और नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सचा अवश्य होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियोंके वारेमें विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया है। शेष सतरह अनुयोगद्वारोंमें जिन बातोंका कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कर्मको लेकर विचार किया गया है और उत्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कर्मकी २८ उत्तर प्रकृतियोंको लेकर विचार किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि आचार्य यतितृषभने अपने चूर्णिस्त्रोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनु-योगद्वारोंका निर्देश तो किया है किन्तु उनका कथन नहीं किया । श्री वीरसेन स्वामीने उसके सब अनुयोग द्वारोंका निरूपण उच्चारणावृक्तिके आधारसे ही किया है।

प्रकृतिस्थानविभक्तिका वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोंकी गिनाया है। फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोंको बतलाया है।

### **भुजकारविभक्ति**

मोहनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करनेके लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं। वे हैं-भुजकार, पदिनक्षेप और दृद्धि। भुजकार विभक्तिमें वतलाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वथा स्थायी नहीं हैं, अधिक प्रकृतियोंके सत्त्वसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व हो सकता है और कम प्रकृतियोंके सत्त्वसे अधिक प्रकृतियोंको भी सत्त्व हो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है। इस भुजकार विभक्तिका निरूपण भी सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यसे कथन यतिदृषम आचार्यने स्वयं किया है और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन उचारणा वृत्तिके आधारसे किया गया है।

#### पद्निक्षेप

पहले मोहनीयके २८, २७ आदि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमें से अमुक स्थान की प्राप्ति होने पर वह हानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि बांतोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें किया है। जैसे एक जीव अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला है। उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी। तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियों की सत्ता वाला है। उसने क्षपकश्रेणी पर चढ़ कर आठ कथायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि कही जायेगी। इसी तरह मोहनीयकी सत्ता वाले किसी जीवने उपद्यम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि कहलायेगी। और चौवीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिध्यात्वमें जाकर अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट वृद्धि कहलायेगी। इत्यादि वातोंका विचार इस अधिकारमें किया गया है।

इस अधिकारके प्रारम्भमें केवल एक चूर्णिस्त्र लिखकर आचार्य यतिवृपमने प्रकृति विभक्तिको समाप्त कर दिया है। हां, उच्चारणाचार्यने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोंसे पदिनक्षेपका वर्णन किया है। उसीको लेकर स्वामी वीरसेनने कथन किया है।

#### <u>बृद्धिविभक्ति</u>

मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानोंमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होते समय जो हानि, वृद्धि या अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या संख्यातगुणा है इत्यादि विचार वृद्धिविमक्तिमें किया है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। वृद्धिविमक्तिके पूर्ण होनेके साथही प्रकृति विमक्ति समाप्त होजाती है

# अनुयोगोंकी उपयोगिता

तत्त्वार्थ स्त्रके पहले अध्यायमें वस्तुतत्त्वको जाननेके उपाय वतलाते हुए कहा है कि यों तो प्रमाण और नयसे, वस्तुतत्त्वका ज्ञान होता है, किन्तु उसमें सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, माव और अल्पवहुत्व भी उपयोगी हैं, इनके द्वारा वस्तुका पूरा साङ्गोपांग ज्ञान हो जाता है। जैसे, यदि हमें मोटरें खरीदना है तो उनके बारेमें हम निम्न वार्ते जानना चाहेंगे—आजकल वाजारमें मोटर हैं या नहीं ? कितनीं हैं ? कहां कहां हैं ? हमेशा कहांसे मिल्ल सकती हें ? कब तक मिल्ल सकती हें ? यदि विक चुकें तो फिर कितने दिन बाद मिल्ल सकेंगी ? किस किस रूप रंगकी हें ? किस किस्मकी ज्यादा हैं और किस किस्मकी कम ? इन वातोंसे हमें मोटरोंके विषयमें जैसे पूरी जानकारी हो जाती है वैसे ही जैनसिद्धान्तमें जीव आदि तत्त्वोंकी, जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोंसे कराई गई है । चूंकि प्रकृत कपायप्राभृत ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय मोहनीय कर्मका सत्त्व है अत: इसमें उसका कृथन विविध अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । उनसे उसका सङ्गोपांग परिज्ञान हो जाता है और कोई भी बात छूट नहीं जाती।

किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक मोहनीय कर्मके इतने सांगोपाङ्ग ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ? मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्या है ?

जैन सिद्धान्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धर्म आत्मधर्म है। वह प्रस्थेक आत्माके अभ्युत्यानका मार्ग बतलाता है। और आत्माके अभ्युत्यानका सबसे बड़ा वाधक मोहनीय कर्म है। अतः उस कर्मकी कौन कौन प्रकृति कब कहांपर कैसी हालतमें रहती है, आदि वातोंको जानना आवश्यक है। किन्तु यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्थानके छिये इतना सांगोपांग ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु चित्तका एकाग्र होना आवश्यक है। और चितकी एकाग्रताके छिये करणानुयोगके ग्रन्थोंकी स्वाध्याय जितनी उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोंकी नहीं, क्योंकि करणानुयोगका चिन्तन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता है तो उसमें कितना ही समय छगाने पर भी मन उचटता नही है और दुनियानी वासनाओं जानेसे रुक जाता है। इसीसे विपाक विचय और संस्थान विचयको धर्मध्यानका अंग वतछाया है। अतः ज्ञानकी विश्वद्धि, मनकी एकाग्रता और सिद्वचारों में काछ क्षेप करनेके छिये ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें मन छगाना चाहिये।

हर्पकां बात है कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतौली आदि नगरों में आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी सद्ग्रहस्य हैं, जो ऐसे प्रन्थोंकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हैं। उनमें सहारनपुरके वा॰ नेमिचन्द्र जी वकील व बा॰ रतनचन्द जी मुख्तार, मुजफ्फर नगरके वा॰ मित्रसेन जी, खतौलीके लाला नानकचन्द्रजी तथा सलावाके लाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है। बा॰ मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय करनेके बाद कुछ शकायें जयधवला कार्यालयसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था। ला॰ नानकचन्दजीने तो स्वाध्याय करते समय मूलसे अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके श्री जिन मन्दिरजीकी जयधवलाकी लिखित प्रतिसे भी मूलका मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोंकी एक लम्बी तालिका भेजी। किन्द्र उसमें कंाई ऐसा पाठान्तर नहीं मिला जो शुद्ध हो और अर्थकी दृष्टिसे महत्त्व रखता हो। अधिकतर पाठान्तर लेखकोंके प्रमादके ही स्वक हैं, इसीसे उन्हें यहां नहीं दिया गया है। फिर भी उन्होंने मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए पाठोंकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है उन्हें हम संधन्यवाद यहां देते हैं—

१—पृष्ठ ९८, पं० २ में 'णायर—खेट' आदिसे पहले 'गाम' पाठ और होना चाहिये। २—पृष्ठ ११०, पं० ४ में 'किचणं वा' से पहले 'सरूवाणुसरणं' पाठ जोड़ लेना चाहिये। ३—पृ० ३९२, पं० ३ में 'णाणजीवेहि' के स्थान में 'णाणाजीवेहि' होना चाहिये।

### शून्योंका खुळासा

जयधवलां प्रथम भागके अन्तमं अनुयोगद्वारों वर्णनमें मूलमें शून्य रखे हुए हैं। लाला नानक चन्द्रजीने इन शून्योंका अभिप्राय पूछा था। इस दूसरे भागमें तो चूँ कि अनुयोगद्वारोंका ही वर्णन है, अतः मूलमें शून्योंकी भरमार है। इन शून्योंके रखनेका अभिप्राय यह है बार बार उसी शब्दको पूरा न लिखकर उसके आगे शून्य रख दिया गया है। इससे लिखनेमें लाघन हो जाता है और उसके संकेतसे पाठक छोड़ा गया पाठ भी हृदयंगम कर लेता है। जैसे 'कम्मइय॰' से कार्मणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मइय॰ कायजोगि' न लिखकर 'कम्मइय॰' लिख दिया गया है। ऐसेही सर्वत्र समझ लेना चाहिये।

ं अलमिति विस्तरेण.



# शुद्धिपत्र

|             |     |                 | •                    |      |     |                 |                   |
|-------------|-----|-----------------|----------------------|------|-----|-----------------|-------------------|
| ঘূত         | पंठ | अशद             | গুৱ                  | पु०  | पं० | अशुद्ध          | शुद्ध             |
| <b>₹</b> ७* | 8   | विहत्ती         | विहत्ती १            | ९६   | ¥   | स्वयवस्स        | खवयस्स            |
| २९          | 8   | योगिम तियों     | योनिमतियों           | १३२  | 4   | णवंसय-          | णवुंसय            |
| ३०          | २२  | जघन्य से        | जघन्य से             | १४०  | 8   | [ एवंलोभ ****   | यह पाठ            |
|             |     | अन्तर्मुहुर्तं  | खुद्दाभव             |      |     | सिया अविह०।     | ] नहीं चाहिये     |
|             |     |                 | ग्रहण, अन्त-         | 2)   | २७  | [इसी प्रकारलोभ  | यह नहीं           |
|             |     |                 | महर्त्, अन्त-        |      |     | कपायी ****      | चाहिये            |
|             |     |                 | र्मुहूर्त            |      |     | नहीं भी है ]    |                   |
| ४०          | १०  | उत्कृष्ट काल    | उत्कृष्ट काल         | १५६  | 9   | जोवोंके         | जीवोंके           |
|             |     | और              |                      | २१८  | २८  | स्यान           | स्यान             |
| 88          | १६  | कर्मका उत्कृष्ट | कर्मका जघन्य         | २९८  | 8   | वारसदि          | वारसादि           |
|             |     |                 | काल एक<br>समय और     | 2)   | १३  | वारह            | वारह आदि          |
|             |     |                 | 1                    | ३०६  | 8   | अकपंती          | अंकपती            |
|             | १७  | जद्मत्यकाल      | उत्कृष्ट<br>जपन्य और | 388  | २५  | ६७              | १७२               |
| "           | 10  | 44.4446         | उत्कृष्ट काल         | ३८९  | 6   | <b>उदय</b> हिदं | <b>उदयद्विदिं</b> |
| ४६          | २९  | केवलियोंकी      | केवलियों<br>केवलियों | ३९२  | 8   | वढमादि          | पढ्मादि           |
| `           | ,,, | 4.4.4.4.48      | और सिद्धोंकी         | . ,, | २९  | चातिके          | जातिके            |
| ५९          | 6   | भागेषु          | मागेसु               | 880  | Ę   | खते भंगों       | खेत भंगो          |
| ७१          | ३०  | लव्यपर्याप्तक   | लञ्घ्यपर्याप्तक      | ४१६  | २१  | देघ             | देव               |
| ७२          | છ   | 39              | ,,                   | ४२५  | 58  | २८, २९          | २८, २७            |
|             |     |                 | •                    |      |     |                 |                   |



<sup>\*</sup> पू० १८७ और १८ में चूणिसूत्रोंके हिन्दी अर्थंके आगे १, २, ३, ४, ५ और ६ का-अंक छपनेंसे रह गया है सो डाल लेना चाहिये।

# विषयसूची

|                                              | विषय -                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्राईसवीं गोथा १                             | मूलप्रकृतिविभक्ति २२-७६                                                   |
| बाईसवीं गाथाका अर्थ २-३                      | मूलप्रकृतिविभक्तिके आठ संनुयोगद्वार २२                                    |
| आचार्ययतिवृषंभके चूर्णिस्त्रका आश्रय लेकर    | उचारणाचार्यने मूलप्रकृति विमक्तिके १७                                     |
| विभक्तिका कथन ४-१३                           | अर्थाधिकारं कहे हैं और यतिवृष्यने आठ,                                     |
| विमक्ति शब्दके आठ अर्थ                       | • दोनोंमें विरोध क्यों नहीं है ?                                          |
| नामविभक्ति और स्थापनाविभक्तिका अर्थे ५       | आठ अधिकारोंके द्वारा शेषका ग्रहण                                          |
| द्रव्य विभक्तिका कथनः '५-६                   | समुत्कीतनानुगमका कथन २३                                                   |
| · -: क्षेत्रविभक्तिका कथन ७                  | सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमका कथन २४-२५                               |
| ं कालविभक्तिका कथन                           | स्वामित्वानुगमका कथन २६                                                   |
| संस्थानविभक्तिका कथन ' ९-११                  | कालानुगमका कथन २७-४४                                                      |
| · भावविमक्तिका कथन १२-१३                     | अन्तरानुगमका कथन ४४                                                       |
| आचार्य यतिवृषभने वृषिंस्त्रमं २ का अंक       | नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगर्म ४४-४६                                 |
| . क्यों रक्ला, इसका खुलासा १४                | भागाभागानुगम ५७-४९                                                        |
| २ के अंकसे सूचित अंर्थका कथन । १५            | परिमाणानुगम ४९-५३                                                         |
| उक्त विभक्तियोंमेंसे यहां कर्म विभक्ति नामकी | क्षेत्रानुगम ५३-५९                                                        |
| ्रद्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है इसका कथन १६     | स्पर्शनानुगर्म ६०-७१                                                      |
| अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारींको गाथा     | नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगम ७१-७४                                       |
| सूत्रमें दिखलानेके लिये आचार्य               | ,, ,, अन्तरातुगम ७४–७७                                                    |
| . यतिवृषभके द्वारा २२ वीं गाथाका             | भावानुगमका कथन ७७-७८                                                      |
| न्याख्या <b>न</b> १७–१८                      | अल्पबहुत्वानुगमका कथन ७८-७९                                               |
| पदके मेद और उनका अर्थ १७                     | एकेक उत्तरप्रकृति विभक्ति०-११८                                            |
| यतिवृषभके अभिप्रायसे इस गायासे ६ अर्था-      |                                                                           |
| धिकार सचित होते हैं और गुणधरा                | उत्तरप्रकृतिविभवितके भेद ८०                                               |
| चार्यके अभिप्रायसे दो ही अर्याधिकार          | एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप                                        |
| . बतलाये हैं इसका कथन 🐪 🐪 १८                 | प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप                                |
| प्रकृति विभक्तिका कथन करनेकी प्रतिज्ञा       | एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके अनुयोगद्वार "                                 |
| यतिवृषमका कथन गुणधराचार्यके प्रतिकूल 🕠       | उचारणाचार्यके द्वारा कहे गये २४ अनुयोग-                                   |
| ुनहीं है इसका कथन ः । १९                     | द्वारों और यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे<br>गरे ११ अनुयोगद्वारोंमें अविरोधका |
| प्रकृति विभक्तिके मेद                        |                                                                           |
| मूलप्रकृतिके साथ विभक्ति शब्द रखनेमें        | कथन ८०-८१                                                                 |
| आपित तथा उसका परिहार ,,                      | किस अनुयोगका किस अनुयोगमें संग्रह                                         |
| यहां मोहनीय कर्मकी ही विवक्षा क्यों है ?     | किया गया है, इसका कथन ८१-८२                                               |
| . इसका समाधान ,,,                            | समुत्कीर्तनाका कथन ८३-८७                                                  |
| आठों कर्मोंमें प्रकृति विमक्ति यानी स्वभाव   | सर्वविमक्ति नोसर्वविभक्तिका कथन ८८                                        |
| मेदका कथन 🛫 ႇ 📑 🔭 🐪 🔭 २१                     | , उत्कृष्टविभक्ति अनुत्कृष्ट विभक्तिका कथन ,,                             |

| जवन्यविमक्ति अजवन्य विमक्तिक       | क्यन ८९              | प्रकृतिस्यान विभक्तिके अनुयोग द्वार              | २००        |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|
| सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवातुः     |                      | मोहनीयके १५ सत्व स्थानींका कथन                   | २०१        |
| क्यन                               | 29-90                | इन सरव स्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन                |            |
| स्वामित्वानुगमका कथन               | 98-96                | २०२-                                             | -£08       |
| luntes                             | <b>९१-</b> ९२        | चौदह मार्गणाओं में स्थान समुत्कीर्तन   र         | ٥٤٠        |
| Continue                           | ९२–९८                |                                                  | 206        |
| भावश्व ".                          | ९९–१२३               | उचारणाचार्यके द्वारा कहे अनुयोगद्वारी            |            |
| entre de                           | 99-800               | का कथन                                           | २०९        |
| आदेशरे "                           | १०१–१२३              | सादि अनादि घुव और अघुवानुगमका                    |            |
| अन्तरानुगमका कथन                   | १२३-१३०              | कथन २०९-                                         | -584       |
| ओघरी                               | 855-858              | यतिवृषमके द्वारा स्वामित्वानुगमका                | (10        |
| आदेशरे "                           | १२४-१३०              |                                                  | 220        |
| सनिकर्षका कथन                      | 440-48.8<br>440-440  | क्यन २१०-<br>एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन है ? |            |
| भोघरे "                            | १३०-१३२              |                                                  |            |
| आदेशमे "                           |                      | यह प्रश्न गौतम स्वामीने महावीर भगवाना            |            |
| नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचया-      | <i>\$\$</i> 4−\$\$\$ | किया था                                          | 288        |
|                                    | pine of              | चूर्णिस्त्रमें आये 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषवेदी     | । आर       |
| नुगम                               | १४४-१५०              | नपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण करनेका कथन           | २१२        |
| भागाभागानुगमका कयन                 | १५१–१५७              | पांच प्रकृतिक स्थान मनुष्योंके ही होता           | •          |
| ओघरे "                             | १५१                  | है मनुष्यिणीके नहीं, इसका कथन                    | 95         |
| भादेश्ये "                         | १५२-१५७              | इकीस प्रकृतिक स्यानका स्वामी                     | २१३        |
| परिमाणानुगमका कथन                  | १५७-१६३              | बाईस प्रकृतिक "                                  | 73         |
| क्षेत्रानुगमका कथन                 | १६३-१६४              | बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामीके विषयमें           |            |
| सर्शनानुगमका कथन                   | १६५-१७१              | शंका समाधान                                      | २१४        |
| ओषसे ,,                            | १६५-१६६              | कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टिके विषयमें आच          |            |
| भादेशसे ,,                         | १६६-१७१              | यतित्रुषभके दो उपदेशोंका कयन                     | २१५        |
| नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगम       | १७१-१७२              | उचारणा चार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्य              | •••        |
| " अन्तरानुगम                       | १७३-१७४              | वेदक्के मरण न करनेका कथन                         |            |
| भावानुगमका कयन                     | १७५-१७६              | तेईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी                     | "<br>२१७   |
| अस्पबहुत्वानुगमका कयन              | १७६-१९८              | चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी                    | २१८        |
| स्वस्थान अत्यबहुत्व ओघ्से          | १७६                  | विसंयोजना कौन कुरता है ?                         |            |
| , " आदेशसे                         | १७५-२७९              | विसयोजनाका लक्षण                                 | ??<br>???  |
| परस्यान अल्पबहुत्व ओषते            | १७९-१८२              | , विसंयोजना और क्षपणामें अन्तर                   | 775        |
| " " आदेशसे                         | १८२-१९८              | छन्वीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी                   | "          |
| प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभा      | के                   | सत्ताईस "                                        | २२१        |
| १                                  | <b>१</b> २−३=३       |                                                  | "          |
| प्रकृतिस्थान शब्दका अर्थ           | १९९                  | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "            | <b>3</b> 3 |
| प्रकृतिस्थानके तीन भेद             | ••                   | Tarifficance -                                   |            |
| उनमें से यहाँ सत्व प्रकृति स्थानीं | ने ही                | Alexander and                                    |            |
| प्रहण करनेका क्यन                  |                      | पक विभिन्न                                       |            |
|                                    | 7>                   | एक विभक्तिस्यानका जघन्यकाल                       | २३३        |

| एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३६                                                                         | भंग निकालनेकी दूसरी विषि 💎 ३००-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -३१०                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .२३७                                                                        | समस्त मंगींका बोङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288                                                            |
| " उत्ऋषाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३८                                                                         | वादेशमें मंगींका निरूपण ३१२-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -३१५                                                           |
| . तीन प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n                                                                           | उचारणाचार्यके उपदेशानुसार शेष अनुयोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| " उत्कृष्टकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३९                                                                         | द्वारोंका कथेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388                                                            |
| चार प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३९                                                                         | भागाभागानुगमका कथनं ३१६-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -386                                                           |
| . अत्याद्यात्य । अत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                                                                         | परिमाणानुगमका कथन ३१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -323                                                           |
| पांच प्रकृतिकस्यानका काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४३                                                                         | श्रेत्रानुगमकां कथन ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -३१६                                                           |
| ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४४                                                                         | स्पर्शानुगमका कथन ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -338                                                           |
| नारह प्रकृतिक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४५                                                                         | कालानुगमका कथन ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -388                                                           |
| तेरह प्रकृतिक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37                                                                          | अन्तरानुगमका कथन ३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -३५२                                                           |
| बारह प्रकृतिकस्थानके जघन्यकालके विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | भावानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५२                                                            |
| में विशेष कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४६                                                                         | ्पदविषयक अस्पबहुत्यका ओघकथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५३                                                            |
| ं इक्तीस प्रकृतिकस्थानका काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४७                                                                         | " " आदेशकथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५५                                                            |
| 'बाईस "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४८                                                                         | आन्वार्यं यतिवृषमके द्वारा जीवविषयक अल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| तेईस " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –३७५                                                           |
| -3-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४९                                                                         | वीरसेंन स्वामीके द्वारा प्रत्येकके अल्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| चानार ,, »<br>छन्दीस ,, »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५२                                                                         | बहुत्वका उपपादन ' ३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -३७५                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४–२५५                                                                       | उच्चारणाचार्यके अनुसार आदेशमें अल्पवहुंत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ſ                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ーえてえ                                                           |
| सदाइस % १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-446                                                                       | नी नाजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५–२५६                                                                       | 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                              |
| उचारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | भुजगार अनियोगद्वारका कथन<br>३८४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६–२८०                                                                       | मुजगार अनियोगद्वारका कथन<br>३८४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| उचारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>काळका कथन २५१<br>अन्तरानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६–२८०<br>२८१ <sub>:</sub>                                                   | भुजगार अनियोगद्वारका कथन<br>३८४-<br>भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>४२४</b><br>३८४                                              |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन<br>अन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६–२८०<br>२८१<br>२८१                                                         | मुजगार अनियोगद्वारका कथन<br>३८४-<br>भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार<br>समुस्कीर्तनानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२४                                                            |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन<br>अन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं<br>२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹-₹८०<br>₹८१<br>₹८१                                                         | भुजगार अनियोगद्वारका कथन ३८४- भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुस्कीर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 2</b> 8<br>3 2 8                                          |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन<br>भन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका भन्तर नहीं<br>२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका<br>भी अन्तर नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹-₹८०<br>₹८१<br>₹८१<br>₹८₹                                                  | मुजगार अनियोगद्वारका कथन ३८४-  भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुस्कीर्तनानुगमका कथन ्यामित्वानुगमका कथन  रंक जीवकी अपेक्षा कालका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>४२४</b><br>३८४<br>,,,<br>३८६                                |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन<br>अन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं<br>२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका<br>भी अन्तर नहीं<br>चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८१<br>२८२                                           | मुजगार अनियोगद्वारका कथन ३८४- भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुत्कीर्तनानुगमका कथन स्थामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 7 8</b>                                                   |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें<br>कालका कथन<br>अन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं<br>२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका<br>भी अन्तर नहीं<br>चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर<br>" उत्कृष्ट अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹-₹८०<br>२८१<br>₹८१<br>₹८₹<br>२८२<br>२८३                                    | मुजगार अनियोगद्वारका कथन ३८४-  भुजकारिवभिक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुस्कीर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा काळका कथन श्रीष अनुयोग द्वारोका कथन न करके यतिबृषभने काळका ही कथन क्यों किय                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 7 8</b>                                                   |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन अन्तरानुगमका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जबन्य अन्तर , , उत्कृष्ट अन्तर हम्बीस प्रकृतिकस्थानका जबन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८२<br>२८२<br>२८३                                    | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  ३८४—  सुजकारविभिक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुस्कीर्तनानुगमका कथन स्थामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन श्रेष अनुयोग द्वारोका कथन न करके यतिबृषभने कालका ही कथन क्यों किय                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 7 8</b>                                                   |
| उचारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन १५१<br>अन्तरानुगमका कथन<br>एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं<br>२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका<br>भी अन्तर नहीं<br>चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर<br>जुन्हीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर<br>छुन्दीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८३                             | मुजगार अनियोगद्वारका कथन ३८४-  भुजकारिवभिक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुस्कीर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन रोष अनुयोग द्वारोका कथन न करके यतिबृषभने कालका ही कथन क्यों किय इसका समाधान भुजकारका स्वरूप                                                                                                                                                                                                          | \$ <b>7.8</b> 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4          |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन भन्तरानुगमका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर लब्दीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८३                             | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजगारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुहकीर्तनानुगमका कथन  स्थामित्वानुगमका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  यतिबृषमने कालका ही कथन क्यों किय  इसका समाधान  सुजकारका स्वरूप अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग                                                                                                                                                                            | 2 7 8<br>3 6 7 8 6 7 8 6 9 6 9 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन थक्तरानुगमका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जबन्य अन्तर लक्ष्मीस प्रकृतिकस्थानका जबन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८४<br>२८४                      | भुजगार अनियोगद्वारका कथन  भुजनारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार संमुक्तिर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन रोष अनुयोग द्वारोका कथन न करके यतिवृषभने कालका ही कथन क्यों किय इसका समाधान भुजकारका स्वरूप अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग उपार्धपुद्गलका अर्थ                                                                                                                                                      | \$ 7.8<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4 |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन थक्तरानुगमका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८४<br>१८४                      | भुजगार अनियोगद्वारका कथन  ३८४-  भुजकारिवमिक्तिके सतरह अनुयोगद्वार संमुक्तिर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन रेशे अनुयोग द्वारोका कथन न करके यतिबृषमने कालका ही कथन क्यों किय इसका समाधान भुजकारका स्वरूप अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग उपार्धेपुद्वलका अर्थ उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका                                                                                                                                        | \$ 7.8<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4<br>3.4 |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६-२८०<br>२८१<br>२८१<br>२८३<br>२८३<br>२८३<br>२८४<br>१८४                      | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  ३८४—  सुजकारविभिक्तिके सतरह अनुयोगद्वार समुहकीर्तनानुगमका कथन स्थामित्वानुगमका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  शोध अनुयोग द्वारोका कथन न करके  यतिबृष्मने कालका ही कथन क्यों किय  इसका समाधान  सुजकारका स्वरूप अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग  उपार्धपुद्रलका अर्थ  उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका  कथन  ३९                                                                    | 2 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                        |
| उद्यारणाचार्यंके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर लब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर हन्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर हन्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अक्षाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                                         | 年一マとの<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजनारि अनियोगद्वारका कथन  सुजनारिवमितिके सतरह अनुयोगद्वार  समुद्रकीर्तनानुगमका कथन  स्वामित्वानुगमका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  पेक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  यतिवृषमने कालका ही कथन क्यों किय  हसका समाधान  सुजकारका स्वरूप  अवस्थित विमक्तिस्थानके कालके तीन भंग  उपार्धपुद्रलका अर्थ  उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका  कथन  ३९  उच्चारणाके अनुसार शेष अनुयोगद्वारोंका                                     | 2 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                        |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर                                                                                                                                                             | ६-२८०<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८४<br>२८४<br>१८६<br>१८६               | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजगार विभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार  समुहकीर्तनानुगमका कथन  स्वामित्वानुगमका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  यतिबुजमने कालका ही कथन क्यों किय  इसका समाधान  सुजकारका स्वरूप  अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग  उपार्धपुद्रलका अर्थ  उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका  कथन  ३९  उच्चारणाके अनुसार शेष अनुयोगद्वारोंका  कथन                                  | 2 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2                        |
| उच्चारणाचार्यंके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर छच्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तरकालका कथन अन्तरकालका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年一マとの<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり<br>マとり | सुजगार अनियोगद्वारका कथन  सुजनारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार संमुक्तिर्तनानुगमका कथन स्वामित्वानुगमका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन यतिवृष्णमने कालका ही कथन क्यों किय इसका समाधान सुजकारका स्वरूप अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग उपार्धपुद्रलका अर्थ उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका कथन  ३९ उच्चारणाके अनुसार शेष अनुयोगद्वारोंका कथन अन्तरानुगमका कथन                                                     | 2                                                              |
| उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें कालका कथन एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं २३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका भी अन्तर नहीं चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर लब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर लब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर सचाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अहारकालका कथन अहारकालका कथन अहारकालका कथन अहारकालका कथन | ६-२८०<br>२८१<br>२८२<br>२८३<br>२८३<br>२८४<br>२८४<br>१८६<br>१८६               | मुजगार अनियोगद्वारका कथन  भुजगार अनियोगद्वारका कथन  भुजनारिक्षितिनानुगमका कथन  स्वामित्वानुगमका कथन  एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन  यतिबुषमने कालका ही कथन क्यों किय  इसका समाधान  भुजकारका स्वरूप  अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग  उपार्धपुद्रलका अर्थ  उच्चारणाके अनुसार आदेश्वमें कालका  कथन  भन्तरानुगमका कथन  नाना जीवोंकी अपेक्षा मंग विचयानुगम | 2                                                              |

| ः भागामागानुगमका कथनः 🕬 🖓 अ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ेकालानुगमका करियुक्ति कि विश्व कि                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| क्षेत्रानुगमका " ः े े ४०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अंतरानुगमका ", अर्थाः ४४९                               |
| स्पर्शनानुगमका क्रिकार स्वरंग ४०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🐬 नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम 💎 ४५६               |
| कालानुगमका " ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भागाभागानुगमका, कथन ४५९                                 |
| ्उपश्चम सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्कंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्रापरिमाणानुगमका " ४६१                                  |
| विसंयोजना होनेमें मतभेदकी चर्चा ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र क्षेत्रानुगमका, स्राप्त गुरु गुरु । विकास १००० विकास |
| अन्तरानुगमका कथन , 🗥 🗥 ४१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्पर्धानानुगमका , ४६५                                   |
| देवोंमें अस्पतरके अन्तरकाछको छेकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं कालानुगमका 🦸 🔑 च 🚈 🔆 ४७०                              |
| ः उच्चारणाओंमें मतमेदकी चर्चाः 😘 ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अन्तरानुगमका का 👵 😁 🐃 💉 अर्थ ५                          |
| अल्पबहुत्वानुगमका कथन 🧢 🔆 🔆 ४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं भावानुगमका 🧀 " 🕕 🕬 💛 ४७९                              |
| पद्निक्षेप अधिकारका कथन ४२५-४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | े अल्पबहुत्यानुगमका "                                   |
| पदिनिक्षेप किसे कहते हैं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परिशिष्ट ४८५-४६३                                        |
| ं रामुत्कीर्तनानुगमका कथन 🐩 💮 💛 🕏 ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परिशिष्ट ४८५-४६३                                        |
| स्वामित्वका " " ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र, ग़ाथा-चूर्णिस्त्र                                   |
| अल्पबहुत्वानुगमका " ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अवतरणसूची १८९                                           |
| 1 1 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्रे ऐतिहासिक नामसूची                                    |
| वृद्धिविमक्ति अधिकारका कथन ४३७-४=२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ्रान्य नामोल्लेख                                        |
| ् संसुक्तीत्नानुगमका कथनः 🛒 ४३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गाथा-चूर्णिस्त्रगत शब्द-स्ची                            |
| स्वामित्वानुगमका , ,, ४३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , जयधनलागत विशेष शब्द-स्वी ४९१                          |
| and the same of th |                                                         |

# कसायपाहुडस्स प य डि वि ह त्ती

विदिश्रो अत्थाहियारो

जेणिह कसायपाहुडमगोयणयमुझलं अणंतत्थं। गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे॥



# सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुण्हरभडारश्रोवइट्टं

# कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

# जयधवला

तत्थ

पयद्भिवहत्ती णाम विदियो अत्थाहियारो

(४) पगंदीए मोहिंगिजा विहत्ति तह द्विदीए अग्रुभागे । उक्कस्तमणुक्कस्तं भीग्रमभीगां 'च द्विदियं वा ॥२२॥

मोहनीयकर्मकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट् प्रदेश विभक्ति, श्लीणाञ्लीण और स्थित्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥

- § १. संपिं एदिस्से गाहाए अत्थो बुचदे। तं जहा, मोहणिज्ञपयडीए विहत्तिपस्वणा मोहणिज्ञिहिदीए विहत्तिपरूवणा मोहणिज्ञअणुभागे विहित्तिपरूवणा च कायव्वा
  ति एसो गाहाए पंढमद्भस अत्थो। एदेहि तिहि वि अत्थेहि एको चेव अत्थाहियारो।
  'उक्कस्समणुक्कस्सं' चेदि उत्ते पदेसविसयउक्कस्साणुक्कस्साणं गहणं कायव्वं; अण्णेसिमसंभवादो। पयडि-ष्टिदि-अणुभाग पदेसाण्युक्कस्साणुक्कस्साणं गहणं किण्ण कीरदे ?
  ण, तेसिं गाहाए पढमत्थे (-द्धे) पर्वविद्तादो। एदेण पदेसविहत्ती सहदा। 'झीणमझीणं' ति उत्ते पदेसविसयं चेव झीणांझीणं घेत्तव्वं; अण्णस्स असंभवादो। एदेण झीणाझीणं सचिदं। 'हिदियं' ति बुत्ते जहण्णुक्कस्सिट्टिदिगयपदेसाणं गहणं। एदेण हिदियंतिऔ सहदो। एदे तिण्णि वि अत्थे घेत्त्ण एको चेव अत्थाहियारो; पदेसपस्ववणादु-
- § १. अव इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—मोहनीयकी प्रकृतिमें विभक्ति प्ररूपणा, मोहनीयकी स्थितिमें विभक्तिप्ररूपणा और मोहनीयके अनुमागमें विभक्तिप्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार यह गाथाके पूर्वार्द्धका अर्थ है। इन तीनों अर्थोकी अपेक्षा एक ही अर्थाधिकार है। गाथामें 'डक्स्समणुक्तस्सं' ऐसा कहा है। उससे प्रदेशविपयक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टका प्रहण करना चाहिये क्योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सिवा दूसरोंका उत्कृष्टानुत्कृष्ट सम्भव नहीं है।

शंका-यहाँ पर उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारोंके ही उत्कृष्टानुत्कृष्टका प्रहण क्यों नहीं किया है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रकृति, स्थिति और अनुभागका गाथाके पूर्वार्धमें ही कथन कर दिया है, इसिछिये उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुत्कृष्टका ही प्रहण समझना चाहिये।

इस प्रकार गुणधर आचार्यने 'उक्करसमणुक्करसं' इस पदके द्वारा मोहनीयकमीविषयक प्रदेशिवमिक्तिका सूचन किया है। गाथामें 'झीणमझीणं' ऐसा कहनेसे प्रदेशिवपयक झीणाझीणका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ प्रकुत्यादिविपयक झीणाझीणका ग्रहण संभव नहीं है। इस प्रकार गुणधर आचार्यने 'झीणमझीणं' इस पदके द्वारा झीणाझीण अधिकारका सूचन किया है। गाथामें ' द्विदियं ' ऐसा कहनेसे जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेशोंका ग्रहण किया है। इस पदके द्वारा गुणधर आचार्यने स्थित्यन्तिक अधिकारको सूचित कियाहै। इन तीनों अर्थोंको छेकर एक ही अर्थाधिकार होता है, क्योंकि, इन तीनोंके द्वारा प्रदेश-

<sup>(</sup>१) पढमत्थस्स अ०। (२) "तत्थ य कदमाए द्विदीए द्विदपदेसग्गमुक्कडुणाए ओकडुणाए च पाओग्गमप्पाओगं वाण एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओ। तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहरुवखणत्तेण पत्तझीणाझीणववएसस्स द्विदीओ अस्सिदूणपरूवणद्वमेसो अहियारो ओदिष्णो।"—जयध०प्रे० फा० प० ३१२०। (३) "द्विदीओ गच्छइ त्ति द्विदियं पदेसगं द्विदिपत्तयिमिदि उत्तं होदि। तदो उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं सरूव-विसेसजाणावणद्ठं पदेसिवहत्तीए चूलियासरूवेण एसो अहियारो।"—जयध० प्रे० का० प० ३३१५।

# वारेण एयत्तुवलंभादो । एसो गुणहरभडारएण णिहिष्ठतथो ।

विभक्तिका कथन किया गया है, इसिलये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं। ऊपर यह जो कुछ कहा गया है वह गुणधरभद्वारक द्वारा वतलाया हुआ अर्थ है।

विशेषार्थ-गुणधर भट्टारकने कसायपाहुडकी १०० गाथाएं पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें व्यव-स्थित की हैं यह तो 'गाहासदे असीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है। तथा उन्होंने 'पेजं वा दोसं वा' 'पयडीए मोहणिजा' और 'कदि पयडीओ वंधदि' ये तीन गाथाएं पारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें मानी हैं यह कसायपाहुडकी 'पेज्जदोसविहत्ती' इलादि तीसरी गाथासे जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथाके अनुसार वीरसेनस्वामी जो पांच श्रिध-कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वोक्त उल्लेखेमें फरक पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पूर्वार्धकी व्याख्या करते हुए जो तीन विकल्प संभव थे वे वहां बतला दिये और 'पगदीए मोहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए इससे जो चौया विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्वार्धमें विभक्ति शब्द मुख्य है और शेष पद उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे वीर-सेनस्वामीने यह अभिप्राय निकाला है कि गुणधरमट्टारकके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति-विभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। तथा गाथाके उत्तरार्धमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश, झीणाझीण और खित्यन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक प्रदेश-विभक्तिका कथन किया गया है अतः इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। इस प्रकार इस चौथे विकल्पके अनुसार १ पेजादोपविभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति-अनुभागविभक्ति, ३ प्रदेश-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक, ४ वन्ध और ५ संक्रम ये पाँच अधिकार होते हैं।

उक्त चार विकल्पोंके अनुसार ५ अधिकारोंका सूचक कोष्ठक नीचे दिया जाता है-

| पेज्जदोषविभक्ति    | पेज्जदोषविभक्ति       | पेज्जदोषविभक्ति     | पेज्जदोषविभक्ति    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                    | (प्रकृति विभक्ति)     | (प्रकृति विभक्ति)   |                    |
| स्थितिविभक्ति      | स्यितिविभक्ति         | स्थितिविभक्ति       | प्रकृति, स्थिति और |
| (प्रकृतिविभक्ति)   |                       |                     | अनुभाग विभक्ति     |
| अनुभागविभक्ति      | अनुभाग विभक्ति        | अनुभागविभक्ति       | प्रदेशविभक्ति,     |
| (प्रदेशवि० झीणाझीण | (प्रदेशविभक्ति, झीणा- |                     | झीणाझीण और         |
| और स्थित्यन्तिक)   | झीण और स्थित्यन्तिक)  |                     | स्थित्यन्तिक       |
| बन्ध               | वन्ध                  | प्रदेशविभक्ति झीणा- | वन्ध               |
|                    |                       | झीण और स्थित्यन्तिक |                    |
| संक्रम             | संक्रम                | वन्ध                | संक्रम             |

§ २. संपिंह जइवसहाइरियउवइहचुिणसुत्तमस्सिद्ण विहत्तीए परूवणं कस्सामी-

\* 'विहत्ति हिदि अणुभागे च ति' अणियोगदारे विहत्ती णिक्खि-वियव्वां। णामविहत्ती द्वणिवहत्ती दव्वविहत्ती खेत्तविहत्ती काल-विहत्ती गणणिवहत्ती संठाणिवहत्ती भावविहत्ती चेदि।

§ ३. 'विहत्ति द्विदि अणुमागे च त्ति' एत्य जो द्विद 'इदि' सही जेण पचयत्थे-हिंतो एदं सद्दकलावं पल्लङ्घावेदि तेणेसो सरूवपर्यत्थो (तो)। तत्थ जो विहत्तिसहो तस्स णिक्खेवो कीरदे अणवगयत्थपरूवणादुवारेण पयदत्थग्गहणद्वं। के ते तस्स विह-त्तिसहस्स अत्था १ णामादिभावपञ्जवसाणा। एतेष्वर्थेष्वेकस्मिन्नर्थे विभक्तिर्निक्षेप्तच्या

§ २. अव यतिवृषम आचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रका आश्रय लेकर विमक्तिका कथन करते हैं—

\* 'विहत्ती द्विदि-अणुभागे च' इस वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल-विभक्ति, गणनाविभक्ति, संस्थानविभक्ति, और भावविभक्ति।

§ ३. यद्यपि 'ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं' इस नियमके अनु-सार 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' यह वाक्यसमुदाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर मी इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें यह शब्दसमुदाय प्रत्यय और अर्थका वाचक नहीं है किन्तु अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अर्थका ग्रहण न करके 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' इन शब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये।

उस विभक्ति शब्दके अनेक अर्थ हैं। उनमेंसे अनवगत अर्थके कथन द्वारा प्रकृत अर्थका ज्ञान करानेके छिये उसका निक्षेप करते हैं।

शंका-उस विभक्ति शब्दके वे अनेक अर्थ कौन कौन हैं ?

समाधान-जपर सूत्रमें जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद वतलाये हैं वे सव

<sup>(</sup>१) "णामं ठवणा दिवए खेत्ते काले तहेव भावे य। एसो उ विभत्तीए णिक्खेवो छिव्वहो।"— सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १। "णिक्खेवो विभत्तीए चउव्विहो दुविह होइ दव्विम्म। आगमनोआगमओ नोआगमओ अ सो तिविहो।।५५३।। जाणगसरीरभविए तव्वइरित्ते य सो भवे दुविहो। जीवाणमजीवाण य जीवविभत्ती तिंह दुविहा।।५५४।। सिद्धाणमसिद्धाण य अज्जीवाणं तु होइ दुविहा उ। रूवीणमस्त्वीण य विभासियव्वा जहा सुत्ते।।५५५।। भाविम्म विभत्ती खलु नायव्वा छिव्वहिम्म भाविम्म। अहिगारो एत्थ पुण दव्विभत्तीए अञ्झयणे।।५५६।।"— उत्त० पाई० ३६ अ०। (२) "कदीति एत्थ जो इदि सद्दो तस्स अट्ठ हितावेवं प्रकारादिव्यवच्छेदे विपर्यये। प्रादुमिवे समाप्तौ च 'इति'शव्दः प्रकीतितः।' इति वचनात्। एतेष्वर्थेषु क्वायिमिति शव्दः प्रवर्तते ? स्वरूपावघारणे। ततः कि सिद्धं ? कृतिरित्यस्य शव्दस्य योऽर्थः सोऽिष कृतिः। अर्थीभधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रहणं सिद्धम्।"—वेदना० घ० आ० प० ५५२। अष्टस० प्० २५१।

न्यस्तव्या इति यावत् ।

§ ४. संपहि अद्वण्हं विहत्तीणमत्थपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

 श्राणामदो दव्वविहत्ती दुविहा, कम्मविहत्ती चेव णोकश्म-विहत्ती चेव।

ई ५. णाम-प्टवणाविहत्तीणमत्थो वृच्चदे - सह्वययतथो (तो) विहत्तिसदो णाम-विहत्ती। सब्भावासब्भावद्ववणाओ द्ववणविहत्ती। दव्वविहत्ती दुविहा आगम-णोआगम-विहत्तिभेएण। विहत्तिपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमविहत्ती। णोआगमविहत्ती तिविहा, जाणुअसरीरविहत्ती भवियविहत्ती तव्वदिरित्तविहत्ती चेदि। विहत्तिपाहुडजा-णयस्स भविय-वद्यमाण-सम्बद्धादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती। भविस्सकाले विहत्तिपाहुड-जाणओ जीवो भवियविहत्ती। एदासि विहत्तीणमत्थो जइवसहाहरिएण किण्ण पर्वविदो १ सुगमत्तादो। णाणावरणादिअद्यक्षम्मेसु मोहणीयं पयडिभेएण भिण्णत्तादो कम्मविहत्ती, विभक्ति शब्दके अर्थ हैं।

उनमेंसे किसी एक अर्थमें विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

और नोकर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति।

§ ५. अव नामविभक्ति और खापनाविभक्तिका अर्थ कहते हैं—जो विभक्ति शब्द अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है और वाह्यार्थकी अपेक्षा नहीं करता उसे नामविभक्ति कहते हैं। विभक्तिकी सद्भाव और असद्भावरूपसे खापना करना स्थापनाविभक्ति है। आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है। जो विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है, परन्तु उसमें उपयोगरहित है उसे आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। नोआगमद्रव्यविभक्ति तीन प्रकारकी है—ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तद्ध-तिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति। उनमेंसे विभक्तिविपयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके भविष्यत् वर्तमान और अतीतकालीन शरीरको ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। जो जीव आगामी कालमें विभक्तिविपयक शास्त्रको जानेगा उसे भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं।

शंका-इन विभक्तियोंका अर्थ यतिवृपभ आचार्यने क्यों नहीं कहा ?

समाधान-इनका अर्थ सुगम है, इसिछिये नहीं कहा।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभेद्की अपेक्षा अन्य कर्मोंसे भिन्न है अतः यहां कर्मतद्भ्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पद्से उसका प्रहण किया

<sup>(</sup>१) जीवाजीवुभयकारणणिरवेनखो अप्पाणिम्ह पयट्टो खेत्तसहो णामखेतां।"—६० खे० पृ० ३। वित्य णामंतरसहो बज्झत्थे मोत्तूण अप्पाणिम्म पयट्टो।'—६० अ० पृ० १।

अहकम्माणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसद्व्वाणि णोकम्मविहत्ती । 'चेव'सदो समुचयत्थे दह्ववो ।

\* कम्मविहत्ती थप्पा।

§ ६. कुदो ? बहुवण्णणिजनादो एदीए अहियारादो वा ।

§ ७. संपिह णोकम्मविहत्तीपरूवणद्यमुत्ताणि भणइ—

\* तुल्लपदेसियं दव्वं तुल्लपदेसियस्स दव्वस्स अविहत्ती।

§ ८. तुल्यः समानः प्रदेशः प्रदेशा वा यस्य द्रव्यस्य तत्तुल्यप्रदेशं द्रव्यं। तदन्यस्य तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिर्भवति । विभजनं विभक्तिः, न विभक्तिरविभक्तिः प्रदेशैः समानमिति यावत् ।

\* वेमादपदेसियस्स विहत्ती।

§ ६. सीयतेऽनयेति मात्रा संख्या । विसर्दशी मात्रा येपां ते विमात्रा विप्रदेशाः यिसम् द्रव्ये तिद्वमात्रप्रदेशं द्रव्यं । तस्य विमात्रप्रदेशस्य द्रव्यस्य पूर्वमिपंतद्रव्यं है । अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंको कर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । तथा शेष द्रव्य नोकर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहताते हैं । यहां चूर्णिसृत्रके अन्तसें

'चेव' शब्द आया है उसे समुच्चयार्थक जानना चाहिये।

\* पहले तद्यतिरिक्तनोआगमके दो मेदोंमें जो कमिविमक्ति नामका पहला मेद
कह आये हैं उसका कथन स्थगित करते हैं।

§ ६. शंका—यहां कमैविभक्तिका कथन स्थगित क्यों किया है।

समाधान—क्योंकि आगे चलकर कर्मविभक्तिका बहुत वर्णन करना है, अथवा क्षायप्राभृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है।

§ ७. अब नोकर्मविभक्तिका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं—

तुल्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति है ।

§ ८. तुल्य और समान ये दोनों शब्द समानार्थवाची हैं। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यके एक या अनेक प्रदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेशवाला कहा जाता है। वह तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात् समान है। विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावको अविभक्ति कहते हैं। यहां जिसका अर्थ प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है।

- \* विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति है।
- § ६. जिसके द्वारा माप अर्थात् गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात् संख्या कहते हैं। तथा 'वि' का अर्थ विसदृश है। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यमें विमात्र अर्थात् विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं।

<sup>(</sup>१) "मादा णाम सरिसत्तं। विगदा मादा विमादा।"—घ०आ०पत्र ९०५।

विभक्तिरसमानं भवति प्रदेशापेक्षया न सत्त्वादिनाः सर्वेषां तेन साद्दश्योपलम्भात् ।

- \* तदुभएण अवलव्वं।
- § १०. विहत्ति ति वा अविहत्ति ति वा समाणासमाणदव्वावेक्खाए तमिष्य-दव्वं विहत्ति अविहत्ति ति वा अवत्तव्वं; दोहि धम्मेहि अक्सेण जुत्तस्स दव्वस्स पहाण-भावेण वोत्तुमसिक्जमाणत्तादो ।
  - \* खेत्तविहत्ती तुल्लपदेसोगाढं तुल्लपदेसोगाढस्स अविहत्ती।
- \$ ११. खेत्तविहत्ती ति एत्थ 'बुच्चदे' इति एदीए किरियाए सह संबंधो कायच्बो; अण्णहा अत्थिणिण्णयाभावादो । किं खेत्तं १ आगासं;

"खेत्तं खर्छं आगासं तिवववरीयं च इवदि णोखेत्तं ॥१॥" इति वयणादो ।

- \$ १२. तुल्याः प्रदेशाः यस्य तंत्तुल्यप्रदेशं । कः प्रदेशः ? निर्माग आकाशावयवः । तुल्यप्रदेशं च तत् अवगाढं च तुल्यप्रदेशावगाढं । तमण्णस्स तुल्लपदेसीविवक्षित द्रव्य उस विमात्र प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अर्थात् असमान है । यहां यह
  असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सत्त्वादिककी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्त्वादिककी अपेक्षा सब द्रव्योंमें समानता पाई जाती है ।
- \* विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अपित द्रव्य अवक्तव्य है।
- हु १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अर्थात् समान और असमान द्रव्यकी अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत् विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों धर्मोसे एक साथ संयुक्त हुए द्रव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं किया जा सकता है।
- अब क्षेत्रविभक्ति निश्चेपका कथन करते हैं। तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ द्सरे तुल्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अविभक्ति है।
- ११. सूत्रमें 'खेतिवहत्ती' इस पदका 'वुचदे' इस कियाके साथ सम्बन्ध कर लेना
   चाहिये, क्योंकि उसके बिना अर्थका निर्णय नहीं हो सकता है।

शंका-क्षेत्र किसे कहते हैं ?

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि "क्षेत्र नियमसे आकाश है और आकाशसे विपरीत नो क्षेत्र है ॥ १ ॥" ऐसा आगम वचन है।

§ १२. जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवाला कहलाता है।

शंका-प्रदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाशके अवयवको प्रदेश कहते हैं।

<sup>(</sup>१) घ० खे० पृ०७।

गाहस्स अविहत्ती समाणं । वेमादपदेसोगाहस्स विहत्ती । तहुभएण अवत्तव्वं । एदे वे वि वियप्पा सुत्तेण ण उत्ता, कथमेत्थ उर्चति ? णः देसामासियभावेण सुत्तेण चेव परूविदत्तादी।

\* कालविहत्ती तुल्लसमयं तुल्लसमयस्स अविहत्ती।

§ १३. कालविहत्तिणिक्खेवस्स अत्थं परूवेमि त्ति जाणावणहं कालविहत्तिणि-देसो । तुल्याः समानाः समयाः तुल्यसमयाः, तेऽस्य सन्तीति तुल्यसमयिकं द्रव्यम् । तमण्णस्स तुल्लसमइयस्स दन्वस्स अविहत्ती समाणं । कुदो ? कालावेक्खाए । वेमाद-समइयं विहत्ती, तदुभएण अवत्तव्यं ।

\* गणणविहत्तीए एको एकस्स अविहत्ती।

६ १४ एकस्स ति तइयाए छिटिणि देसी दहन्वी। एको संखाविसेसी एकेण संखाविसेसेण सह अविहत्ती सरिसो । वेमादगणणाए विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्यं ।

जो तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ है वह तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ कहलाता है। वह तुल्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अविभक्ति अर्थात् समान है । असमान प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ विभक्ति है। तथा युगपत् दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

गंका-विभक्ति और अवक्तव्य ये दोनों विकल्प चूर्णिसूत्रमें नहीं कहे हैं फिर यहां

किसलिये कहे हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उपर्युक्त दोनों विकल्प देशामपैकभावसे सूत्रके द्वारा कहे गये हैं। अतः उनका कथन करनेमें कोई दोप नहीं है।

\* अब कालविभक्तिका अर्थ कहते हैं-तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समयवाले दृष्य की अपेक्षा अविभक्ति है।

§ १३. 'अब काल विभक्ति निक्षेपका अर्थ कहते हैं' इस बातका ज्ञान करानेके लिये सूत्रमें 'कालविहत्ती' पद दिया है। तुल्य अर्थात् समान समयोंको तुल्यसमय कहते हैं। वे तुल्य समय जिस द्रव्यके पाये जाते हैं वह द्रव्य तुल्यसमयवाला कहा जाता है। वह तुल्य समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थात् समान है, क्योंकि यहां कालकी अपेक्षा समानता विवक्षित है। तथा वह विवक्षित द्रव्य असमान समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा असमान दोनों समयोंकी एक साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

\* गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति है।

१४. 'एकस्स' यह षष्ठीविभक्तिरूप निर्देश तृतीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये। एक संख्याविशेप एक संख्याविशेपके साथ अविभक्ति अर्थात् समान है। तथा वह विसदृश संख्यावाली गणनाके साथ विभक्ति अर्थात् असमान है और सहश तथा विसहश दोनों प्रकारकी गणनाओंकी युगपत् विवक्षा होने पर अवक्तव्य है।

- \* संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदो च, संठाणवियप्पदो च।
- § १५. तंस्-चडरंस-वहादीाण संठाणाणि। तंस-चडरंस-वहाणं मेया संठाणवियप्पा। एवं दुविहा चेव संठाणविहत्ती होदि अण्णस्स असंभवादो ।
  - \* संठाणदो वहं वहस्स अविहत्ती।
- \$१६० संठाणदो 'विहत्ती उच्चदि' ति पयसंबंधो कायव्वो; अण्णहा अत्थावगमणाणुववत्तीदो । अण्णदव्विष्ठयवङ् पेक्खिद्ण वहुस्स अण्णदव्विष्ठयस्स अविहत्ती
  अभेदो । पुधभूददव्व-खेत्त-काल-भावेसु वहुमाणाणं कथमभेदो १ ण, दव्व-खेत्त-कालाणमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं भेदिविरोहादो । किं च, पिंडहासभेएण पिंडहासमाणस्स
  भेओ, ण च एत्थ सो उ वहुदे, तम्हा अभेयो इच्छेयव्वो । दोण्हं वहाणं सिरसत्तं चेव
  उवलव्भइ णेयत्तिमिदि णासंकणिञ्जं; समाणेयत्ताणं भेदाभावादो । दव्वादिणा णिरुद्धाणं
  वहुाणं समाणतं तेहि चेव अणिरुद्धाणमेयत्तिमिदि सयललोयप्पसिद्धमेयं । तम्हा वहुस्स
  वहुण अविहत्ति ति इच्छेयव्वं ।
  - \* संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी है।
- \$ १५. त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदिकको संस्थान कहते हैं। तथा त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भेदोंको संस्थानविकल्प कहते हैं। इसप्रकार संस्थानविकल्प कहते हैं। इसप्रकार संस्थानविकल्प कहते हैं।
- # संस्थानकी अपेक्षा विसक्तिका कथन करते हैं-एक गोल द्रव्य दूसरे गोल द्रव्यके साथ अविभक्ति है।

शंका-भिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काल और भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद कैसे हो सकता है ?

समाधान-क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानरूप हैं इसलिये इनके भेदसे संस्था-नोंका भेद माननेमें विरोध आता है,। दूसरे, प्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थमें भेद माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व नहीं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समानता और एकतामें कोई भेद नहीं है। द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोलाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे एक कहलाती हैं। इसप्रकार यह बात सकल लोकप्रसिद्ध है। इसलिये एक गोलाईकी दूसरी गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये। \* वहं तंसस्स वा चडरंसस्स वा आयदपरिमंडलर्स वा विहत्ती।

§ १७. कुदो ? सिरसत्ताभावादो । एवं तंसं- [चउरंसा-] ईणं पि वत्तव्वं ।

\* वियप्पेण वहसंठाणाणि असंखेजा लोगा।

§ १८. एदेसिमसंखेडजा[ज्ज]लोयत्तं आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; असंखे-

विशेषार्थ-यहां संस्थानके विषयमें दो शंकाएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते। वे तो द्रव्यादिगत ही होते हैं और द्रव्यादि परस्पर भिन्न होते हैं। अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक कैसे हो सकते हैं ? वीरसेन-स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान-रूप नहीं हैं। जो द्रव्य इस समय त्रिकोण है वह कालान्तरमें गोल हो जाता है। इसी प्रकार अन्यके सम्बन्धमें भी जानना । अतः द्रव्यादिकसे संस्थानका कथंचित् भेद सिद्ध हो जाता है। और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें भेद मानना युक्त नहीं । संस्थानोंमें यदि भेद होगा तो स्वगत भेदोंकी अपेक्षासे ही होगा अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षासे नहीं । दूसरी शंका यह है कि पृथक् दो द्रव्योंमें जो समान दो गोलाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरसेनस्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयोंमें जो हमें पार्थक्य दिखाई देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है। यदि हम द्रव्यादिकी विवक्षा न करें तो वे गोलाईयां एक हैं। हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हमें भी उसे देखा। इस-प्रकार कालभेदसे उसमें भेद हो जाता है। पर यदि कालभेदकी विवक्षा न करें तो वह एक है। एक आदमीने किसी सुन्दर प्रतिमाको देखकर शिल्पीसे उसी आकारकी दूसरी प्रतिमा बनवाई । प्रतिमाके वन जाने पर बनवानेवाला उसे देखकर कहता है 'वही है' इसमें कोई सन्देह नहीं। यद्यपि यहां पहली प्रतिमासे यह दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती हैं। इस प्रकार द्रव्यादिकी अपेक्षा न रहने पर संस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है।

\* विविश्वत गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थानके साथ विभक्ति है।

§ १७. चूंकि गोळाईकी त्रिकोण आदि संस्थानोंके साथ सदृशता नहीं पाई जाती है इसिलये गोळाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका भी कथन करना चाहिये।

उत्तरोत्तर मेदोंकी अपेक्षा गोलं आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं।

§ १८. गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं, यह वात आगमसे ही जानी जाती है

<sup>(</sup>१) तस्स (त्रु॰ · · · ४) ईणं-स॰; तस्स पयार्हणं-स॰।

# जलोगमेत्तसंखाए वर्माणमदि-सुद्णाणाणमणुवलंभादो ।

- **\* एवं तंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं।**
- § १६. जहा वद्दसंठाणस्स असंखेजलोगमेत्तवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस-आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेजा लोगमेत्ता ति वत्तव्वं ।
  - \* सरिसवदं सरिसवद्दस्य अविहत्ती।
- § २०. 'सरिसवहस्स' इत्ति उत्ते समाणवह्रस्सेत्ति मणिदं होदि। एसा छष्टीविहत्ती तइयाए अत्थे दष्टव्या। तेण सरिसवहं सरिसवहेण सह अविहत्ती अमिण्णमिदि उत्तं होदि। सरिसवष्टमसरिसवहेण सह विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं।
  - **\* एवं स**ञ्बत्थ ।
- § २१. जहा वष्टस्स तिण्णि भंगा एकस्स परूविदा तहा सेसअसंखेळलोगमेत्तवष्ट-संठाणाणं पुघ पुघ तिविहा परूवणा कायव्वा । सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमंडल-संठाणाणमसंखेळलोगमेत्ताणमेवं चेव परूवणा कायव्वा । एदं कत्तो उपलब्भदे ? 'एवं युक्तिसे नहीं, क्योंकि असंख्यातलोक प्रमाण संख्यामें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है ।
- \* इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी जानना चाहिये।
- \$ ११. जिस प्रकार गोलं संस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण विकल्प कहे हैं उसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डल आकारोंके भी विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं ऐसा कथन करना चाहिये।
  - \* सदश गोल संस्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति है।
- \$ २०. सूत्रमें आए हुए 'सरिसवृहस्स' इस पदका अर्थ समान गोलाई होता है। 'सरिस-वृहस्स' पदमें जो षष्ठी विभक्ति आई है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये। इसलिये यह अर्थ हुआ कि समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभक्ति अर्थात् अभिन्न है। तथा समान गोल आकार असमान गोल आकारके साथ विभक्ति है। तथा वह समान गोल आकार दूसरे समान और असमान गोल आकारोंकी एक साथ विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है।
  - इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये।
- § २१. जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन मंग कहे हैं उसी प्रकार शेष असंख्यात लोक प्रमाण गोल आकारोंका अलग अलग तीन मेदरूपसे कथन करना चाहिये। तथा इनसे अतिरिक्त जो असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये।

शंका-'शेष असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिमण्डल संस्थानींके

सन्वत्य' इत्ति सुत्तणिहेसादो । ण तं सेसवदृसंठाणाणि चेव अस्सिदृण परूविदं अउत्त-सेससंठाणवियप्पे अस्सिदृण परूविदत्तादो ।

अगमदो य णोआगमदो य । § २२. पुन्वं णिहिष्टभाविवहत्तीसंभालण्हं 'जा सा भाविवहत्ति' ति पर्कविदं। आगमो सुदणाणं, णोआगमो सुदणाण्विदिरित्तभावो । एवं भाविवहत्ती दुविहा चेव होदि ।

\* आगमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ ।

§ २३. पाहुडजाणओ जीवो उवजुत्तो पाहुडउवज।गसिहओ आगमिवहत्ती होदि।

\* णोआगसदो भावविहत्ती ओदइओ ओदइयस्स अविहत्ती।

§ २४. ओद्इओ उनसमिओ खड्ओ खओनसिमओ पारिणामिओ चेदि णोआगम-भानो पंचिवहो होदि; सन्वभानाणमेदेसु चेन पंचसु भानेसु पनेसादो । तत्थ ओद्इओ भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अर्थ कहांसे उपलब्ध होता है ?

समाधान-'एवं सन्बरथ' इस निर्देशसे यह अर्थ उपलब्ध होता है। क्योंकि यह सुत्र केवल गोल आकारके शेप भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त विकल्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है।

\* जपर जो भाव विभक्ति कही है वह दो प्रकारकी है-आगमभावविभक्ति और नोआगमभावविभक्ति ।

§ २२. पहले विभक्तिका निक्षेप करते समय जिस भावविभक्तिको कह आये हैं उसीका निर्देश करनेके लिये चूर्णिस्त्रमें 'जा सा भावविहत्ती' यह पद दिया है। आगमका अर्थ श्रुतज्ञान है और श्रुतज्ञानसं व्यतिरिक्त भावको नोआगम कहते हैं। इसप्रकार भावविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है।

\* जो जीव विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है और उसमें उपयोगसहित है उसे आगमभावविभक्ति कहते हैं।

§ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें उपयुक्त है अर्थात् उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें लगा हुआ है। वह जीव आगमभावविभक्ति कहलाता है।

\* नीआगमभावविभक्ति, यथा-एक औद्यिक भाव दूसरे औद्यिक भावके साथ अविभक्ति है।

§ २४. औदियक, औपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक और पारिणामिक मेदसे नो-आगमभात्र पांच प्रकारका है, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। उनमेंसे एकं औदियकभाव दूसरे औदियक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि

(१) "भावित्रभित्तस्तु जीवाजीवभावभेदात् द्विषा। तत्र जीवभाविवभिवतः औदियकोपशिमकक्षायि-कक्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकभेदात् षट्प्रकारा । ४अजीवभाविवभिवतस्तु भूतानां वर्णगन्धरस-स्पर्शसंस्थानपरिणामः । अमूर्तानां गतिस्थित्यवगाह्वर्तनादिक इति ।" सू० श्रु० १ स० ५ उ० १ टीका । ओदइएण सह अविहत्ती; ओदइयभावेण मेदाभावादो ।

- \* ओदइओ उवसमिएण भावेण विहनी।
- § २५. क्रदो १ उदयजणिदेण भावेण सह उवसमजणिदभावस्स समाणत्तविरोहादो ।
- # तदुभएण अवत्तव्वं।
- § २६. ओद्इओ भावो ओद्इय-उवसिय-भावेहि सण्णिकासिजमाणो अवसन्वो होदि, विहत्ति-अविहत्तिसदाणमक्तमेण भणणोवायाभावादो ।
  - \* एवं सेसेसु वि।

§ २७. जहा ओद्इयस्स उनसमिएण भावेण सिण्णकासिङ्माणस्स वे भंगा परू-विदा तहा सेसेसु खइय-क्खओवसिय-पारिणामियभावेसु वि सिण्णकासिङमाणस्स वे बे भंगा परूवेयव्वा । तं जहा, ओद्इयो खओवसियम्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वो । ओद्इओ खइयस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं । ओद्इओ पारिणामियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं ।

**\* एवं सञ्वत्थ ।** 

उन दोनों भावोंमें औद्यिकरूपसे कोई भेद नहीं पाया जाता है।

अ औदियकभाव औपश्रमिकभावके साथ विभक्ति है।

§ २५. शंका-औदियक भाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति क्यों है ?

समाधान-क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध आता है, इसिटिये औदयिकमाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है ?

\* औदंयिक और औपश्चामिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे औदियक भाव अवक्तव्य है।

\$ २६. औदियक और औपशमिक भावोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदियक भाव अवक्तव्य है, क्योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता है।

# इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये ।

§ २७. जिसप्रकार औपश्चिमक भावके सम्बन्धसे औदियक भावके दो भंग कहे हैं उसीप्रकार क्षायिक, क्षायोपश्चिमक और पारिणामिकभावों के सम्बन्धसे भी औदियंक भावके दो दो भंग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हैं—औदियकभाव क्षायोपश्चिमक भावके साथ विभक्ति है तथा औदियक और क्षायोपश्चिमक इन दोनों की युगपद् विवक्षा होने से अवक्तव्य है। औदियक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदियक तथा क्षायिक इन दोनों की युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। औदियक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति है और औदियक तथा पारिणामिक इन दोनों भावों की युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

**\* इसीप्रकार सर्वत्र जानना ।** 

§ २८. जहा ओदइयस्स भावस्स सग-पर-संजोगेण तिण्णि भंगा परूविदा तहा उवसमिय-खओवसमिय-खइय-पारिणामियाणं भात्राणं पुघ पुघ तिण्णि भंगा परूवेयव्ता ।

\$ २६. जइवसहाइरिएण एसो दोण्हमंको किमहुमेत्य द्विदो ? सगहियिटय-अत्यस्स जाणावणद्वं । सो अत्यो अक्खरेहि किण्ण परुविदो ? वित्तिसुत्तस्स अत्ये भण्णमाणे णिण्णामो गंथो होदि ति भएण ण परुविदो । तं जहा, ण ताव तारिसो गंथो वित्तिसुत्तं सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसहरयणाए संगहियसुत्तासेसत्थाए वित्ति-सुत्तववएसादो । ण टीका; वित्तिसुत्तविवरणाए टीकाववएसादो । ण पंजिया; वित्ति-सुत्तविसमपयभंजियाए पंजियववएसादो । ण पद्ध वि, सुत्तवित्तिववरणाए पद्ध वि-एसादो । तदो णिण्णामत्तं गंथस्स मा होह(हि) दि ति अक्खरेहि ण कहिदो ।

§ ३०. को सो हिययट्टियत्थो १ उच्चदे, दन्द-खेत्त-काल-भाव-संठाणिवहत्तीस जे

§ २८. जिसप्रकार औदियक भावके स्त्र और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं उसीप्रकार औपश्मिक, श्वायोपश्मिक, श्वायिक और पारिणामिक भावों के भी अलग अलग तीन तीन भंग कहना चाहिये। अर्थात् प्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं।

**ૹે** ર

§ २६. शंका-यतिष्ट्रयमाचार्यने यहां पर यह दोका अंक किसिल्पे रखा है ? समाधान-अपने हृदयमें स्थित अर्थका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोका अंक रखा है।

शंका-वह अर्थ अक्षरोंके द्वारा क्यों नहीं कहा ?

समाधान-इत्तिस्त्रके अर्थका कथन करने पर प्रन्थ विना नामवाला हो जाता इस मयसे यितृष्ठभ आचार्यने अपने हृद्यमें स्थित अर्थका अक्षरों द्वारा कथन नहीं किया। इसका खुलासा इस प्रकार है-इत्तिस्त्रके अर्थको कहनेवाला प्रन्थ वृत्तिस्त्र तो हो नहीं सकता क्योंकि जो स्त्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्दरचना संक्षिप्त हैं और जिसमें स्त्रके समस्त अर्थको संप्रहीत कर लिया गया है, उसे वृत्तिस्त्र कहते हैं। उक्त प्रन्थ टीका भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्तिस्त्रोंके विशव व्याख्यानको टीका कहते हैं। उक्त प्रन्थ पंजिका मां नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तिस्त्रोंके विषम पदोंको स्पष्ट करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हैं। तथा उक्त प्रन्थ पद्धति भी नहीं है, क्योंकि स्त्र और वृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है उसकी पद्धति संज्ञा है। अतः यह प्रन्थ विना नामका न हो जाय, इसल्ये यितृषभ आचार्यने अपने हृद्यमें खित अर्थका अक्षरों द्वारा कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनमात्र कर दिया है।

§ २०. शंका-वह हृद्यमें खित अर्थ क्या है। समाधान-द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति तिण्णि तिण्णि भंगा कहिदा तत्थ दोण्हं दोण्हं चेव भंगाणं गहणं कायव्वं, अविभत्तीए ण गहणं । कुदो ? विहत्तिणिक्खेवे कीरमाणे विहत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुववत्तीदो । जिद्द एवं, तो अवत्तव्वभंगो वि ण घेत्तव्वो; तत्थ विहत्तीए अत्थाभावादो । णः विहत्तीए विणा दुसंजोगाभावेण अवत्तव्वभावाणुववत्तीदो । विहत्ती-अविहत्तीणं संजोगो कथं विहत्ती होदि ? ण, कथंचि भेदो अत्थि ति अवत्तव्वस्स वि विहत्तिभावुवलंभादो ।

इनमेंसे प्रत्येकके जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमेंसे दो दो भंगोंका ही प्रहण करना चाहिये अविभक्तिका प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि विभक्तिका निक्षेप करते समय विभक्तिसे विरुद्ध अविभक्तिका प्रहण नहीं हो सकता है।

शंका-यि ऐसा है तो अवक्तन्य भंगका भी ब्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, अवक्तन्य भंगमें भी विभक्तिका अर्थ नहीं पाया जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, विभक्तिके विना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग नहीं होता और उसके न होनेसे अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता। इससे प्रतीत होता है कि अवक्तव्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसिल्ये विभक्तिमें अवक्तव्य भंगका मी प्रहण करना चाहिये।

शंका-विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवक्तव्य भंग विभक्ति कैसे हो सकता है ? समाधान-नहीं, क्योंकि, अवक्तव्यका विभक्तिसे कथंचित् भेद है, सर्वथा नहीं, इस-लिये अवक्तव्यमें मी विभक्तिरूप धर्म पाया जाता है।

विशोपार्थ-विमक्ति निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भावकी अपेक्षा आठ प्रकारसे किया है। इनमेंसे द्रव्यविमक्तिके नोक्समेंसे के और क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भाव इन छहोंमेंसे प्रत्येकके विभक्ति, अविभक्ति और अवक्तव्य ये तीन तीन मंग वताये हैं। तथा यह मी वताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवक्तव्य इन दोका ही प्रहण किया है। यहां अविभक्तिका प्रहण क्यों नहीं हो सकता, इसका यह कारण वत्तलाया है कि यहां विभक्तिका प्रकरण है अतः अविभक्तिको यहां कोई अवकाश नहीं। पर अवक्तव्य विमक्तिसाक्षेप होनेसे उसका प्रहण हो जाता है। यही सवव है कि आगे सभी अनुयोगद्वारोंमें जहां विभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्ति साथ अविभक्ति पाई जाती है उनका प्रहण किया है। पर जहां केवल अविभक्ति ही पाई जाती है ऐसे केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि मार्गणास्थानोंका विचार नहीं किया है। चूर्णिस्त्रकारने इस अभिप्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके '२' के अंकद्वारा किया है। इस पर वीरसेनस्वामीका कहना है कि यदि चूर्णिस्त्रकार इस अभिप्रायको अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो वह मूल प्रन्थपर चूर्णिस्त्र न होकर चूर्णिस्त्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस प्रकार प्रन्थ विना नामका हो जाता। यही सबब है कि चूर्णिस्त्रकारने उक्त अभिप्राय अंक

- § ३१. एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पासु एदीए विहत्तीए पञीजणं ति जाणावणद्दं उत्तरसुत्तमागदं।
  - \* जा सा दव्यविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं।
- - क्ष तत्थ सुत्तगाहा ।
- § ३३. जड्यसहाइरिओ अप्पणो भणिदपण्णारसअत्थाहियारेसु चुण्णिसुत्तं भणंतो सगसंकिप्पयअत्थाहियारे गाहासुत्तिम संदंसणष्टं 'तत्थ सुत्तगाहा उच्चि 'ति भणिद ।

द्वारा सूचित किया है। द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश मेदसे द्रव्य भेट, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, कालविभक्तिमें समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, गणना विभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकारभेद और भावविभक्तिमें औदियक आदि भावभेद लिये गये हैं। अविभक्तिमें इन सवकी समानता ली गई है और एक साथ विभक्ति और अविभक्ति दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्यताका ग्रहण किया है। ये सव द्रव्यविभक्ति आदि कर्मविभक्तिके नो कर्म हैं अतः इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है। कर्मविभक्तिका आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है। फिर भी प्रकृतमें कर्मविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका ग्रहण करना चाहिये। मोहनीय कर्मके साथ विभक्ति शब्द के जोड़नेकी सार्थकता इसीमें है। यद्यपि इस विषयमें आगे और भी अनेक समाधान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे उनमें यह समाधान मुख्य है।

- § ३१. अव अनेक प्रकारकी इन विभक्तियों में से प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन है, यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।
- \* द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमं जो कर्मविभक्ति कह आये हैं प्रकृत क्षायप्राभृतमें उससे प्रयोजन है।
- \$ २२. चूर्णिसूत्रमें आये हुए 'जा सा' इस वचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। वह द्रव्यविभक्ति कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्तिके भेदसे दो प्रकारकी हैं। उनमेंसे जो कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है प्रकृत कपायप्राभृतमें उससे प्रयोजन हैं।
  - \* अव इस विषयमें सूत्रगाथा देते हैं।
- § ३३. अपने द्वारा स्वयं कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें चूर्णिस्त्रोंका कथन करते हुए यितवृपम आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गायास्त्रमें दिखानेके छिये 'यहां स्त्रगाया देते हैं' इस प्रकार कहते हैं।

# (४) पयडीए मोहगिज्जा विहत्ति तह हिदीए श्रंगुभागे। उक्कस्समगुक्कस्सं भीग्रमभीगां च हिदियं वा॥२२॥

\* पदच्छेदो। तं जहा-'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' ति एसा पयडि-विहत्ती।

§ ३४. एतथ पदं चउ विवहं, अत्थपदं पमाणपदं मि इमपदं ववत्थापदं चेदि । तत्थ जेहि अक्खरेहि अत्थोवलद्धी होदि तमत्थपदं । वाक्यमर्थपदिमित्यनर्थान्तरम् । अष्टक्खरिणप्पण्णं पमाणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अष्टहत्तरिसय-अष्टासीदिअक्खरेहि मि अस्पदं । जित्तएण विक्तसमृहेण अहियारो समप्पदि तं ववत्था-पदं सुवंतिमिजंतं वा । एदेसु पदेसु कस्स पदस्स वोच्छेदो १ ववत्थापदरस अहियारस-रूवस्स । 'पयडीए मोहणिङ्जा विहित्तं' ति एत्थतण 'इदि' सहो एदस्स सरूवपयत्थ(-त्त-) यत्तं जाणावेदि तेण एसा पयडिविहत्ती पढमो अत्थाहियारो ति सिद्धो ।

\* तह हिदी चेदि एसा हिदिबिहत्ती २।

§ ३५. द्विदिविहत्ती णाम एसो विदियो अत्थाहियारो । सेसं सुगमं ।

मोहनीय प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, प्रदेशिविपयक उत्कृष्टानुत्कृष्ट, श्लीणाञ्जीण और स्थित्यन्तिक ये छह अर्थाधिकार हैं।

\* अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं। वह इस प्रकार है-'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति' इस पदसे प्रकृतिविभक्ति स्चित की है।

ु ३४. पद चार प्रकार है-अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद। उनमेंसे जितने अक्षरोंसे अर्थका ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं। वाक्य और अर्थ-पद ये एकार्थवाची हैं। अर्थात् अर्थपदसे आश्य वाक्यका है। आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ एक प्रमाणपद होता है। सोलहसी चौतीस करोड़ तेरासी लाख सात हजार आठसी अठासी अक्षरोंका एक मध्यमपद होता है। जितने वाक्योंके समूहसे एक अधिकार समाप्त होता है। उसे व्यवस्थापद कहते हैं। अथवा, सुंबन्त और मिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं।

शंका-यहां इन परोंमेंसे किस पदका प्रथकरण किया है ?

समाधान-अधिकारका सूचक जो 'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति' 'यह व्यवस्थापद है, उसका ही यहां पृथक्करण किया है।

'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति ति' इसमें आया हुआ 'इति' शब्द इस पदके स्वरूपका ज्ञान कराता है। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार है यह सिद्ध होता है।

\* गाथामें आये हुए 'तह द्विदी चेदि' इस पदसे स्थितिविभक्तिका स्चन होता है। § ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अर्थाधिकार है। शेष कथन सुगम है। अणुभागे ति अणुभागविहती ३।

१३६. लेण गाहाए अणुमानेति अवयवेण अणुमागो पस्विदो तेण अणुमाग-विहत्ती णाम तदियो अत्याहियारो ।

इक्समण्कस्मं ति परेसविहत्ती ४।

१ ३७. 'उक्तसमणुक्तम्सं' ति एदेण पदेण पदेसिवहर्गा गाम चउत्थो अत्याहियारो पह्निद्रो ।

% झीणमझीणं ति ५।

\* हिदियं वा ति १।

इस्याहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्याहियारा सूड्दा । गुणहरभडारयस्त अहिप्पाएण पुण दो चेत्र अत्याहियारा पर्वादा कि वेचव्वं ।

क्ष तत्थ पयिद्विहित्तं चण्णाइस्सामो ।

गाधामें आये हुए 'अणुभागे' पदसे अनुभागिवभिक्तिका यूचन होता है।

है ३६. चूंकि नायके 'अपुनाने ' इस पर द्वारा अनुमानका कथन किया है, इस-दिये अनुमानविभक्ति नामका तीसरा अर्थाधिकार समझना चाहिये।

"उक्तस्तमणुक्तस्तं" इस पदसे प्रदेशिवर्भाक्तका छ्वन होता है।

१३७. नाधामें कादे हुए 'टक्क्सन्डक्सं' इस पृत्ते प्रदेशिक्रिक नामके चैथे क्यांधिकारका कथन किया है।

अ झीणाझीण नामका पांचवां अर्घाधिकार है।

६ २=. गायाके 'झींगमझीनं' इस पर्ने झींगाझींग नामका पांचवां सर्थाधिकार स्चित किया है।

स्थित्यन्तिक नामका झुठा अर्थाधिकार है।

है रहे. गायामें आपे हुए 'हिदियं वा' इस पदसे स्थित्यन्तिक नामका हुठा अर्था-विकार स्वित किया है। इस प्रकार यनिष्टपन आचार्यके अभिप्रायानुसार इस गायाके द्वारा हह अथोविकार स्वित किये गये हैं। किन्तु सुपवर महारकके अभिप्रायानुसार इस गायाके द्वारा हो ही अर्थाधिकार कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये।

विशेषार्थ—चतिष्ट्रपम आचार्य मी कलादनाहुडके मूट अधिकार उन्द्रह ही मानते हैं। इसका विशेष खुटासा इसने प्रथम भागके पृष्ट १२७ एर किया है।

इन छह अधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविमक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन करते हैं। § ४०. गाहासुत्तिम ससुद्दिहळ्सु अहियारेसु पयि विहित्तं भणिस्सामो । एदेण गुणहराइरियभणिदपण्णारसअत्थाहियारे मोत्तूण सगसंकिष्पयअत्थाहियाराणां चुण्णि-सुतं भणामि ति उत्तं होदि । ण च एवं भणंतो जहवसहो गुणहराइरियपिडक्रिलो; अत्थाहियाराणमणियमदरिसणदुवारेण गुणहराइरियमुहिविणिग्गयअत्थाहियाराण चेव परूवयत्तादो ।

\$ ४०. गाथासूत्रमें कहे गये छह अर्थाधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामक अर्था-धिकारका कथन करते हैं। इससे यतिवृषम आचार्यने यह सूचित किया है कि मैं गुणधर आचार्यके द्वारा कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अर्था-धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने द्वारा माने गये अर्था-धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करनेसे यतिवृषम आचार्य गुणधर आचार्यके प्रति-कूल हैं सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यतिवृषम आचार्यने अर्थाधिकारोंका अनियम दिखलाते हुए गुणधर आचार्यके मुखसे निकले हुए अर्थाधिकारोंका ही प्रतिपादन किया है।

विशेषार्थ-'पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें स्वयं गुणधर आचार्यने प्रकृति-विभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन छह अधिकारोंका निर्देश किया है। इससे इतना तो माछ्म पड़ ही जाता है कि इन्हें इन छहोंका कथन इष्ट है पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधि-कारोंमें हो जाता है। यदापि यतिवृषम आचार्यने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे कथन किया है, जिससे अधिकारोंकी संख्याका ही भंग हो जाता है फिर भी उनका ऐसा करना गुणधर आचार्यके कथनके प्रतिकूछ नहीं है क्योंकि स्वयं गुणधर आचार्यने जिन विषयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचार्यने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा विस्तारसे कथन किया है। तात्पर्य यह है कि गुणधर आचार्यने 'पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंको मिलाकर एक अधिकार सूचित किया है। तथा प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृपभ आचार्यने इन प्रकृति-विभक्ति आदिका कथन पृथक् पृथक् किया है जो उनके 'तत्थ पयडिविहर्त्ति वण्णहस्सामी' इत्यादि चूर्णिसूत्रोंसे जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने दो अधि-कारोंको छह अधिकारोंमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विपयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है। इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी संख्याका भंग हो जाता है फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहे गये विषयके प्रतिकृत नहीं है।

\* 'पयि विविद्यती दुविद्या, मूलपयि विविद्यती च उत्तरपयि विविद्यती च । § ४१ एतथ 'च' सहो किमहं कदो १ समुचयहं । जीद एवं, तो एकेणेव सरह विदिय 'च' सहो अवणेयव्यो फलाभावादो; ण, दव्य-पञ्जविष्टयणयिष्टयजीवाणमणु-गहहं मूलपयि विद्यती उत्तरपये च च, उत्तरपथि विभित्ती मूलपये च इदि भण्णदे ' [ पुणरुत्तदोसाभावा ]दो । मूलपये णाम एका चेव पञ्जविष्टयणयावलं वणाए मूल-पथि चित्राणुवयत्तीदो । तदो तत्थ णित्य विद्यतिवयएसो; भेदेण विणा तद्णुवयत्तीदो ति १ सचमेदं जिद अष्टण्हं कम्माणमेयत्तं विविद्ययं, किं तु मोहणीयपये छीए एयत्तमेत्थ विविद्ययं तेण मूलपथे ए विद्यतिभावो जुञ्जदे । मोहणीयं चेव विविद्ययि मिदि कुदो णव्यदे १ [ पये छीए मोहणि ]जा ति एदम्हादो महाहियारादो । ण च पये छीण-

समाधान-समुच्चयरूप अर्थके प्रकट करनेके लिये 'च' शब्द दिया है।

शंका-यदि ऐसा है तो एक 'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा 'च' शब्द अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है ?

समाधान-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंके उपकारके लिये चूर्णिसूत्रमें दो 'च' शब्द दिये गये हैं। जिससे यह अर्थ निकलता है कि द्रव्यार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद हैं और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मृलप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद हैं अतः दो 'च' शब्द देनेमें पुनरक्त दोप नहीं है।

शंका-मूल प्रकृति एक ही है, और पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर मूल-प्रकृति बन नहीं सकती है। अतः उसके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेदके विना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं वन सकता ?

समाधान-यदि यहां मूलप्रकृति पदसे आठों कर्मोकी एक रूपसे विवक्षा की गई होती तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलप्रकृतिके एक भेद मोहनीयकी विवक्षा है अतः मूलप्रकृतिमें विभक्तिपना वन जाता है।

शंका-यहां मोहनीय कर्म ही विवक्षित है यह कैसे जाना ?

समाधान-'पयडीए मोहणिजा' इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म (१) एगेणेव 'च' सद्देण समुच्चयद्वावगमादो विदिय 'च' सद्दो अणत्यओ ति णावणेदुं सिक्किज्जदे; अप्पिदेगणयं पडुच्च परूवणाए कीरमाणाए मूल्पयिडिट्टिदिविहत्ती उत्तरपयिडिट्टिदिविहत्ती च उत्तरपयिडिट्टिदिविहत्ती मूल्पयिडिट्टिदिविहत्ती चेदि एग 'च' सद्दुच्चारणं मोत्तूण विदियसद्दुच्चारणाए अभावेण पुणक्त-दोसाभावादो ।-जयघ० प्रे० का० प० ९१८ । (२)-दे (त्रु० · · · · ८)-दो -स०।-दो सुगमतादो -अ० (३)-व्वदे (त्रु० · · · · ७) ज्जा त्ति-स०।-व्वदे मोहणीए विवज्जा त्ति-अ०। मेगो चेव सहावो ति आसंकणिजं; सम्मत्त-चरित्त-विणासणसहावं मोहणिजं, णाण-पच्छायणसहावं णाणावरणिजं, दंसणिवणासण-सहावं दंसणावरणिजं, सुह-दुवखुप्पा-यणसहावं वेयणीयं, भवधारणसहावमाउअं, सरीर-गइ-जाइ-वण्णादिणिप्पायणसहावं णामकम्मं, उच्च-णीचगोत्तेसुप्पायणसहावं गोदं, विष्धकरणिम वावदमंतराइयं; एवम-हण्हं पि कम्माणं पयिडिविहत्तिदंसणादो । विहित्तिसहो कथं कम्मदन्विम वृद्धदे ? ण, आहियरणिम्म उप्पाइयस्स विहित्तिसहस्स तत्थ वत्तणे विरोहाभावादो ।

#### ही विवक्षित है।

आठों प्रकृतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्व और चारित्रका विनाश करना मोहनीयका स्वभाव है, ज्ञानका आच्छादन करना ज्ञानावरणका स्वभाव है, दर्शनका विनाश करना दर्शनावरणका स्वभाव है, सुख और दु:खको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, मनुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु कर्मका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वर्णादिकको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव है, ऊंच और नीच गोत्रमें उत्पन्न कराना गोत्रकर्मका स्वभाव है और विन्न करनेमें व्यापार करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है। इस प्रकार आठों कर्मोंमें स्वभावभेद देखा जाता है।

शंका-भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची कर्मके अर्थमें कैसे रहता है ?

समाधान-अधिकरण साधनमें न्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकर्ममें रहता है, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ-अपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्ममें कैसे रहता है। इस शंकाका यह आश्य प्रतीत होता है कि 'विभजनं विभक्तिः' इस प्रकार निरुक्ति करनेसे वि उपसर्ग पूर्वक मज् धातुसे मावमें 'क्षियां किन्' इस सूत्रसे किन् प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनता है। जिसका अर्थ विभाग करना होता है। पर प्रकृतमें द्रव्यकर्म मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मोहनीय द्रव्यकर्म शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाववाची विभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस शंकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणिवशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणिवशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानसे नहीं है। जब 'कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रसे 'स्त्रियां किन्' इस सूत्रमें 'अधिकरणे' इस पदकी अनुवृत्ति कर छेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी हाल्तमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति 'विभक्त्यतेऽस्थामिति विभक्तिः' यह होगी। जिसका

<sup>(</sup>१)-हावं (त्रु० ••••४) करणिम-स०, अ०।

# मूलपयिडिविहत्तीए इसाणि अट्ट अणियोगद्दाराणि। तं जहा—
 सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि यंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो
 अप्पाबहुगेति।

§ ४२. उच्चारणाइरिएहि मूलपयिडविहत्तीए सत्तारस अत्याहियारा जइवसहा-इरिएण अहेव अत्थाहियारा पर्विदा। कथमेदेसिं दोण्हं वक्खाणाणं ण विरोहो १ ण, पज्जविद्य-दन्विद्यणयावलंवणाए विरोहाभावादो। कथमद्रिह सेसाहियारा संग-हिया १ बुच्चदे। तं जहा, समुक्तित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा, संतेण विणा अद्टण्हमहि-याराणमित्थित्तविरोहादो। सादिय-अणादिय-धुव-अद्धुवअत्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्वा; कालंतरेहि चेव तदत्थावगमादो। परिमाणं पि ण वत्तव्वं; अप्पावहुगेत्ति तत्थ तस्स अंतव्भावादो। भावाहियारो वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयविरिहयाणं जीवाणं मूलपयिडसंताणुववत्तीदो। खेत्त-पोसणाणि च ण वत्तंव्वाणि; उवदेसेण विणा तदव-अर्थ 'जिसमें विमाण किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं' यह होता है।

# मूलप्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं। वे इस प्रकार हैं-एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पवहुत्व।

§ ४२. शंका-उचारणाचार्यने मूल प्रकृतिविभक्तिके विषयमें सत्रह अथीधिकार कहे हैं और यतिवृपभाचार्यने आठ ही अथीधिकार कहे हैं, इसिलये इन दोनों व्याख्यानोंमें विरोध क्यों नहीं आता ?

समाधान-नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिकनय और द्रव्यार्थिकनयका अवसम्बन करनेपर इक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका-आठ अधिकारोंके द्वारा शेष नौ अधिकारोंका संग्रह कैसे हो जाता है ?

समाधान-इस शंकाका समाधान इस प्रकार है-समुत्कीर्तना नामक अधिकारको तो पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, सत्त्वके विना आठ अधिकारोंका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है। सादि, अनादि, श्रुव और अध्रुव ये चार अधीधिकार भी पृथक् नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, काल और अन्तर अधीधिकार के द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार भी पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि परिमाण अधिकारका अल्पवहुत्व अधिकारमें अन्तर्भाव हो जाता है। भावाधिकार भी पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव मोहनीय कर्मके उद्यसे रहित हैं उनके आयः मूल प्रकृति मोहनीयका सत्त्व नहीं पाया जाता है। क्षेत्र और स्पर्शन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, उपदेशके विना ही क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है। अथवा अल्पवहुत्वके साधन करनेके लिये द्रव्यका

गमादो, अप्पाबहुगसाहण इं दन्व-परिमाणे भण्णमाणे तदवगमादो वा । तम्हा विरोही णित्थ ति सिद्धं।

\* एदेसु अणिओगदारेसु परूविदेसु स्लपयडिविहत्ती समत्ता होदि।

§ ४३- जइवसहाइरिएण एदेसिमत्थाहियाराणं ण विवरणं कदं; सुगमत्तादो ।

§ ४४. संपिह मंदबुद्धिजणाणुग्गहहमुचारणाइरियम्हिविणग्गयम्लपयिविवरणं भणिस्सामो । तं जहा, सम्रिक्तिणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुविवहत्ती अद्भवविहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भागो अष्पाबहुगं चेदि ।

§ ४५. समुक्तिचणाणुगमेण दुविही णिद्देसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया च। एवं मणुस्स-मणुसपज्ञत्त-मणुस्सिणी-[पंचिदिय] पंचिदियपज्ञत्त-तस-तसपज्जत्त-पचमण०-पंचविच०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद-अकसाइ-आभिणिवोहिय०-सुद०-ओहि०-मणपज्जवणाणि-संजद-जहाबस्वाद०-चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकलेस्सा-भवसिद्धिय-सम्मादिहि-खइय०-सण्णि-आहारि-अणाहारएति वत्तव्वं। णेरइयादि जाव परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है, इसिल्ये दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है।

# इन त्राठों अनुयोगद्वारोंका कथन कर चुकने पर मूलप्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है।।

§ ४३. सुगम होनेसे यतिवृपभाचार्यने इन आठों अर्थाधिकारोंका विवरण नहीं किया है।

\$ ४४. अब मन्दबुद्धिजनोंका उपकार करनेके लिये उच्चारणाचार्यके सुखसे निकले हुए मूलप्रकृतिके विवरणको कहते हैं। वह इसप्रकार है—समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अना-दिविभक्ति, श्रुवविभक्ति, अश्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नानाजीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

§ १४. इनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतचेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविधिदर्शनी, श्रुवज्ञानी, श्रुवज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविधिदर्शनी, श्रुवज्ञानी, श्रुवज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, अचिष्ठदर्शनी, अनिष्ठर्शनी, श्रुवज्ञानी, श्रुवज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, आहारक और अनाहारक श्रुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, संज्ञी, आहारक और अनाहारक

अस्पिण चि सेससव्यमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया णित्थि । एवं समुक्तिचणा समचा ।

१ ४६ सादिय-अणादिय-धुन-अद्धुनाणुगमेण दुनिहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण मोहंणीयनिहर्त्ता किं सादिया किमणादिया किं धुना किमद्धुना। अणादिया धुना अद्धुना च । सादियपदं णित्यः खिनदमोहणीयसमुन्भनामानादा । एनमचन्खु-दंसण-भनिसिद्ध्याः । णनिर भनिसिद्धियाः अणादियाः (भनिसिद्धियाः ) धुनपदं णित्य । णिच्चिणगोदेसु मोहणीयस्स धुनत्तमित्य ति णासंकणिजंः तेसि पि मोहिन-र्जानोंके कहना चाहिये । अर्थात् इन जीनोंके नोहनीय कर्म पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। नरकातिसे लेकर असंही तक शेष समस्त नार्गणाओंमें मोहनीय विभक्ति नाले जीन हैं, नोहनीय विभक्ति रहित जीन नहीं हैं।

विशेषार्थ-समुद्धीतंना राष्ट्रका अर्थ उचारणा है। इसमें विविधित धर्मकी अपेक्षा सानान्य और विशेषद्भपसे जीवोंने विविधित धर्मका अस्तित्व और नास्तित्व या सानान्य और विशेषद्भपसे जीवोंने विविधित धर्मका अस्तित्व और नास्तित्व वतलाया जाता है। ऊपर मोहनीय कर्मकी अपेक्षा कयन किया है। सामान्यसे मोहनीय कर्मसे युक्त और उससे रहित जीव हैं यह निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित होते हैं। तथा जिन मार्गणास्थानोंमें ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उनकी प्रदूषणाको ओवके समान कहा है। ऐसी मार्गणाओंके नान उपर ही निना दिये हैं। और जिन नरकगित आदि मार्गणाओंमें क्षीणकषाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है।

इस प्रकार समुर्व्कानेना प्रत्यणा सनाप्त हुई।

६ १६. साहि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगमकी सपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है-ओचनिर्देश और आंदेशनिर्देश। उनमें सोधनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्या सादि है,
क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है ? मोहनीय विभक्ति अनादि, ध्रुव और
अध्रुव है। मोहनीय कर्ममें ओचकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्योंकि जिसने मोहनीय
कर्मका समूल नाश कर दिया है ऐसे श्रीणकपाय जीवके फिरसे मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति
नहीं होती है। इसी प्रकार अचक्षदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये। इतनी
विशेषता है कि भन्य जीवोंके ध्रुवपद नहीं है। यदि कहा जाय कि जो भन्य जीव
नित्यनिगोदिया हैं उनमें ध्रुवपद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है। यदि उनके मोहनीयके
नाश करनेकी शक्ति न नानी जाय तो वे भन्य न होकर अभन्योंके समान हो जायंगे।

<sup>(</sup>१) 'बुवनद्वणाईयं सटुष्हं नूलपगईपं' मूलपगतीणं संतकम्मं तिनिहं-अपादिययुवसयुवं । कहं ? बुवचंतकम्मतादेवादी पत्थि तम्हा अपादियं, बुवायुवा पुट्युत्ता ॥१॥ कर्मप्र० सत्ता०, चूणि० पत्र २७ ।

णासणसित्तसंभवादो । असंभवे च ण ते भन्ताः, अभन्वसमाणतादो । मदिअण्णाणिसुदअण्णाणि-असंजद-मिन्छादिष्टी० मोहिविहत्ती किं सादिया किमणादिया किं धुवा
किमद्धवा ? सादि-अणादि-धुव-अद्धवा। अभन्व०मोहिविहत्ती किं सादिया किमणादिया
किं धुवा किमद्धवा ? अणादिया, धुवा च । अपगतवेद० मोहिविहत्ती किं सादिया
किमणादिया किं धुवा किमद्धवा ? सादिया अद्धवा च । मोहअविहत्ती सादिया धुवा
च । एवमकसाय-सम्माइष्टि-खइय०-अणाहारएत्ति वत्तन्वं। णविर, अणाहा० अद्धवपदं पि अतिथ । सेमसन्वमग्गणाणं मोहिविहत्ती जहासंभवं अविहत्ती च सादि-अद्धवा।

मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिण्यादृष्टि जीवोंके मोहनीयविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है ! उक्त मार्गणाओं में मोहविभक्ति सादि, अनादि, श्रुव और अश्रुव वारों रूप है । अभन्य जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है ! अभन्य जीवोंके मोहविभक्ति अनःदि और श्रुव है ।

अपगतवेदी जीवोंके मोहिवमिक्त क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या घ्रव है, क्या च्रव है, क्या च्रव है, क्या च्रव है। तथा अपगतवेदी जीवोंके मोहिवमिक्त सादि और अध्रव है। तथा अपगतवेदी जीवोंके मोहि-अविमक्ति अर्थात् मोहिनीय का अभाव सादि और घ्रव है। इसी प्रकार अक्षायी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनाहारक जीवोंके मोहिनीय अविभक्तिका अध्रव पद भी है। शेप सभी मार्गणाओं में मोहिवमिक्त तथा यथासंभव मोहि-अविभक्ति सादि और अध्रव हैं।

विशेषार्थ-गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो 'सादी अवंधवंघे' इत्यादि गाथा आई है उसमें बन्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका विचार किया है, सत्त्वकी अपेक्षा नहीं। फिर भी वहां सादि आदिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो न्यवस्था दी है वह यहां सत्त्वकी अपेक्षासे जानना। इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, श्रुव और अश्रुव थे तीन पद ही घटित होते हैं सादिपद नहीं। यही न्यवस्था अचक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये। भन्योंके श्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कर्मके दो पद ही पाये जाते हैं। ये दोनों मार्गणाएं मोहनीयकी सत्त्वन्युच्छिति तक निरन्तर रहती हैं इसिछये इनमें सादिपद संभव नहीं। भन्योंके श्रुवपद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिध्यादृष्टि ये चार मार्गणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं। जिन जीवोंने कभी भी मिध्यात्व गुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि हैं और शेष जीवोंकी अपेक्षा सादि हैं। तथा इन मार्गणाओंमें भन्य और अभन्य दोनों प्रकारके जीव पाये जाते हैं, अतः इनमें मोहनीयके सादि श्रादि चारों पद संभव हैं। अभन्य

<sup>(</sup>१) मोहविहत्ती-अ०।

एवं सादि-अणादि-धुत्र-अद्भवाणुगमो समचो ।

§ ४७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स संतकम्मियस्स । अविहत्ती कम्स १ अण्णदरस्स णहमोहसंतकम्मस्स । एवमप्पणो पदाणं णेदव्वं जाव अणाहारएति । एवं सामितं समत्तं ।

जीवोंके अनादि और श्रुव पद ही होता है यह स्पष्ट ही है। अपगतवेदी, अकपायी, सम्यग्हिष्ट, श्वायिक सम्यग्हिष्ट, और अनाहारक आदि मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कर्मका सद्भाव और मोहनीय कर्मका अभाव दोनों पाये जाते हैं। तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, अतः इनमें मोहनीय कर्मका अभाव दोनों पाये जाते हैं। तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अश्रुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन मार्गणाओं से स्थित जिन जीवोंके मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय कर्म नहीं पाया जाता। अतः इन मार्गणाओं में मोहनीय कर्मके अभावकी अपेक्षा सादि और श्रुव ये दो पद होते हैं। यहां श्रुवपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कहा है। इतनी विशेषता है कि समुद्धातगत सयोगिकेविछयोंके अनाहारकत्व सादि और सान्त है, अतः अनाहारक जीवोंके मोहनीयकी अविभक्तिका अश्रुव पद भी होता है। इनसे अतिरिक्त शेप मार्गणाओं नरकगति आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं। इनमें पूर्वोक्त ज्यवस्थाके अनुसार सादि आदि पद जान छेना चाहिये।

इस प्रकार सादि अनादि, भ्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ।

§ ४७. स्त्रामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें से ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयित्रभक्ति किसके हैं १ जिसके मोहनीय कर्मका सत्त्व पाया जाता है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीयित्रभक्ति है। मोहनीय-अविभक्ति किसके हैं १ जिसके मोहनीय कर्मके सत्त्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय-अविभक्ति हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव हों उनका कथन कर लेना चाहिये।

निशेषार्थ-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है और आगे उसका असत्त्व है। अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी जिस मार्गण।में ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविभक्ति ही होती है। और जिस मार्गणामें ग्यारहवेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं वहां मोहविभक्ति और मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ४८. कालाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तन्थ ओघेण मोह-णीयविहत्ती केविचरं कालादो होदि १ अणादिया अपज्ञवसिदा, अणादियां सपज्ञवसिदा। अविहत्ती केविचरं कालादो होदि १ सादिया अपज्ञवसिदा। एवमचवखुदंसणाणं। णविश् अविहत्ती जहण्णुक्तस्सेण अंतोसुहुत्तं।

§ ४६. आदेसेण णिरयगईए णेग्इएसु मोहणीयित्रहत्ती केत्रचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण दूर्से नस्म-सहस्साणि; उक्कम्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । पढमाए विदियाए तिदयाए चउत्थीए पंचमीए छहीए सत्तमीए पुढवीए णेग्इएसु मोहविहत्ती केविचरं कालादो होदि ? जहण्णेण दस-वास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस-सागरोवमाणि मादिरेयाणि । उक्कस्सेण सग-मग-हिदि (दी)।

§ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है ? अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । मोह-अविभक्तिका कितना काल है ? सादि-अनन्त काल है । इसी प्रकार अच- क्षुरशं नी जीवोंके मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहर्त है ।

विशेषार्थ-अभन्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है। तथा इतर जीवोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है। अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचजुदर्शनी जीवोंके मोहनीयका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है। मोह-अविभक्तिका काल सादि-अनन्त इसलिये है कि उसका आदि तो है, क्योंकि जब कोई जीव बारहवें गुणस्थानकी प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ होता है। पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति नहीं होती। पर अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहवें गुणस्थानका काल अन्तर्मुह्त है। अतः अचक्षुदर्शनी जीवोंके मोह-अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुह्त कहा है।

\$ ४१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मोहनीय विभक्तिका कितना काल है? एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं पृथिवीमें रहनेवाले नारिकयों में मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकों में कमसे दस हजार वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है। तथा उत्कृष्ट काल अपने अपने

<sup>्</sup> १)--दिवसप-स•। (२)-सवासस-स•।

§ ४०. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहिवहत्ती केविचरं कालादी होदि, ! जहण्णेण खुदाभवग्गहणं उक्तस्सेण अणंतकालमसंखेला पोग्गलपरियद्वा। पंचिदियतिरिक्ख-

#### नरककी उत्कृष्टं स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ-नरकमें मोहनीयकर्मका एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने काल तक सत्त्व पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयके सत्त्वका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर होता है। पर प्रत्येक पृथिवीकी अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हैं वहां मोहनीयकर्मका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काल तक समझना चाहिये। अर्थात् इतने काल तक वह जीव विवक्षित नरकमें रहता है उसके वाद दूसरी गतिमें चला जाता है, इसलिये वहां उस जीवकी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्त्व उतने कालतक ही कहा गया है। आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा काल वतलाया है वहां भी यही अभिप्राय समकता चाहिये।

१ ५०. तिर्थेचगतिमें तिर्थचोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल क्षुद्रभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनोंमें जितने समय हो उतना है।

विशेषार्थ—एक जीवके तिर्थचगितमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है जो अनन्त कालके वरावर होता है। जव कोई एक मनुष्य जीव लब्ध्यपर्याप्तक तिर्थंचमें सबसे जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणको लेकर उत्पन्न होता है और आयुक्ते समाप्त हो जाने, पर पुन: मनुष्यगितमें चला जाता है तब तिर्थंचगितमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्राप्त होता है। तथा जब कोई एक जीव अन्य गितसे आकर तिर्थंचगितमें ही निरन्तर परिश्रमण करता रहता है तो उस जीवके तिर्थंचगितमें रहनेका काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद वह नियमसे अन्य गितमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके तिर्थंच गितमें निरन्तर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्राप्त होता है। इसी विवक्षासे तिर्थंचगितमें एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट सत्त्व क्रमसे खुद्दाभवग्रहण और असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनरूप कहा है। तिर्थंचगितमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी पर्याय ग्राप्त नहीं की है और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिर्थंचगितमें मोहनीयका काल अनादि-अनन्त होता है। पर वह काल यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि काल प्रस्तपणामें सादि-सान्त कालकी अपेक्षा विचार किया है।

पंचिंदियतिरिक्खपञ्जत-पंचिदियतिरिक्खंजोणिणीसु मोहविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं अंतोस्रहुतं अंतोस्रहुतं । उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि

पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्त, और पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमतियोंमें मोह-नीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य काल क्रमशः खुद्दाभवगहण, अन्तर्मुहूर्त और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येकका पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है।

विश्रेपार्थ-पंचेन्द्रिय निर्थचोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके तिर्थचोंका प्रहण हो जाता है, अतएव उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुदाभवग्रहण कहा है। पर पर्याप्त जीवोंकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योसिमतिथोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंकी पर्यायको प्राप्त होकर प्रत्येकका तिथँचगितमें रहनेका उत्कष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अर्थात् पंचेन्द्रिय तिर्थेचोंमें जीव पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य काल तक रहता है, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्तोंमें सेंतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य काल तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पत्य काल तक रहता है। यथा-कोई एक जीव तियेंचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां संज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदियोंमें क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण . करके अनन्तर इसीप्रकार असंज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण करके परचात् लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंचमें उत्पन्न हुआ। वहां अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर पदचात् असंझी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिश्रमण करके पुनः संज्ञी स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदियों में आठ आठ पूर्वकोटि और पुरुषवेदियों में सात पूर्वकोटि काल तक रह कर तीन पल्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव हो जाता है। इस प्रकार पंचिन्द्रियति श्रीमें पूर्वकोटिपृथक्त अधिक तीन पत्य काल प्राप्त हो जाता है। पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंचोंमें काल कहते समय ऊपर वीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ब्रहण कराया गया है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पर्याप्तकताके साथ लब्ध्यपर्याप्तकताका विरोध है। इसिछिये संज्ञी और असंज्ञी जीवोंमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्तके वेदमें आठ पूर्वकोटिके स्थानमें सात पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमणका विधान करना चाहिये। इसप्रकार करनेसे पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंका काल पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पर्य होता है। योनिमती पर्याप्त तिर्यंचोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूर्वकोटियोंका ही विधान करना चाहिये, क्योंकि, इनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है । इसप्रकार योनिमती पर्याप्त तियभौमें परिभ्रमणका काल पूर्वकोटिप्रथक्त अधिक तीन पर्य प्राप्त होता

पुन्वकोडिपुधतेणब्महियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत्त० मोहविहत्ती केवित्रं कालादी होदि १ जहण्णेण खुद्दाभवरगहणं उद्धस्सेण अंतोर्हहुत्तं । एवं मणुस-पंचिदियं-तस-अपज्जताणं वत्तव्यं ।

३ ५१, मणुसगदीए मणुस-मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु मोहविहतीए पंचिंदिय-तिरिक्खितगसंगी । अविहत्ती केविचरं कालादी होदि १ जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं । उद्गरसेण

पुन्न-कोडी देखणा।

है। इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवोंमें मोहनीयका उत्कष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त अधिक तीन पल्प कहा है। यहां पृथक्त्वका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या न लेकर विपुल लेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तों मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, पंचे-न्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त और त्रस लब्ध्यपर्याप्त जीवों के भी मोहनीय कर्मका जघन्य काल खुद्दाभव-प्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उक्त गतिके जीव लब्ध्यपर्शम अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम खुदाभवमहण काल तक विविधतपर्शयमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। तथा अधिक अन्तर्मेहूर्त कालतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। क्योंकि, विविधत पर्यायमें लगातार आगमोक्त संख्यात खुदाभवोंके महण वंरने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तर्मेहूर्तसे अधिक नहीं होता है। इसी अपेक्षासे यहां मोहनीयका जघन्य काल खुदाभवमहण और उत्कष्ट काल अन्तर्मेहूर्त कहा है।

\$ ५१. मनुष्यगितमें सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके भोहनीय विभक्तिका काल कमशः पंचेन्द्रिय सामान्य तिर्थंच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थंच इन तीनोंके अनुसार कहे गये कालके समान जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टसे पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वसे अधिक तीन पर्य समझना चाहिये। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंके मोहनीय अविभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ-मनुष्यगितके जीव संज्ञी ही होते हैं, इसिलये तिर्यंचोंमें असंज्ञियोंकी अपेक्षा जो पूर्वकोटियां कही हैं वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अलग कर देनेपर सामान्य मनुष्योंमें सैतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य, पर्याप्त मनुष्योंमें तेईस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य और मनुष्यिनेयोंमें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। तथा जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका खुद्दाभवप्रहण व अन्तर्मृहूर्त है, क्योंकि, कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमेंसे किसी एकमें उत्पन्न होकर तथा उक्त-(१, न्य तस्त य-प्रवा

६ ४२. देवगइए देवेसु मोहविहत्तीए णेरइयमंगो। णवरि मवणवासियादि जाव सन्वहिसिद्धि ति सग सग जहण्णुकस्स हिदी भणिदन्ता। तं जहा, भवणादि जाव सन्वहेत्ति मोहविहत्ती केविचरं कालादो होदि १ जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि दसवस्ससहस्साणि पालदोपमस्स अहमभागो, पालदोवमं सादिरेयं, वे सत्त दस चोहस सोलस अहारस वीस वावीस तेवीस चउवीस पंचवीस छन्वीस सत्तावीस अङ्घावीस एगुण-चीस तीस एकतीस वत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। उक्कम्सेण सागरोवमं सादि-

काल तक रहकर यदि अन्य गितको चला जाय तो जघन्यकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमें मोहनीय कर्मका जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहण व अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिप्रथक्त अधिक तीन पत्य कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्तें मोहनीयके असत्त्वका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि किसी एक क्षीणकपायी मनुष्यके सयोगी होकर अन्तर्मुहूर्त काल तक रह, समुद्धातकर और योगनिरोधके साय अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल लगता है उस सबका योग भी अन्तर्मुहूर्त ही होता है। तथा मोहनीय कर्मके अभावका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ वर्षकी अवस्था होने पर संयमको प्राप्त किया और अन्तर्मुहूर्त प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा। अनन्तर अधः करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तर्मुहूर्त रहकर क्षीणमोह हो गया। इस प्रकार क्षीणमोह होनेतक छह अन्तर्मुहूर्त होते हैं। तो भी इनका योग एक अन्तर्मुहूर्त होता है। इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठवर्ष अन्तर्मुहूर्त कम कर देनेपर मोहनीय कर्मके अस- स्वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि प्राप्त हो जाता है।

§ ५२. देवगितिमें—देवोंमें मोहनीय विभक्तिका काल नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। वह इस प्रकार है—भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है श भवनवासियोंमें दस हजार वर्ष, व्यंतरोंमें दस हजार वर्ष, ज्योतिषियोंमें पर्यके आठवें भाग प्रमाण, सौधर्म—ऐशान कर्ष्यमें साधिक पर्य, सनत्कुमार—माहेन्द्रमें साधिक दो सागर, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमें साधिक सात सागर, लान्तव—काषिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र-महाशुक्रमें साधिक भौदह सागर, सनार—सहस्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत-प्राणतमें साधिक अठारह सागर, आरण—अच्युतमें साधिक बीस सागर, नौ प्रवेयकोंमें क्रमसे साधिक बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छव्बीस, साधिक सत्ताईस, साधिक अट्ठाईस, साधिक चनतीस और साधिक तीस सागर, नव अनुदिशोंमें साधिक इक्तीस सागर और चार अनुतरोंमें साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य काल

रेयं पलिदोवमं सादिरेयं [पलिदोवमं सादिरेयं] वे सागरोवमाणि [सादिरेयाणि] सत्त-दस-चोइस-सोलस-अष्टारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, वीस-वाबीस-तेवीस-चडवीस-पंचवीस-छन्त्रीस-सतावीय-अष्टावीस-एगुणतीस तीस-एकत्तीस-वत्तीस-तेत्तीस-सागरोव-माणि। णवरि, सन्वड्डे जहण्णुक्तस्सभेदो णित्थ।

६५३. इंदियाणुवादेण एइंदिय-चादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-सन्वविगलिदिय-पंचकाय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं खुद्दावंधे जो आलावो सो कायन्त्रो ।

है। और उक्कष्टकाल भवनित्रकमें क्रमशः साधिक एक सागर, साधिक पत्य, साधिक पत्य, सोधिक पत्य, सोधिक दो सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक चौदह सागर, साधिक अठारह सागर, वीस सागर, वाईस सागर, नी ग्रैवेयकोंमें क्रमसे तेईस, चौवीस, पच्चीस, छञ्चीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागर, नी अनुदिशोंमें वत्तीस सागर, और पांच अनुत्तरोंमें तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थिसिद्धिमें जयन्य और उक्तप्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता।

विशेपार्थ-यहां नारिकयों के कालके समान जो देवों में मोहनीय कर्मका काल कहा है वह सामान्यकी अपेक्षासे है, क्यों कि, दोनों गितयों में जघन्य आयु दस हजार वर्प और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है। विशेपकी अपेक्षा तो देवों के जिस भेदमें जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कर्म का उतना जघन्य और उत्कृष्टकाल समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उन्लेख किया ही गया है।

§ ५३. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे सामान्य एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, स्मि विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय और उनके वादर और सूक्ष्म तथा सभी वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त इनका खुद्दावन्धसें जो काल वताया है वही इनमें मोहनीय विभक्तिका काल समझना चाहिये।

विशेषार्थ-खुद्दावन्धमें सामान्य एकेन्द्रियोंका जवन्य काल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण बताया है। असंख्यातपुद्रलपरिवर्तनोंके समयोंकी यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता है। बादर एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण वतलाया है। यहां अंगुलके असंख्यातवें भागसे असंख्यातांसंख्यात अवसर्पिणी और उत्कृष्टिकाल संख्यात प्रहण किया है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जवन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष वतलाया है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंका जवन्यकाल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त वतलाया है। सुद्धम, एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल असंख्यात लेकप्रमाण बतलाया है। सुद्धम, एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल असंख्यात लेकप्रमाण बतलाया है। सुद्धम एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जवन्यकाल

५४. पंचिदिय-पंचिदियपञ्ज त्त-तस-तसयञ्जत्ताणं मोहविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोम्बहुत्तं उद्यस्सेण सागरीवमसहस्सं पुन्वकोडिपुध-

अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त ही वतलाया है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तींका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बतलाया है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन जीवोंका जघन्य काल क्रमशः खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्ग्रहूर्त प्रमाण कहा है। तथा दोनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा एत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है। काय मार्गणाकी अपेक्षा पृथिवीकायिक, अप्कायिक और वायुका-यिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रह्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा-है। वादर पृथिवी, वादर जल, वादर अग्नि, वादर वायु और वादर बनःपति प्रत्येक शरीर इनका जघन्य काल खुद्दाभवमहणप्रमाण और उत्क्रष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है। यहां कर्मस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण काल लेना चाहिये। वादर पृथिवी पर्याप्त, वादर जंछकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भेहूर्त और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति वाईस हजार वर्ष, वादर जलकायिक पर्याप्तककी उत्क्रप्ट स्थिति सात हजार वर्ष, वादर अग्निकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन, वादर वायुकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन इजार वर्ष और वादर वनस्पतिकाथिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। वाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वाद्र जलकायिक अपर्याप्त, वाद्र अग्नि-कायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवब्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त प्रमाण कहा है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सृक्ष्म जलकायिक, सृक्ष्म अग्निकायिक, सृक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्तोंका काल जिस प्रकार ऊपर कह आये हैं उस प्रकार समझना चाहिये। इसप्रकार इन उपर्युक्त जीवोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है।

५१. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयाप्त तथा त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? पंचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाल खुइ। भवत्रहण प्रमाण तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवके जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पंचेन्द्रिय जीवके पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ पृथक्तव

त्तेणव्महियं, सागरोवमसदपुधत्तं, वेसागरोवमसदसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महि-याणि, वेसागरोवमसहस्सं । अविहत्तियाणं मणुसभंगो ।

१५५. पंचमण०-पंचवचि०विहत्ती अविहत्ती केवित्रं कालादो होदि १ जहण्णेण एर्गसमओ उक्तस्सेण अंतोग्रहुत्तं।

सागर, त्रसजीवके पूर्वकोटि पृथक्त अधिक हो हजार सागर और त्रसपर्याप्त जीवके पूरे हो हजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल मोहनीय कर्मसे रहित मनुष्योंके कालके समान जानना चाहिये।

विशेषार्थ-कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियोंमें निरन्तर परिश्रमण करे तो वह पूर्वकोटि पृथक्त अधिक हजार सागर कालतक ही पंचेन्द्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय पर्याय छूट जाती है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवका भी अपने अपने उक्त उत्कृष्ट कालतक उस उस पर्यायमें निरन्तर अधिक अधिक परिश्रमणका प्रमाण समझना चाहिये। इनका जधन्य काल स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकोंमें मोहनीय कर्मका अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्यगितमें जो मोहनीयके अभावका जधन्य और उत्कृष्ट काल उपर कह आये हैं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये।

रूप. पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अवि-भंक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

विशेषार्थ-कोई एक मोह विभक्ति वाटा काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर काययोगी हो गया। अथवा कोई एक मोहविभक्तिवाटा काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे समयमें पुनः उसके काययोग हो गया। इस प्रकार विवक्षित मनोयोगके साथ मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तिके एक समय प्रमाण कालका कथन करना चाहिये। मोहअविभक्ति क्षीणमोहगुणस्थानसे होती है। और क्षीणमोह गुणस्थानमें प्रयक्तिविचार तथा एकत्विवतर्कअवीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन स्वामी कर्म अनुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैं कि 'क्षीणकपायके कालमें सर्वत्र एकत्विवतक अवीचार ध्यान ही होता है यह वात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वहां परिवर्तन द्वारा योगका एक समय प्रमाण कालका कथन नहीं वन सकता है। अतः

<sup>(</sup>१ -ण खीणकसायद्वाए सन्वत्य एयत्तिविदवकावीचारझाणमेव जोगपरावत्तीए एगसमयपरूवणणण- ह्राणुववत्तीदो । वलेण तदद्वादीए पुवत्तविदवकवीचारस्स वि संभवसिद्धीदो । घ० क० प० पृ० ८३९ उ० ।

हैं ५६. कायजोगी० विहत्ती केविचरं कालादों होदि १ जह० एगसमओं। उक्क० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्या। अविहत्ती० मणजोगिमंगो। एवमोरालिय०। णवरि विहत्ती उक्करसेण वावीसवरससहस्साणि देस्रणाणि। ओरालियमिस्स० विहत्ती जह० खुद्दा० तिसमयाणं (-यूणं) उक्क सेण अंतोम्रहुत्तं। अविहत्ती केव० १ जहण्णुक्करसेण एगसमओ। वेउव्विय०-आहार०विहत्ती० मण०मंगो। वेउव्वियमिस्स०विहत्ती केव-चि० १ जहण्णुक्क० अंतोम्रहुत्तं। एवमाहारमिस्स०-उवसमसम्माइहि—सम्मामिच्छाइद्वीं०। कम्मइय० विहत्ती जह० एगसमओ, उक्करसेण तिण्णि समया। अविहत्ती केव० १ जहण्णुक्क० तिण्णि समया।

इससे जाना जाता है कि श्लीणकषायके प्रारम्भमें पृथक्त्विविर्कवीचार ध्यान भी सम्भव है तथा अद्धापिरमाणका निर्देश करते समय तीनों योगोंके कालसे एकत्व विर्तक अविचार ध्यानका काल बहुत अधिक बतलाया है और एकत्विविर्तक अवीचार ध्यानके कालसे श्लीणकंषायका काल बहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि श्लीण-कषायं गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीव विविश्वित मनोयोग और वचनयोगके कालमें एक समय शेष रहने पर श्लीणकंपायी होता है उसके विविश्वित मनोयोग और वचनयोगमें मोहअविभक्तिकां जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा सभी मनोयोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है, अतः इनकी अपेक्षां मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है, अतः इनकी अपेक्षां मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त कहा है।

§ ५६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। तथा काययोगियोंके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार औदारिक काययोगियोंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिक काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशोन बाईस हजार वर्ष है। औदारिक मिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है श मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। विक्रियिक काययोगी और आहार-कर्काययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त काल है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्य-ग्रह्रिं और सम्यग्मिध्यादृष्टी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है।

६ ५७. वेदाणुवादेण इत्यिवेदपुरिसवेदविहत्ती केवाचिः ? जह० एगसमओ अंतो-

विशेषार्थ-भपक सूक्तसांपराय गुणस्थानके कालने एक समय शेप रहने पर जिसे कायबोगकी प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा कायबोगमें मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा काययोगका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रस्र परिवर्तन प्रमाण होता है इस अपेक्षासे काययोगमें मोहविभक्तिका उत्क्रष्ट काल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है,। मनोवोगमें नोइ अविभक्तिका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त घटित करके जानना। इसी प्रकार औदारिक काययोगियों के सोहविभक्ति और सोह अविभक्तिका काल जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोइ विभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईन हजार वर्ष होता है क्योंकि औरारिक कायपोपका उक्तप्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है इससे अधिक नहीं। यहां कुड़ कमसे मतलब पर्यायके प्रारम्भमें होनेवाले कार्मणकाययोग और औदारिक मिश्र हायदोगके काल्से हैं। इन दोनोंके सन्मिलित काल अन्तर्देहतको दाईस हजार वर्ष-मेंसे कम कर देने पर शेष समस्त कालमें औदारिककाययोग होता है। औदारिकिमिश-काययोगमें मोहिविभक्तिका जो जयन्य काल जयन्य अन्तर्भुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल च्छुष्ट अन्तर्रेहूर्तप्रमाण कहा है इसका कारण यह है कि सबसे जवन्य सुद्रभवको प्रहण करनेवाले लब्द रपर्यातकके औदारिक निश्र हा जयन्य काल होता है तथा उत्कृष्ट काल संख्यात हनार क्षद्रभवोंमें परिश्रमण करके जो पर्शातकमें उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता है उतके होता है। तो भी इस कालका प्रमाण अन्तर्नुहूर्त होता है। औदारिक मिश्रकाययोगमें मोह अविभक्तिका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय सचीगिकेवलीके कपाट समुद्धातकी अपेश्चा कहा है। वैकिथिक हाययोग और आहारककाययोगका जयन्य काल एक समय मरण और न्याघानकी अपेक्षा प्रात होता है तथा इनका उत्कृष्ट काल अन्तर्शृहूर्त है अतः इन योगोंमें मोहविभिक्तिका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्व मनोयोगके क्तमान वन जाता है। वैकिथिकनिष्ठ, आहारक निष्ठ, उपशमकम्पक्त और सम्पन्तिध्या-दृष्टिका जयन्य और अल्हर्ष काल अन्तर्नुहूर्त ही होता है अतः यहां मोहविसक्तिका जयन्य और अक्ट काल अन्तर्भहूरी कहा। कार्भण काययोगका जवनय काल एक समय और उत्कृष्ट् काल तीन समय है अतः यहां सोहिनिभक्तिका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दीन समय कहा। तथा प्रतर और छोकपूरण समुद्धातके समय कामेणकाययोग ही होता है जिसका काल तीन समय है। अतः इस अपेक्षासे कार्मणकाययोगमें मोह अविभक्तिका जवन्य और उत्कृत्र काल तीन समय कहा।

९ ५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवके मोहनीयविभक्तिका

मुहुत्तं, उक्क० सगद्विदी । णवुंस०विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उक्क० अणंतकालं० । अवगद्वेद० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । अविहत्ती० ओघमंगी ।

\$ ५०. कसायाणुवादेण कोहादिचउक्किवहत्ती केव० १ जहण्णुक्क० अंतोग्रहुतं । कितना काल हे १ स्त्रीवेदीके जघन्य काल एक समय और पुरुपवेदीके जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनोंके उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुंसकवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गले परिवर्तन प्रमाण है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अविभक्तिक कालका कथन ओघके समान है।

विशेपार्थ-जो पहले स्त्री वेदी या नपुंसकवेदी था वह उपशम श्रेणीसे उतरते समय सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुप वेदके साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों वेदेंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल एक समय पाया जाता है। जो पहले सवेदी था वह उपशमश्रेणी पर चढ़कर एक समयके छिये अपगतवेदी हुआ और दूसंरे समयमें मरकर पुरुपवेदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काळ एक समय पाया जाता है। पुरुपवेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं हो सकता। वह इस प्रकार है-जो पहले पुरुपवेदी था वह उपशमश्रेणीसे उतरते समय पुरुपवेदी होकर सबसे जघन्य अन्तर्भेहर्त काल तक विश्राम करके जब पुनः उपश्चम श्रेणी पर आरोहण करके अवेदभावको प्राप्त होता है तव उसके पुरुपवेदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्भेहूर्त पाया जाता है। उत्कृष्टरूपसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदके साथ मोहनीय कर्मका काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण वतलाया है। यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्त्री-वेदी और पुरुपवेदीकी केवल एक पर्याय प्रमाण स्थितिका प्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु जितनी पर्यायोंमें स्त्रीवेदऔर पुरुपवेदकी अविच्छित्र धारा चलती है तत्प्रमाण स्थिति लेना चाहिये। स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल पत्योपम शतपृथक्तव है और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व है। अतः इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इतना ही समझना चाहिये। एकेन्द्रिय जीवोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कर्मका काल भी तत्प्रमाण सिद्ध होता है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तर्भुहूर्तसे अधिक कालतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट ही है।

ह ५ द. कषायमार्गणाके अनुवादसे कोघादि चारों कपायवालोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है १ जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तर्भुहूर्त काल है। कपाय रहित ; जीवोंके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये।

<sup>(</sup>१)-लमसंखेजजा पोग्गलपरियट्टा। अ०।

अक्साई० अवगद्वेद्भंगो । णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुद्अण्णाणीसु विहचीए तिण्णि भंगा । जो सो सादि० जह० अंतोमुहुनं, उक्कस्सेण अद्धर्पाग्गरुपरियट्टा । विहंग० विहची केव० १ जह० एगसमओ, उक्कस्सेण तेचीसं सागरोवमाणि देखणाणि । आभिणिवोहिय०-सुद्०-ओहि० विहची जह० अंतोमुहुनं उक्कस्सेण छाविष्टसागरोव-माणि सादिरेयाणि । अविहची० जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुनं । मणपञ्जव० विहची० जह० अंतोमुहुनं, उक्क० पुन्वकोडी देखणा । अविहची० जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुनं ।

विश्रोपार्थ-क्रोधादि चारों कपायोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है इसमें दो मत पाये जाते हैं। एक मतके अनुसार क्रोधादि कपाय एक समय रहकर भी मरणादिक के निमित्तसे वहली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य काल भी अन्त- भेहूर्तसे कम नहीं होता है। यहां दूसरी मान्यताका ही यहण किया है। तदंनुसार क्रोधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त कहा है।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिके कालकी अपेश्रा तीन विकला होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त विकल्प है उसका जयन्य काल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट काल अर्द्ध पुद्रुल परिवर्तन होता है। विभंगज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है। आभिनियोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य काल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक ल्रियासठ सागर है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त है। मनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य काल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त है। सनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल उन्तर्मृहूर्त है।

विशेषायं - मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान अभव्य जीवोंके अनादि-अनन्त भव्य जीवोंके अनादि-सान्त और जिन्हें एक बार सम्यव्हान हो कर पुनः मिण्यात्वकी प्राप्ति हुई है उनके सादि-सान्त काल तक पाया जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्त मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल बताया है। जो सम्यक्त्वी जीव मिण्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्त कालके मीत्र पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक पाई जाती है। तथा जो सम्यक्त्वी मिण्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम अधिपुह्ल परिवर्तन काल तक मिण्यात्वके साथ परिश्रमण करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ कुछ कम अधिपुहल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपश्म सम्यन्त्वको साथ कुछ कम अधिपुहल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपश्म सम्यन्त्वको होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ कुछ कम अधिपुहल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपश्म सम्यन्त्वके कालमें एक समय होष रहने पर सासादन-

६ ५६. संजमाणुवादेण संजद० विहत्ती० अविहत्ती० जह० अंतोग्रहुत्तं उक्तरसेण पुन्वकोडी देखणा। सामाइयछेदो० विहत्ती केव० १ जह० एगसमओ उक्त० पुन्वकोडी देखणा। परिहारवि० विहत्ती केव० १ जह० अंतोग्रहुतं, उक्त० पुन्वकोडी देखणा। एवं संजदासंजद०। सहुमसांपराइय० विहत्ती केव० १ जह० एगसमओ, उक्त० अंतोग्रहुतं।

सम्यदृष्टि होकर द्वितीय समयमें मरकर जब तिर्थंच या मनुष्य हो जाता है, तब उसके विभंगज्ञानके साथ सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी जाती है। विभंगज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता है इसिछिये अपर्याप्त अवस्थाके कालको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति देशोन तेतीस सागर काल तक प्राप्त होती है। मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक रहती है यह तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट रूपसे साधिक जियासठ सागरो-पम काल तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैं-किसी एक देव या नारकी जीवने उपशम सम्यक्तवसे वेदक रूम्यक्तव प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्त-र्भुहुर्त रहा । अनन्तर अन्तर्भुहुर्त कम एक पूर्वकोटिकी आयु वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुन: ऋमसे बीस सागर आयुवाले देवोंमें, पूर्व कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें, वाईस सागर आयुवाले देवोंमें और पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुनः यहां क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारंभ करके चौवीस सागर शायुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर और वहांसे आकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अख़रूप आयुके शेष रहने पर क्षपकश्रेणीका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया। उसके ,मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके साथ साधिक छ्यासठ सागर काल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। यहां साधिकसे चार पूर्वकोटि कालका यहण किया है। इन तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्तिका अभाव अन्तर्महूर्त काल तक होता है यह स्पष्ट ही है। कोई एक मनःपर्ययज्ञानी मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालमें क्षीणकपायी हो जाय तो उसके मनःपर्ययज्ञानके साथ अन्तर्मुहूर्तकाल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। प्रवेकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यने आठ वर्षकी वयमें ही संयम्के साथ मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके देशोन पूर्वकोटि काल तक मनःपर्ययज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति पाई जाती है।

ई ५८. संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमको प्राप्त संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। परिहारविशुद्धि संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना, काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार

अविहत्तीए मणुससगो । असंजद० मदिअण्णाणिसंगो ।

६०. दंसणाणुवादेण चक्खुदंसण० विहत्तीए तसपञ्जनभंगो। अविहत्तीए आभिणि० भंगो। ओहिदंसण० ओहिणाणिभंगो।

संयतासंयतोंका भी कथन करना चाहिये। सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। यथाख्यात- शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिके वालका कथन मनुष्योंके समान जानना चाहिये। असंयतोंके मत्यज्ञानियोंके समान जानना चाहिये।

विशेषार्थ—संयम परिहारविशुद्धिसंयम और संयमासंयमका जघन्य काल अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट काल और देशोनपूर्वकोटि है इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोहनीयका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि कहा है। इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिके कालमें देशोनका अर्थ अडतीस वर्ष और देशसंयमके कालमें देशो-नका अर्थ अन्तर्महर्ते पृथक्त्व करना चाहिये। सामायिक, छेदोपस्थापना और सृक्ष्मसांप-रायका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है। उसमें पहलेके दो संयमोंका एक समय काल उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके दुसवेंसे नौवेंमें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा। और सूक्ष्म सांपरायका एक समय काल उपशमश्रेणी पर आरो-हुण करनेवालेके दसवेंमें एक समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपशमश्रेणीसे उत्तरनेवालेके ग्यारहवेंसे दसवेंसे आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा । सामायिक और छेरोपस्थापनाका उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि स्पष्ट ही है। सूक्ष्म साम्पराय संयमका उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है। यथाख्यातसंयमका एक समय काल ग्यारहवें गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है। उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त उपशान्तमोह गुणस्थानके कालकी अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो वहां मोहनीयक्रमेका उतना काल समझना चाहिये। जिन संयतोंने मोहनीयकर्मका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन्यरूपसे अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है, क्योंकि आयु कर्मके अन्तर्मुहूर्त शेप रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं वे मोहके विना संसारमें अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहते हैं। तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले जिन संयतोंने आठ वर्षकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूर्वकोटि कालतक मोहनीयका अभाव पाया जाता है।

§ ६०. दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंके मोहनीयविभक्तिका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान होता है। तथा अविभक्तिका काल आभिनिवोधिक ज्ञानीके समान है। अवधि-दर्शनीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका काल अविध्ञानीके समान होता है। § ६१. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेचीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरेयाणि। तेउ-पम्माणं विहत्ती केवाचरं काला-दो होदि श जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वे अष्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। सुक्क० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। अविहत्ती० मणुसभंगो।

विशेषार्थ-त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैं। उसीप्रकार चक्षुदर्शनी जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। यह काल क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है। उपयोगकी प्रधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्महूर्त प्रमाण ही होते हैं। वारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह चक्षुदर्शनीके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये। अविधज्ञानीके मोहनीयकर्म और उसके अभावका काल ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अविधदर्शनीके जानना चाहिये।

इ ६१. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल हे ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्णलेक्यावाले जीवोंके साधिक तेतीस सागर, नीललेक्यावाले जीवोंके साधिक सन्नह सागर और कापोत-लेक्यावाले जीवोंके साधिक सात सागर है। तेज और पद्मलेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेजलेक्यावाले जीवोंके साधिक लेक्यावाले जीवोंके साधिक अठारह सागर है। ग्रुक्त लेक्यावाले जीवोंके साधिक अठारह सागर है। ग्रुक्त लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। ग्रुक्तलेक्यावाले जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका काल मनुष्योंके समान है।

विशेषार्थ-एक लेश्याका जघन्य काल अन्तर्महूर्त है, तथा उत्कृष्ट काल सातवें नरककी अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवें नरककी अपेक्षा नीलका साधिक समह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक सात सागर, सौधर्म-ऐशानस्वर्गकी अपेक्षा पीतका साधिक हो सागर, सतार-सहस्रार स्वर्गकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारह सागर और शुक्त लेश्याका सर्वार्थसिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर है। यहां साधिक से निवक्षित पर्यायके पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्तर्महूर्त और उत्तरवर्ती पर्यायका प्रथम अन्तर्महूर्त लिया है, क्योंकि उस समय भी वही लेश्या रहती है। इस प्रकार जिस लेश्याका जघन्य और उत्कृष्ट जितना काल हो उसके अनुसार मोहनीयकर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये। मोहका अभाव केवल शुक्ल लेश्यामें मनुष्योंके ही होता है अतः उसका कथन मनुष्योंमें मोहके अमावके कथनके समान करना चाहिये।

६२. भवियाणुवादेण भवसिद्धि० विहत्ति० अणादिओ सपज्ञवसिदो । अविहत्तीए मणुसभंगो । अभवसिद्धि० विहत्ती अणादिअपज्ञवसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० विहत्ती० आभिणि० भंगो । अविहत्ती० ओघभंगो । खइय० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० ओघभंगो । वेदगसम्मादि० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावाद्दिसागरोवमाणि । सासण० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० छ आवित्याओ । मिच्छादिद्दी० मदिअण्णाणिभंगो ।

§ ६२. सन्यमार्गणाके अनुवादसे मन्य जीवों के मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है। और इनके मोहनीय अविसक्तिका काल मनुष्यों के समान है। तथा अभन्य जीवों के मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है। सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे सामान्य सम्यग्दिष्ट जीवों के मोहनीय विभक्तिका काल आभिनिवोधिकज्ञानियों के समान है। तथा उनके मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है। झायिकसम्यग्दिष्टयों के मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा झायिकसम्यग्दिष्टयों के मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल छत्यासठ सागर है। तथा झायिकसम्यग्दिष्टयों के मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल छत्यासठ सागर है शसासदन सम्यग्दिष्टयों के मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है। मिथ्या-दिष्टयों के मोहनीय विभक्तिका काल मस्यज्ञानियों के समान है।

विशेषार्थ-मतिज्ञानियोंके मोहनीयका काल ऊपर दिखला ही आये हैं। सम्यग्दृष्टि सामान्यके मोहनीयके अभावका काल ओघप्ररूपणाके समान जानना चाहिये। कोई जीव क्षायिकसम्यक्तको प्राप्त करनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता है। और कोई क्षायिकसम्यग्दृष्टि आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर कालके वाद क्षीणमोह होता है। अतः इस विवक्षासे क्षायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। सामान्य प्ररूपणामें मोहनीयके अभावका जो काल कहा है वही ख़ायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीयके अभावका काल समझना चाहिये। वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। जो पहले कई वार सम्यग्दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि हो चुका है ऐसा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके और वहां जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर पुन: मिध्यात्वको जव प्राप्त हो जाता है तव उसके वेदकसम्यक्त्वका अन्तर्मुहूर्त काल देखा जाता है। तथा उसका उत्कृष्ट काल लुशासठ सागर है। कोई एक उपशम सम्यग्-दृष्टि मनुष्य वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर मनुष्यपर्याय संवन्धी शेष भुष्यमान आयुसे रहित बीस सागरोपम आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर मनुष्यायुसे न्यून वाईस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर मुज्यमान मनुज्यायुसे तथा देवपर्यायके अनन्तर प्राप्त होनेवाली मनुज्यायुमेंसे क्षायिक

§ ६३. सिण्णयाणुवादेण सिण्णि० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० सागरी-वमसदपुधतं । अविहत्ती० जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुतं । असिण्ण० एइंदियभंगो । आहार० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेजिदिभागो । अविहत्ती० मणुसभंगो । अणाहारि०विहत्ती० कम्मइय० मंगो । अविहत्ती० ओघभंगो । सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने तकके कालसे न्यून चौवीस सागरकी आयुवाले देवोमं उत्पन्न होकर वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । मनुष्य पर्यायमें जब वेदकका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारंभ करके कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हुआ । इस प्रकार कृतकृत्यवेदकके चरम समय तक वेदक सम्यग्दर्शनके छ्यासठ सागर पूरे हो जाते हैं । अतः इस विवक्षासे वेदकसम्यग्दृष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली प्रमाण है । इस विवक्षासे सासादन सम्यग्दृष्टिके मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । मत्यज्ञान और मिण्यात्वका समान काल देखकर मिण्यादृष्टियोंके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६३. संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल खुदा-भवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल सौ प्रथक्त्व सागर है। संज्ञी जीवोंके मोहनीय अवि-भंक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूत है। असंज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल एकेन्द्रिय जीवोंके समान है।

विशेषार्थ-कोई एक असंज्ञी जीव संज्ञी अपर्याप्तों ने उत्पन्न होकर पुनः असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण पाया जाता है। तथा कोई एक असंज्ञीजीव संज्ञियों ने उत्पन्न होकर और वहां सौ प्रथक्त्व सागर काल तक परिश्रमण करके असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका उत्कृष्ट काल सौ प्रथक्त्व सागर पाया जाता है। इस विवक्षासे संज्ञी जीवके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। श्लीणमोहका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही संज्ञी जीवोंके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। असंज्ञियोंमें एकेन्द्रियोंका काल मुख्य है, इसलिये असंज्ञियोंमें मोहनीय कर्मका काल एकेन्द्रियोंमें मोहनीय कर्मके कालके समान बताया है।

आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम खुदामवप्रहणप्रमाण है। और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आहारी जीवके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनुष्योंके समान है। अनाहारियोंके मोहनीय विभक्तिका काल कार्मणकाययोगियोंके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय अविभक्तिका जघन्य काल तीन समय है।

णवरि, जह० तिण्णि समया।

### एवं कालो समतो।

§ ६४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । ओघेण विहत्तीणं णित्थ अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति अप्पप्पणो पदाणं चितिऊण वत्तव्वं । एवमंतरं समत्तं ।

६ ६ ५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण विहत्ती अविहत्ती ० णियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपज्जत्त-मणुसिणी-पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-तिण्णिमण०-तिण्णियचि०-कायजोगि-ओरा-

विशेषार्थ—एक पर्यायमें आहारकका सबसे जधन्य काल तीन समय कम खुदाभवप्रहणप्रमाण है। तथा उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो कि असंख्यातासंख्यात उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी प्रमाण होता है। इस विवक्षासे आहारक जीवके
मोहनीय कर्मका जधन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। मनुष्योंमें मोहनीय कर्मके अभावका
जधन्य और उत्कृष्ट काल उत्पर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके अभावका जधन्य
और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। विशेष बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका
काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता
है। उपर कार्मणकाययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट काल तीन समय कह आये हैं वही
अनाहारकोंके मोहनीय कर्मका जधन्य काल जानना चाहिये। अनाहारकके मोहनीयके
अभावका जो जधन्य काल तीन समय वतलाया है वह प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकी
अपेक्षासे कहा है। तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काल सादि-अनन्त
होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है।

#### इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार गति मार्गणासे लेकर अनाहारक मार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान करना चाहिये।

विशेषार्थ-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और आदेशसे मोहविभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ।

§ ६५. नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति और मोहनीय-अविभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी लिय०-संजद०-सुक्छे०-भवसिद्धिय०-संम्मादि०-[खइयसम्माइष्टि-] आहारि०-अणा-हारएत्ति वत्तव्वं ।

§ ६६. मणुसअपञ्ज० सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवं वेउिवयिमस्स०आहार०-आहारिमस्स०-सुहुम०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छादिष्ठि ति वत्तव्वं। बेमण०- वेविच० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च,
सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि मंगा। एवमोरालियिमस्तै०-[कम्मइय०]-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्जव०-चक्खु०- अचक्खु०- ओहिदंसण०-सिण्णऔर ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्छ लेश्यावाले, भव्य,
सम्यग्हृष्टि, क्षायिकसम्यग्हृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये। अर्थात् उक्त
मार्गणा वाले जीव नियमसे मोहनीय कमसे युक्त भी होते हैं और मोहनीय कमसे रहित
भी होते हैं।

विशेषार्थ-ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षीण-कपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं। उपर्युक्त मार्गणाओं में ग्यारहवेंसे नीचेंके और ऊपरके गुणस्थान संभव है अतः उनमें सामान्य प्ररूपणांके अनुसार मोहनीय कर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित जीव वन जाते हैं।

§ ६६. लटध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें कदाचित् एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है और फदाचित् अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, उपशामसम्यग्दिष्ट, सासादन-सम्यग्दिष्ट, और सम्यग्मिण्याद्दि जीवोक्ते कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं कही हैं वे सब सान्तर हैं। अर्थात् उक्त मार्गणा-वाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते। जब इन मार्गणाओं में जीव होते हैं तो कभी एक जीव होता है और कभी अनेक जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे उक्त मार्गणाओं में मोहनीय कमसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगी जीवोंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है। कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन मंग होते हैं। इसीप्रकार औदारिक-मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चक्कु-दर्शनी, अच्छुदर्शनी, अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी (१)-दि (त्रु॰ १०) आ-स०, दिट्ठि० सासण० आ-अ०, आ०। (२)-स्स (त्रु॰ १०) आ-स०। न्स० वेर्जन्यिमस्स० आ-अ०, आ०।

त्ति वत्तव्तं । अवगद्वेद० सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा। एवमकसायि-जहाक्खाद०। सेससव्वमग्गणासु विहत्तिया णियमा अत्थि।

## णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

मार्गणाएँ गिना आये हैं वे वारहवें गुणस्थान तक होती हैं। तथा वारहवां गुणस्थान सान्तर है। कभी इस गुणस्थानमें एक भी जीव नहीं होता तथा कभी अनेक जीव होते हैं और कभी एक जीव होता है। जब इस गुणस्थानवाला एक भी जीव नहीं होता तव उक्त मार्गणाओं में कदाचित् सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं यह पहला भंग वन जाता है। जब बारहवें गुणस्थानमें एक जीव होता है तब उक्त मार्गणाओं में कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है यह दूसरा भंग बन जाता है। तथा जब वारहवें गुणस्थानमें अनेक जीव होते हैं तब उक्त मार्गणाओं में कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले है यह तीसरा भंग वन जाता है। पर औदारिक मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवली गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। यद्यपि सयोगकेवली गुणस्थानमें सर्वदा वहुत जीव रहते है। पर औदारिक-मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग सयोगिकेविलयोंके समुद्धात अवस्थामें ही होता है। और सयोगिकेवली जीव सर्वदा समुद्धात नहीं करते । तथा सयोगकेवली जीव जब समु-द्धात करते हैं तो कदाचित् एक जीव समुद्धातं करता है और कदाचित् अनेक जीव समुद्धात करते हैं। अतः इस अपेक्षासे औदारिकिमश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी जीवोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं।

अपगतवेदी जीवोंमें कदाचित् समी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है। कदा-चित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले और अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस प्रकार तीन मंग होते हैं। इसी प्रकार कषायरहित जीवोंके और यथाख्यातसंयतोंके भी कथन करना चाहिये। शेष सभी मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं।

विशेषार्थ-अपगतवेदी जीव नौवें गुणस्थानके संवेद भागसे आगे होते हैं। उनमें क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अवेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग केविलयोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं, यह पहला मंग वन जाता है। जब नौवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक ही जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता है तब 'कदाचित् अनेक अपगतगतवेदी जीव

६ ६७. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण यै। [तत्थ] ओघेण विहत्ति० सन्वजीवाणं केविडओ भागो। अणंता भागा। अविहत्ति० सन्वजीवाणं केविडओ भागो। एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिय-मिस्स०-कम्मइय०-अचक्खुदं०-भविसिद्धि०-आहार-अणाहारएत्ति वत्तन्वं।

६ ६८. मणुसगदीए मणुस्सेसु विहत्ति० सन्वजीवा० केविडओ भागो ? असं-खेजा भागा । अविहत्तिया सन्वजीवाणं केव०भागो ? असंखेजिदिभागो । एवं पंचि-दिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत-पंचमण०-पंचवचि०-आभिण०-सुद०-ओहि०-

मोहनीय कमसे रहित होते हैं और एक जीव मोहनीय कमसे गुक्त होता है यह दूसरा भंग बन जाता है। तथा जब नौवंके अवेद भागसे छेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे जीव मोहनीय कमसे गुक्त पाये जाते है तव बहुतसे अपगतवेदी जीव मोहनीय कमसे रहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनीय कमसे सहित भी होते है यह तीसरा भंग बन जाता है। इसी प्रकार कषायरहित जीवोंके और यथाख्यात संयतोंके उक्त तीन भंग होते हैं। पर यहां 'एक जीव मोहनीय कमसे गुक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय कमसे गुक्त होते हैं' ये विकल्प उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये। इस प्रकार ऊपर जिन मार्गणा विशेषोंमें मोहनीय कमसे गुक्त होने और न होनेका कथन कर आये हैं उन मार्गणास्थानोंको छोड़कर शेप जितने भी मार्गणाओंके अवान्तर भेद हैं जनमें जीव मोहनीय कमसे गुक्त ही होते हैं।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ६७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय-योगी, कार्भणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और अनन्तवें भागप्रमाण जीव मोह नीय कर्मसे रहित हैं, अतएव उक्त मार्गणाओंकी प्ररूपणा ओचके समान कही गई हैं।

§ ६८. मनुष्यगितमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव समस्त मनुष्योंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योंके कितने आगप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र

<sup>(</sup>१)-य (पु॰॰॰६) जो-स॰। म तत्व जीवाणगो-ज॰, ना॰।

चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्के०-सण्णि ति वत्तव्वं । मणुपज्जत्त-मणुसिणीसु विहति० सव्वजीवाणं केविडओ मागो १ संखेज्जा भागा । अविहत्ति० केविडओ भागो १ संखेज्जादभागो । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं । जहाकखादेसु विहत्तिया सव्व॰ जीवाणं केविडओ भागो १ संखेज्जदिभागो । अविहत्तिया संखेज्जा भागा ।

इह. अवगृद्वेद० विहत्ति० सन्वजी० केव० १ अणंतिमभागो । अविहत्ति० त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध- ज्ञानी, अवधिदर्शनी, श्रुक्तलेश्यक और संज्ञी जीवोंके भी कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-मनुष्यगितमें मनुष्य जीव असंख्यात हैं। उनमेंसे वहुभाग मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और असंख्यातेक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित है। मनुष्योंके अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना चाहिये। क्योंकि, उनमेंसे प्रत्येक मार्गणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात वहुभागप्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और असंख्यात एक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं।

मनुष्यपर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अवि-भक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मन:पर्यय-झानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-पर्याप्तमनुष्य,योनिमतीमनुष्य,मनःपर्ययज्ञानी और संयत इन चारों राशियों का प्रमाण संख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव वहुत होते हैं और मोहनीय कर्मसे रहित जीव अल्प होते हैं।इसीलिये इन चारों स्थानों में मोहनीय विभक्तिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात वें भागप्रमाण कहे हैं।

यथाख्यात संयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सव यथाख्यातसंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात वहुभागप्रमाण हैं ।

विशेषार्थ-यथाल्यात संयम ग्यारहवें गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तक होता है। उसमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष मोहनीयसे रहित हैं जो कि ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीवोंसे संख्यातगुणे हैं। इसीलिये ऊपर यह कहा है कि संख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात वहुभागप्रमाण मोहनीय अवि-भक्तिवाले यथाख्यातसंयत जीव होते हैं।

§ ६१. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्व अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्त एक भागप्रमाण है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण सन्वजी॰ केव॰ १ अणंता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिष्टि-खड्य॰ वत्तन्वं। सेसाणं मग्गणाणं णत्थि भागाभागो एगपदत्तादो।

#### एवं भागाभागी समत्ती ।

९७०. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-पयडीए विहत्तिया अविहत्तिया च केबडिया ? अणंता । एवमणाहारीणं वत्तन्वं ।

ई १ अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्य-गृष्टियोंके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ कह आये हैं उनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओं में भागाभाग नहीं होता है, क्योंकि, उनमें एक स्थान पाया जाता है।

विशेषार्थ-अपगतवेदियों में नोवें गुणस्थानके अवेदमागसे छेकर समी गुणस्थानवर्ती और गुणस्थानातीत जीवोंका ग्रहण कर छिया है। अतः उनमें मोहनीय विभक्तिवाछे अनन्तवें भागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाछे अनन्त वहुमागप्रमाण जीव कहे हैं। यही उयवस्था अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके सम्वन्धमें भी जानना चाहिये। विशेप वात यह है कि कपायरिहन जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे और सम्यग्दृष्टि तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानसे होते हैं। अतः इनका भागाभाग कहते समय उस उस गुणस्थानसे छेकर भागाभाग करना चाहिये। प्रारंभसे छेकर यहां जिन मार्गणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेप सभी मार्गणास्थानोंमें एक स्थान ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं वन सकता है।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ७०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-बारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मोहनीय कमसे युक्त हैं। और वारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव मोहनीय कमसे रहित हैं। इन दोनों राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अतः अपर मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्त कहे गये हैं। अनाहारकोंमें विग्रहगतिको प्राप्त हुए जीव मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातगत सयोग केवली, अयोग-केवली तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हैं। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त हैं, इसल्ये अपर मोहनीय कमसे युक्त और मोहनीय कमसे रहित अनाहारक जीवोंका कथन ओघपरूपणाके समान कहा है।

§ ७१. आदेशसे नरकगतिमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं शिक्सं-

सत्तसु पुढ्वीसु । सन्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुरस अपन्जत्त-देव० भवणादि जाव अवरा-इदंताणं सन्वविगिलिदिय-पंचिदियअपन्जत्त-तसअपन्जत्त-पुढ्वि०-आउ०-[ तेउ० ] वाउ०-वादरपुढ्वि०-पन्जत्तापन्जत्त-वादरआउ०-पन्जत्तअपन्जत्त-वादरतेउ०-पन्जत्त-अपन्जत्त-वादरवाउका०-पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुम पुढ्वी०-पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुमआउ०-पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुमतेउ०-पञ्जत्तअपञ्जत्त-सुहुमवाउ०- पन्जत्तअपन्जत्त-वादरवणप्पदि-पत्तेय०-पञ्जत्तअपञ्जत्त-वादरणिगोदपदिद्विद०- पञ्जत्तअपञ्जत्त-वेडिवय०-वेउिवय-मिस्स०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामिन्छ।दिद्वीणं वत्तव्वं।

§ ७२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केबडि० १ अणंता। एवं सन्वएइंदिय०वणएफिद०-वादर० पज्जत्त अपज्जल-सुहुम० पज्जत्त अपज्जत्त-णिगोद० वादर० पज्जत्त
ख्यात हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोमें कथन करना चाहिये। तथा सभी पंचिन्द्रिय
तिर्यंच, मनुष्य उद्य्यपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोसे ठेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव,
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय उद्य्यपर्याप्त, त्रस उद्य्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक, अप्कायिक,
तैजक्कायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
वादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर तैजक्कायिक, वादर तैजक्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक
शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर निगोद्प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके
पर्याप्त और अपर्याप्त, वैक्तियिककाययोगी, वैक्तिकामिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलेदयावाले, पद्मलेदयावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्बग्दिष्ट,
सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्निथ्यादिष्ठ जीवोके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्यसे नारकी असंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरकके नारकी भी असंख्यात ही होते हैं। तथा वे सब मोहनीय कमसे युक्त ही होते हैं। इसीलिये उपर मोहनीय कमसे युक्त सामान्य और विशेष नारिकयोंका प्रमाण असंख्यात कहा है। अनन्तर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है और वे सब मोहनीय कमसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारिकयोंके समान कहा है।

§ ७२. तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें मोहनीय विमक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद

अपन्जत्त-सुहुम०पन्जत अपन्जत्त-णवुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद अण्णाणि-असं-जद०-तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइष्टि-असण्णित्ति वत्तव्वं ।

§ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहत्ति ॰ केवडि ॰ ? असंखेज्जा । अविहत्ति ॰ संखेज्जा । एवं पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचविव ॰ आभिणि ॰ सुद-ओहि ॰ चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्क ० सिण ति वत्तव्वं । मणुसपज्ज० मणुसिणीसु विहत्ति ॰ अविहत्ति ॰ केवडि ॰ ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव० - संजदा० वत्तव्वं ।

§ ७४. सन्बद्धदेवेसु विहत्ति० केत्राङ्गि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारमिस्स०-सामाइय-छेदोत्रष्टावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइयसंजदाणं वत्तन्वं।

वादरिनगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ वापायवाले, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभन्य, मिण्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-तिर्थंचोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। इसीप्रकार ऊपर और जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त हैं। अतः उनका कथन तिर्थंचोंके समान कहा है।

§ ७३. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यान हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविद्यानी, चिक्षुदर्शनी, अविधिदर्शनी, शुक्कदेश्यावाले और संज्ञी जीवोंको कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्य मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात है उनमें असंख्यातें जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं। ऊपर जो और मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणयों मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतों के कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यणी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंका प्रमाण संख्यात है । इसमें संख्यात वहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग-प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे रहित हैं ।

§ ७४. सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये।

६ ७५, कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणंता । अविहत्ति० संखेज्जा । एव-मोरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारएति वत्तव्यं ।

६ ७६. अवगद्वेद० विहत्ति० केत्ति० ? संखेज्जा । अविहत्तिया केत्तिया ? अणंता। एवमकसा० वत्तव्वं। सम्मादिष्टी० विहत्ति० केत्ति० ? असंखेज्जा। अविहत्ति०

विशेषार्थ-जिस प्रकार सर्वार्धसिद्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। उसीप्रकार ऊपर कहे नये शेष मार्गणास्थानोंमें भी जानना चाहिये।

९७५. काययोगियोंमं मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हें ? अनन्त हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकिमश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिये।

विशेषार्थ-काययोगियोंका प्रमाण अनन्त है। तथा उनमें मोहनीयकर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित दोनों प्रकारके जीव पाये जाते हैं। जो वारहवें और तेरहवें गुण-स्थानवर्ती जीव हैं वे मोहनीय कर्नसे रहित हैं, अतः उनका प्रमाण संख्यात है और शेप ग्यारह गुणस्यानवर्ती जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं, अतः उनका प्रमाण अनन्त है। औदा-रिककाययोगियोंका कथन भी इसीप्रकार समझना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंमें पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें वियहगतिको प्राप्त मोहनीय कर्मसे युक्त जीव छेना चाहिये। प्रत्येक समयमें अनन्त जीव विग्रहगतिको प्राप्त होते हैं, इस नियमके अनुसार उनका प्रमाण अनन्त होता है। कार्मणकाययोगियोंमें प्रतर और लोकपूरण समुद्धानको प्राप्त सयोगकेवली मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं। वे संख्यात ही हैं। औदारिकमिश्रकाययो-गियोंमें नवीन शरीर धारण करनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तर्महूर्त काल पर्यन्त संचित हुए पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानके तिर्यंच और मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये। वे अनन्त हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। तथा कपाटसमुद्गातको प्राप्त औदारिक निश्रकाययोगी मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये। इनका प्रमाण संख्यात ही है। अच अद्य दर्शनियों में प्रारंभ से लेकर ग्यारह गुणस्थान तक के जीव मोहनीय कर्मसे युक्त और वारहवें गुणस्यानके जीव मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये। भव्य और आहारकोंमें भी ग्यारह गुणस्थानके जीव मोहनीय कमेसे युक्त और शेप मोहनीय कमेसे रहित जानना चाहिये। इतना विशेष हैं कि मोहनीय कर्मसे रहित आहारकोंमें वारहवें और तेरहवें गुणस्यानके ही जीव होते हैं चौदहवेंके नहीं।

§ ७६. अपगतवेदी जीवोंमें नोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार कषायरहित जीवोंके कथन करना चाहिये। सम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके भी इसीप्रकार

## केत्तिया ? अणंता । एवं खइयसमाइद्वीणं वत्तव्वं । एवं परिमाणं समत्तं ।

६ ७७. खेताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-विहत्ति० केविड खेते १ सन्वलोगे । मोहअविहत्ति० केव० खेते १ लोगस्स असंखेज्ज-दिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु, सन्वलोगे वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारिति। कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मसे युक्त अपगतवेदी जीव नौंवें गुणस्थानके अवेदमागसे ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें ही पाये जाते हैं। अतएव इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीव अपगतवेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है। संसारस्थ सम्यग्दृष्टियों और क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात है, किन्तु उसमें सिद्धोंका प्रमाण मिलाकर अनन्त कहा है। इन दोनोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंका प्रहण करते समय चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये। अतः सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं। तथा मोहनीय कर्मसे रहित जीव अनन्त होते हैं।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

हु ७७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें से ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमें और सर्व लोकमें रहते हैं। इसी प्रकार काययोगी, भन्य और अनाहारी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशोपार्थ—वर्तमान निवासस्थानको क्षेत्र कहते हैं। वह जीवोंकी खस्थान, समुद्धात और उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। खस्थानके खस्थानखस्थान और विहारवत्स्वस्थान इस प्रकार दो भेद हैं। समुद्धात भी वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केविलके भेदसे सात प्रकारका है। यहां जीवोंकी उत्तरभेदरूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य-रितिसे विचार किया गया है। अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना है उसका ही सामान्य प्रकृपणामें प्रहण कर लिया गया है। मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके क्षेत्रका कथन करते समय मिध्यादृष्ट जीवोंकी प्रधानता है, क्योंकि, मिध्यादृष्ट जीवोंका वर्तमान निवास स्थान सर्वलोक है। सासादन सम्यग्दृष्ट गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोह तकके

§ ७८. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहिविहित्ति० केव० खेते १ लोगस्स असंखे-ज्जिदिमागे। एवं सञ्बणेरइय-सञ्चपंचिदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सञ्चदेव-सञ्चविग-लिंदिय-पंचिदियअपज्जत्त—तसअपज्जत्त -बादरपुढिवि०पज्जत्त-वादरआउ०पज्जत्त-वादर-तेउ०पज्जत्त-बादरवणप्पदि०पत्तेय०पज्जत्त-वादरणिगोदपिदिहिदपञ्ज०-वेउिवय०-वेउ-विचयमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-इत्थि०-पुरिस०-विहंग०-मामाइय-छेदो०-पिन्हा०-सुहुम०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छेति वत्तव्वं।

मोहनीय विभक्ति वाले जीवोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वर्तमान निवास स्थान लोकका असंख्यातवां भाग है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके च्रेत्रका प्ररूपण करते समय ऊपर तीन प्रकारका च्रेत्र कहा है। उनमें लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र क्षीणमोह, समुद्धातरहित केवली या दंड और कपाट समुद्धातको प्राप्त केवली, अयोगकेवली और सिद्ध जीवोंके क्षेत्रकी अपेद्धा कहा है, क्योंकि, इनका वर्तमान निवास लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण च्रेत्रमें है। लोकका असंख्यात वहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्धातकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि, प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीने, जगन्नेणीप्रमाण जगप्रतरों मेंसे १३२१२ १५०० १०० योजन प्रमाण जगप्रतरोंको घटा देने पर जो लोकका बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है उसे वर्तमान कालमें स्पर्श किया है। तथा सर्वलोक क्षेत्र लोकपुरण समुद्धातको प्राप्त केवलीके वर्तमान निवासकी अपेक्षासे कहा है। तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघक्षेत्रका कथन किया है वे स्थान काययोगी, मन्य और अनाहारी जीवोंके भी पाये जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान कहा है।

१७८. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं शिलेक असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार सभी प्रथमादि सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचेन्द्रिय तिर्यंच, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अप्कायिक-पर्याप्त, बादर तैजस्कायिकपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादरनिगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाकयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, परिहारविश्चिद्धसंयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, संयतासंयत, तेजोलेश्चावाले, पद्म-लेश्चावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपश्चम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-जपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है-

६ ७६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहविहत्ति केविड खेते ? सन्वलीए। एवं

| मार्गणास्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्व, स्व. | नि स्त | 320 | FERT | -3-C-     | 3  | 277 |     | ^^^~ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----------|----|-----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1, (1.   | ।प.ख.  | 440 | જવા. | वाक.      | 90 | आ.  | मा. | उप.  |
| सभी नारकी, पंचेन्द्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |     |      |           |    |     |     |      |
| ति; पं० पर्याप्त ति०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |        |     |      |           |    |     |     |      |
| पंत्र योनिमती तित्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |        |     | "    |           |    |     |     | _    |
| सभी देव, उपराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "         | "      | "   | "    | "         | ×  | ×   | 37  | 77   |
| स०, सासादन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |     |      |           | :  |     |     |      |
| स्त्रीवेदी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         | ·      |     |      |           |    |     |     |      |
| पुरुपचेदी, वेदकसम्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | _      | _   |      |           |    |     |     |      |
| ग्हृष्टि, पीत् लेश्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79        | 77     | 77  | "    | 17        | 77 | 77  | "   | "    |
| वाले, पद्माने०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | - W-   |     |      | !         |    |     |     |      |
| वैक्रियिककाययोग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,        | 99     | 77  | ,,   | ,,        | ×  | ×   | 23  | ×    |
| विभंगज्ञा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,         |        |     |      |           |    |     |     |      |
| विकलत्रय सा० और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77        | ,,     | 37  | ,,   | ×         | ×  | ×   | 97  | ,,   |
| पर्याप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |     |      | ( ^       |    | ^   |     |      |
| विकलत्र० ल०, पंचे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |     |      |           |    |     |     |      |
| ति० ल०, मनु० ल०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |     |      |           |    |     |     |      |
| पंचे० छ०, वा० पृ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |     |      |           |    |     |     |      |
| प०, बा० ज० प०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22        | ×      | "   | "    | ×         | ×  | ×   | 77  | "    |
| प्र० वन० प०, सप्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |     | 1    | - 1       |    |     | 1   |      |
| प्र० च० प०, त्रस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | - [    |     |      | - 1       | 1  |     |     | Í    |
| ন্ত০,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |     | ļ    |           |    |     |     |      |
| सामायिक, छेदो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,        | ,,     | "   | ,,   | "         | "  | 33  | 99  | ×    |
| and the second s |           |        |     | l    |           |    | . 1 |     |      |
| संयतासंयत, परिहा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77        | 77     | 57  | ,,   | 22        | ×  | ×   | "   | ×    |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "         | "      | 23  | ,,   | "         | ×  | ×   | ×   | ×    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |     |      | \ \ \ \ \ |    |     |     | —    |
| आहारककाययोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22        | "      | ×   | ×    | ×         | ×  | "   | "   | ×    |
| आह्।रकमिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,        | ×      | ×   | ×    | ×         | ×  | ×   | ×   | ×    |
| सूक्ष्मसांपराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,        | ×      | ×   | ×    | x         | ×  | ×   | "   | ×    |

इसप्रकार उक्त मार्गणाओं में कोष्ठकके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं। \$98. तिर्यंचगितमें तिर्यंचों मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व-

लोकमें रहते हैं। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक अपर्याप्त, तेजस्कायिक, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, स्थम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्थम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्थम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्थम अप्कायिक अपर्याप्त, स्थम अप्कायिक अपर्याप्त, स्थम तेजकायिक पर्याप्त, स्थम तेजकायिक अपर्याप्त, स्थम तेजकायिक अपर्याप्त, स्थम वायुकायिक पर्याप्त, स्थम वायुकायिक पर्याप्त, स्थम वायुकायिक अपर्याप्त, स्थम वायुकायिक पर्याप्त, स्थम वायुकायिक अपर्याप्त, स्थम वायुकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, वादरिनगोद पर्याप्त, वादरिनगोद अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्थम वनस्पतिकायिक, स्थम वनस्यतिकायिक, स्यापतिकायिक, स्यापतिकायिक, स्

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें कहां कितने पद हैं इसका ज्ञान करानेके लिये पहले नीचे कोष्ठक दिया जाता है-

| मार्गणा                                                                                                                    | स्व.ख. | वि.ख. | वे. | क.  | वैकि. | तै. | आहा, | मा. | ਭ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|
| ऋोध,मान,माया व लोभ                                                                                                         | 77     | >7    | 7,7 | 77  | 27    | 77  | 27   | 79  | "  |
| सामान्य तिर्यंच,नपुंसक,<br>मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी,<br>असंयत, कृष्णादि तीन<br>लेरयावाले, अभन्य,<br>मिथ्यादृष्टि व असंज्ञी |        | "     | 77  | ,,, | 29    | ×   | ×    | 79  | "  |

| एकेन्द्रिय, तेजकायिक<br>व वायुकायिक                                                                                                                               | 77   | × | 37  | 77 | 75 | × | × | 99  | 79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|----|---|---|-----|----|
| वादर एकेन्द्रिय, वादर<br>तेजकायिक, बादर वायु-<br>कायिक, बादर एकेन्द्रिय<br>पर्याप्त और बादर तेज<br>कायिक पर्याप्त                                                 |      | × | *** | 79 | "  | × | × | "   | 77 |
| एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म<br>वायु, सूक्ष्म तेज व इनके<br>पर्याप्त और अपर्याप्त,<br>पृथिवी, जल, वनस्पति<br>और निगोद तथा इनके<br>सुक्ष्म और पर्याप्त<br>अपर्याप्त | : >, | × | ,,  | "  | ×  | × | × | 77  | "  |
| वादर एकेन्द्रिय, बादर<br>तेज, वादर वायु ये<br>तीनों अपर्याप्त, बादर<br>पृथिवी, बादर जल,<br>बादर वनस्पति, बादर<br>निगोद और इनके<br>पर्याप्त अपर्याप्त              | 79   | × | ,,  | "  | ×  | × | × | ,,, | ,, |

कोष्ठक नम्बर एक के चारों कषायवाले विद्यारवस्वस्थान, वैक्रियिक, तेजस और आहारक समुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि इन पांच पहोंमें रहनेवालोंका प्रमाण अनन्त हैं और वे सर्व लोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोके सामान्य तिर्थच आदि जीव विद्यारवस्वस्थान और वैक्रियिकसमुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर तीनके जीव वैक्रियिक समुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इनमेंसे तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंका प्रमाण असंख्यात लोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके समान इनके भी सर्व लोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। नम्बर चारके वादर एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीव केवल मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पहकी अपेक्षा सर्व लोकमें पाये जाते हैं। क्योंकि, ये जीवराशियां वादर होनेसे सब जगह रह तो नहीं सकती हैं फिर भी ये जब सूक्ष्म जीवोंमें जाकर उत्पन्न होनेके पहले मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तब इनका वर्तमान क्षेत्र सर्व लोक पाया जाता है। तथा लोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन वादरोंमें उत्पन्न जाता है। तथा लोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन वादरोंमें उत्पन्न

६ ८०. मणुसगईए मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिर्णि० मोह०विहत्ति०केव०खेत्ते०? लोग० असंखे० भागे । अविहत्ती० ओवभंगो । एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ज०-तस-तसपज्ज०-अवगदवेद०-अकसा०-संजद-जहाक्खाद०-सुक्क०-सम्मादि०-खइ्यसम्मादिष्टि

होते हैं तब भी इनका सर्व लोक क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार इनका मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्व लोकमें वर्तमान निवास वन जाता है। नम्बर पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वलोकमें रहते हैं। इस कोष्ठकके अनुसार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह प्रकृतमें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं लिखा है। विशेष जिज्ञासुओंको उसे चेत्रानुयोग द्धारसे जान लेना चाहिये।

हु=०.मनुष्यगितिमें मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका कथन ओघके समान है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, अपगतवेदी, अकषायी, संयत, यथाख्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, सम्यग्द्रष्टि और क्षायिक-सन्यग्द्रष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं सथित जीवों में किनके कितने पद होते हैं, इसका ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है-

|                                                                                                                       | स्व. | वि. स्व. | वे. | क. | चै. | ते. | आ. | के. | मा. | ਢ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| मनुष्य पर्याप्त, पंचेन्द्रिय,<br>पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस,<br>त्रस पर्याप्त,शुक्कलेश्या,<br>सम्यग्दष्टि, क्षायिक स. | ,7   | >>>      | ,,  | ,, | ";  | 31  | "  | 33  | "   | 7, |
| संयत                                                                                                                  | 13   | ,,,      | 27  | 57 | "   | 77  | 22 | 22  | 37  | ×  |
| मनुष्यनी                                                                                                              | "    | "        | 77  | "  | 77  | ×   | ×  | >>  | 77  | "  |
| अकपायी, अपगतवेदी,<br>यथाख्यात संयत                                                                                    | 27   | 79       | ×   | ×  | ×   | ×   | ×  | ??  | "   | ×  |

मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीव केवलि समुद्धातके प्रतर और लोक पूरणरूप अवस्थाओं को लोक रोष संभव सभी पदोंके द्वारा लोक के असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। तथा उक्त सभी जीव प्रतरसमुद्धातकी अपेक्षा लोक असंख्यात वहुभागों में और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा सर्वलोक में रहते हैं।

मोहनीय विभक्तिवाले वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके

ति वत्तव्वं । वादरवाउ० पज्ज० विहत्ति० केव० १ लोग० संखेज्जिदिभागे । वट्टमाणकाले मारणंतिय-उववादपदेहि वि णित्थ सव्वलोगो, लोगस्स संखेज्जिदिभागे चेव
मारणंतियं मेल्लमाण उप्पज्जमाणजीवाणं चेव पहाणभावुवलंभादो । पंचमण०-पंचविच०मोह० विहत्ति० अविहत्ति० केव० खेत्ते १ लोगस्स असंखे० भागे । एवमाभिणि०सुद०-ओहि०-मणप०-चवखु०-ओहि०-सिणित्ति वत्तव्वं । ओरालिय० विहत्ति० केव०
खेत्ते० १ सव्वलोगे । अविहत्ति० मणजोगिभंगो । एवमोरालियिमस्स० अचवखु० आहारएति वत्तव्वं । कम्मइय० विहत्ति० केव० खेते १ सव्वलो० । अविहत्ति० केव० खेते १ असंखेज्जेसु वा भागेषु सव्वलोगे वा । एवं खेतं समत्तं ।

संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इनका मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा भी वर्तमानकालमें सर्व लोकक्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनमें लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें ही मारणान्तिक समुद्धात और उपपादवाले जीवोंकी ही प्रधानता देखी जाती है।

विशोपार्थ-वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें ही रहते हैं, क्योंकि पांच राजु लक्ष्वे और एक राजु प्रतरक्ष्य क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता है, जो कि लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके वाहर भी मारणान्तिक समुद्धात करते हैं और उक्त क्षेत्रसे वाहरके अन्य जीव भी इनमें उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वर्ल्प है। अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र लोकका संख्यात वहुभाग या सर्वलोक नहीं वन सकता है। तथा वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिद्रिनी और संज्ञीजीवोंके कहना चाहिये। औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । अविभक्तिवालोंमें मनोयोगियोंके समान भंग है । इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचक्षुदर्शनी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात वहुभाग और सर्वलोक क्षेत्रमें रहते हैं ।

विशेषार्थ-पहले ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये कोष्टक दिया जाता है-

इट्र. फोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह० विहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं १ सब्वलोगो। अविहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सन्वलोगो वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारि ति वत्तन्वं।

| <b>मार्गणा</b>                                                        | ख. | वि. | वे. | क. | वै. | तै.       | आ. | मा. | के. | उप. |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----------|----|-----|-----|-----|
| पांचों मनोयोगी पांचों<br>वचनयोगी और<br>मनःपर्ययज्ञानी                 | 33 | 77  | 77  | 77 | "   | <b>,,</b> | 77 | 22  | ×   | ×   |
| मति श्रुत, अवधिज्ञानी,<br>अवधिद्शेनी, चक्षुद्र०,<br>अचक्षुद्र० संज्ञी |    | "   | ,,, | 77 | >>  | 79        | 29 | 7,  | ×   | 73  |
| औदारिक काययोगी,                                                       | 39 | "   | 77  | 33 | 37  | "         | ×  | "   | "   | ×   |
| औदारिकमिश्रका०                                                        | 33 | ×   | "   | 73 | ×   | ×         | ×  | "   | ) " | ,,  |
| आहारकका०                                                              | 37 | "   | ;;  | 37 | >>  | "         | 27 | 22  | "   | ,7  |
| कार्मणकाययोगी                                                         | "  | ×   | 33  | "  | ×   | ×         | ×  | ×   | 23  | 27  |

इन मनोयोगी आदि मार्गणाओं में क्षेत्रका कथन ऊपर किया ही है अतः जहां स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाले जीवों के जितना क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये। कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहां नहीं लिखा है। यहां कार्मणकाययोगमें पांच पद वतलाये हैं। पर तत्त्वतः यहां केवल समुद्धात और उपपाद ये दो पद ही संभव हैं। शेष तीन पद अपेक्षा विशेषसे कहे गये हैं।

इस प्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई।

§ ८१. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है – ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है । इसीप्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके स्पर्शनका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-स्पर्शनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका ग्रहण किया है। पर भविष्यकालीन क्षेत्र और अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएव इन दोनों में से एक अतीतकालीन क्षेत्रके कह देनेसे दूसरेका ग्रहण अपने आप हो जाता है, अतः उसे

§ = २. आदेसेण णिरयगईए णेरड्येस विहत्ति० केव० खेत्तं फीसिदं ? लोग० असं० भागी, छ चोइस भागा वा देखणा। पढमाए पढवीए खेत्रभंगी। बिदियादि जाव सत्त-मित्ति विहात्ति० केव० खेर्च फोसिदं ? लोग० असं० मागो एक वे तिण्णि चत्तारि पंच प्राय: पृथक् नहीं कहा है। किन्तु अतीतमें ही गर्भित कर छिया है। इसीप्रकार जहां एक ही स्थानमें दो स्पर्शन क्षेत्र कहे गये हैं उनमेंसे पहला प्रायः वर्तमानकालकी अपेक्षा और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कहा गया है। यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोंसे युक्त जीवोंके केवलिसमुद्धातको छोड़कर शेप सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिध्यात्व गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है, क्योंकि, मोहनीय कर्मसे युक्त मिध्यादृष्टि जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवोंने अपनेमें संभव पदोंसे वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्मसे रहित जीवोंके स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान और केविल समुद्धात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्धात गत मोह-नीय कर्मसे रहित जीवोंने वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। प्रतर समुद्धात गत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा लोकपूरण समुद्धातगत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोकका स्पर्श किया है। सामान्य काययोगी और भन्य जीवोंके स्पर्शनके कथनमें उक्त फथनसे कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकोंके कथनमें थोड़ी विशेषता है। जो इसप्रकार है-मोहनीय कर्मसे युक्त अनाहारक जीव विप्रहगितमें ही पाये जाते हैं, अतएव इनके स्वस्थान, वेदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोह-नीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और छोकपूरण समुद्धात गत सयोगी और अयोगी जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श करते हैं। प्रतर और लोकपूरणकी अपेक्षा स्पर्शन ऊपर ही कहा जा चुका है।

\$ दर, आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन एक बटे चौदह राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन दो बटे चौदह राजु, चौथी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन तीन वटे चौदह राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन चार वटे चौदह राजु, छठी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन णंच वटे चौदह राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन

## छ चोहस भागां वा देखेणा।

छह वटे चौदह राज़ु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-सामान्य नारिकयोंका वर्तमानकालीन स्परीन कहते समय पहले नरकके नारिकयोंका प्रमाण प्रधान है, क्योंकि, यहां छह नरकोंके नारिकयोंसे असंख्यातगुणे नारिकी पाये जाते हैं। यद्यपि सातवें नरकके नारिकयोंकी अवगाहना पहले नरकके नारिकयोंकी अवगाहनासे वहुत वड़ी है फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र लाते समय सातवें नरकके नारिकयोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारिकयोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है। नारिकयोंके खर्शानखर्थान, विहारवत्खस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर इन स्थानोंको प्राप्त नारिकयोंकी जितनी राशियां हों उन्हें प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भाग-मात्र अवगाहनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण आ जाता है, जिसे लोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन होता है। इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छ।ते समय मूल अवगाह-नाको नौगुणी और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूल अवगाहनाको संख्या-तगुणी कर छेना चाहिये। तथा इन स्थानोको प्राप्त जीवोंकी संख्या भी मूल राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण होती है। अर्थात् जहां जितनी राशि हो उसके संख्यातवें भाग प्रमाण जीव विहार, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धात करते हैं अधिक नहीं। मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय भी पहले नरकके नारिकयोंकी संख्याकी अपेक्षा ही उसे लाना चाहिये, क्योंकि, यहां मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव शेष छहों नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा अधिक हैं। पर उनके वियहकी अपेक्षा क्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवें भाग मात्र ही पाई जाती है। मार-णान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋजुगित और विग्रहगितकी अपेक्षा दो प्रकारकी होती है। उनमेंसे यहां वित्रहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाछी राशि ही विव-क्षित है, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्बाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवके क्षेत्रकी लम्वाईकी अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है। एक समयमें जितने जीव वित्रहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते हैं उनके असंख्यातवें वहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक समुद्धात करते हैं। इसिछिये इस राशिको आवछीके असंख्यातवें मागप्रमाण उपक्रमण-कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवें भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धातकी 'अपेक्षा स्पर्शनका प्रमाण आ

§ ८३. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु खेत्तभंगो । एवं णवगेवेज्जादि जाव सन्बद्ध०-सन्त्र एइंदि०-पुढिनि०-बादरपुढिनि०-बादरपु०अप०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ-अपज्ज०—तेउ०-वाद०तेउ०-वादरतेउ०अप०-वाउ०-वादरवाउ०- बादरवाउ० अप०-सुहुमपुढवि०-सुहु०पुढविपज्ज०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ०-सुहुम आउपज्ज०-सु० आउ अपन्ज॰—सु॰ तेउ॰—सु॰ तेउ॰ पन्ज॰—सुहु॰ तेउ॰ अपन्ज—सुहुमवाउ॰—सु॰ जाता है। जो लोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। उप-पादकी अपेक्षा स्पर्शन लाते समय दूसरी पृथिवीकी अपेक्षासे लाना चाहिये। एक समयमें उपपादको प्राप्त होनेवाले जीवोंके प्रमाणको एक राजु लम्वे और तिर्यंचोंकी अवगाहनासे नौगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पर्शन आ जाता है, जो छोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। यह जो ऊपर भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है इसमें शेप नारिकयोंके स्पर्शनके मिला देने पर भी वह लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। इसी प्रकार अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वैक्रियिक पदोंको प्राप्त सामान्य नारिकयोंका स्पर्शन क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। पर मारणा-न्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारिकयोका स्पर्शन देशोन छह वटे चौदह राजु प्रमाण है, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालमें देशोन तीन हजार योजन कम आनुपूर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके सभी क्षेत्रका स्पर्शन किया है। विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पर्शन और क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् पहले नरकका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण जानना चाहिये। द्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शनका कथन करते समय मध्यलोकसे उस उस नरक भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पर्शन कहना चाहिये। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन ओघके समान है।

६ द तिर्यंचगितमें तिर्यंचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जानना चाहिये। नो प्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंका स्पर्शन भी इसीप्रकार अर्थात् क्षेत्रके समान जानना चाहिये। तथा सर्व एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्रकायिक, बादर अप्रकायिक अपर्याप्त, अप्रकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, वादर वायुकायिक, बादर अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्तिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्तिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्य अप्तिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिक्त अप्तिकायिक अपर्याप्त अप्तिकायिक अप्तिकायिक अपर्याप्त अप्तिकाय

वाउ०पन्ज०-सु० वाउ० अपन्ज०-वण०-वाद्रवण०-वाद० वणप्पदि पन्ज०-वाद० वण्य अपन्ज०-सुहु० वण०-सुहु० वण० पन्जत्तापन्ज-णिगोद०-वादरणिगो०-वादर-णिगोद पन्जत्तापन्जत्त—सुहुमणिगो०-सु० णि० पन्ज० अपन्ज०-ओरालिय०-ओरा-लियमिस्स०-वेउन्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-कम्मइय०-णवंसय०- चत्तारि-कसाय-मिदअण्णाण सुदअण्णाण-मणपन्जव०-सामाइय-छेदोवष्टावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइय-असंजद०-अचक्खु०-तिण्णिलेस्सा०-अभवसिद्धि०-मिन्छादिष्टि-असण्णि० आहारि ति वत्तव्वं।

सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, वाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वाद्र वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वाद्र निगोद, वाद्र निगोद पर्याप्त, वाद्र निगोद अपर्याप्त, वाद्र निगोद अपर्याप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैकि-विकिमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवञ्चद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, असंयत, अचश्चदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेख्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके स्पर्शनका कथन क्षेत्रके समान करना चाहिये।

विशोपार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों में स्पर्शन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान जानना चाहिये। तिर्यचों से क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। नो प्रैनेयकों से छेकर सर्वार्थ सिद्धितक देनों का क्षेत्र छोक के असंख्यात में भागप्रमाण है स्पर्शन भी इतना ही है। कपर कहे गये पृथिवीकायिक जीवों से छेकर सूक्ष्म निगोद छन्धपर्याप्त जीवों तकका क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना है। औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवों का क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवों का क्षेत्र छोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवों का क्षेत्र छोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। कार्मणकाययोगी जीवों का क्षेत्र छोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। कार्मणकाययोगी, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियों का क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। असंयत, से छेकर आहारी पर्यन्त जीवों का क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। असंयत, से छेकर आहारी पर्यन्त जीवों का क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। इन उपर्युक्त सभी मार्गणास्थानों में विशेष पदों की अपेक्षा स्पर्शन में क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो वह स्पर्शन अनुयोगद्वारसे जान छेना चाहिये।

६ ८४. सम्वपंचिंदियतिरिक्ख॰ विहत्ति॰ केव॰ खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्त-सन्वविगलिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त—बादरपुढवि॰पज्ज॰-बादरआउ॰पज्जत्त-बादरतेउ॰पज्ज॰-बादरवणफिदि पत्तेय॰पज्ज॰-बादरणिगोदपिडिदियज्जत्ताणं वत्तव्वं । बादरवाउ॰पज्जत्त॰ विहत्ति॰ लोगस्स संखेज्जदि भागो, सन्व-लोगो वा । मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं विहत्ति॰ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । अविहत्ति॰ ओघभंगो ।

\$ = 8. सर्व पंचेन्द्रिय तियंचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अप्रकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति-कायिक प्रतिकशारीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके स्पर्श-नका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रियतिर्थंच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच, योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थंच और लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियतिर्थंचोंने वर्तमानमें अपने अपने संभव पर्दोंके द्वारा लोकके असंख्या-तवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इन्हीं चारों प्रकारके तिर्थंचोंने अतीत कालमें मारणांतिक समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि, इन दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सर्वत्र सद्भाव देखा जाता है। तथा अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा उक्त चारों प्रकारके तिर्थंचोंने लोकका असंख्यातवां माग-प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है जिसका 'सन्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुचयं कर लेना चाहिये। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंसे लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके जीवोंके स्पर्शनमें इन उपर्युक्त तिर्थंचोंके स्पर्शनसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिये तिर्थंचोंके स्पर्शनके समान उपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोंमें भी स्पर्शन समझना चाहिये।

वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने वर्तमानमें लोकका संख्या-तवां भाग प्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका वर्तमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्ररूपणामें किया है अतः वहांसे जानना। तथा अतीत कालमें उक्त जीवोंने मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सर्वलोकमें गमन और लोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोंका इनमें उत्पन्न होना संभव है। तथा अतीत कालमें शेप पदोंके द्वारा इन जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्श किया है जिसका 'सन्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुद्धय कर लेना चाहिये। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन

१ ८५. देवगईए देवेस विहाति केव खेतं पोसिदं। लोगस्स असंखेज्जदिभागी, अह णव चोहसभागा वा देसणा। एवं सोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्वं। भवणवासिय-वाणवेतर-जोहसियाणं केव ० खेतं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्धुह अह पंचेन्द्रिय तियंचोंके स्पर्शनके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पर्शन कोघके समान है।

विशेषार्ध-पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंका स्पर्शन लोकके असंख्यात में भाग प्रमाण और सर्वलोक कह आये हैं वही मोहनीय कर्मसे युक्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये। तथा मोहनीय कर्मसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पर्शन लोकके असंख्यात वें भाग प्रमाण, लोकके असंख्यात वहुभाग प्रमाण और सर्वलोक जानना चाहिये।

१८५. देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ वटे चौदह राजु और देशोन नौ वटे चौदह राजु क्षेत्र स्पर्श किया है। सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका स्पर्शन इसी प्रकार कहना चाहिये।

विशेषार्थ-देवोंने वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवतस्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। स्वस्थानस्वस्थानपद्की अपेक्षा अतीतकालमें मी लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अतीतकालमें विहारवत्त्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिक पर्दोक्ती अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि, नीचे तीसरी पृथिवी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देवोंका विहार देखा जाता है। यहां देशोनसे तीसरी पृथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोटे क्षेत्रका और देवोंके द्वारा अंगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है। मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धातमें देवोंका मध्य लोकसे नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु इस प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। यद्यपि मध्य छोकसे नीचे अन्बहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं राजुमें भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सव मिलाकर देशोन छह वटे चौदह राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्वीगत प्रदेशोंके अनुसार ही होता है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंका स्पर्शन उपपादको छोड़कर बाकी संव सामान्य देवोंके स्पर्शनके समान ही है।

मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानन्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीन वटे चौदह राजु, कुछ कम आठं वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। णव चोइसभागा वा देखणा। सणक्कमारादि जाव सहस्सारा ति विहत्ति॰ केव॰ खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो, अह चोइसमागा वा देखणा। आणद-पाणद-आरण-अच्चुद॰ विहत्ति॰ केव॰ खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो, छ चोइस मागा वा देखणा।

विशेषार्थ—उक्त तीनों प्रकारके देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीत कालमें खस्थानखस्थान और उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारव-स्खस्थान, वेदना, क्षाय और वैकियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया हैं। भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधर्म-ऐशानकल्प तक और नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अच्युत कल्पतक जासकते हैं। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन वटे चौदह राजु और परप्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजु कौर परप्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजु क्षेत्र हो जाता है। समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राजु क्षेत्र लेना चाहिये।

सानत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग और देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

विश्रोपार्थ-सानत्कुमारसे लेकर सहसार स्वर्ग तकके देवोंने वर्तमान कालमें लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और उपर अच्युत करूप तक आना जाना देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र करूपवासी देवोंने देशोन तीन वटे चौदह राजु, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर करूपवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु, लान्तव कापिष्ठ-करूपवासी देवोंने देशोन चार वटे चौदह राजु, ग्रुक्र-महाग्रुक्र करूपवासी देवोंने देशोन साढ़े चार वटे चौदह राजु और शतार-सहस्रार करूपवासी देवोंने देशोन पांच बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पवासी मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां माग और देशोन छ वटे चौदह राजु प्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। १८६. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विहत्ति० केव० खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्व चोद्दस भागा वा देख्रणा, सन्वलोगो वा । अविहत्ति० केव०? ओघभंगो । एवं पंचमण०-पंचविव०-चक्खुदंसण०-सण्णित्ति वत्तन्वं । णविर, अविहत्ति० खेत्तभंगो ।

विशेषार्थ-उक्त कल्पवासी देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्तियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छह वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि इन आनतादि देवोंका चित्रा पृथिवीके ऊपरके तलसे नीचे गमन नहीं पाया जाता है। उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देवोंने कुछ कम साढ़े पांच वटे चौदह राजु और आरण-अच्युतकल्पवासी देवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, मध्यलोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और आरण-अच्युत कल्प छह राजु है।

§ = ६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्र स्पर्श किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले कक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? ओघके समान स्पर्श है । इसी प्रकार पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीवोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्तकों में मोह विभक्तिवालेजीवोंने वर्तमानमें संभव सभी परोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया
है। तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजस समुद्धात और आहारकसमुद्धातकी अपेक्षा
लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। विद्यारवत्तवस्थान, वेदना समुद्धात, कपायसमुद्धात
और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रस नालीके चौद्द भागोंमेंसे कुळ्ठकम आठ भाग प्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका
स्पर्श किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए उक्त जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमेंसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पहले समयमें
समस्त लोकमें पाये जाते हैं। मोह अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्श ओघके समान है। अतः ओघप्ररूपणामें जो खुलासा किया है वह यहां समझ
लेना चाहिये। विशेष वात यह है कि ओघप्ररूपणामें मोह अविभक्तिवाले जीवोंमें सिद्धोंका

§ ८७. इत्थि०-पुरिस०-विहात्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जिदिभागो, अट्ट चोहसभागा वा देस्णा, सन्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तन्वं । अवगद० विहत्ति० खेत्तभंगो। अविहत्ति० ओघभंगो। एवमकसाइ०-संजद०-जहाक्खाद० वत्तन्वं।

भी महण किया है। पर यहां उनका महण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कमोंसे रिहत होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि ज्यवहार नहीं होता। मोहनीय विभक्तिवाले चित्रुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान है। किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान ही है। पर पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चित्रुदर्शनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्ति बाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातमें मनोयोग और वचनयोग नहीं होता। तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके ज्यप्रदेशसे रिहत हैं। तथा चित्रुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है। अतः इनके लोकका असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पर्श नहीं बन सकता।

§ =७. स्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोक के असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये । अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है, तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीवोंका स्पर्श ओघके समान है । इसी प्रकार अकषायी, संयत और यथाख्यात संयत जीवोंमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-मोहनीय विभक्तिवाले स्नीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंने वर्तमानकालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजससमुद्धात और आहा-रक्तसमुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि स्नीवेदी जीवोंके तैजस और आहारकसमुद्धात नहीं होता है। तथा विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है और मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्धात ये छह पद होते हैं। स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार वर्तनमान और अतीत कालीन स्पर्श कहा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जानना चाहिये।

इट्न, आमिणिवोहिय०-सुद०-ओहि० विहात्ति० केव० खेत्तं० पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो अह चोहस मागा वा देखणा। अविहात्ति० खेत्तमंगो। एवमोहिदंसणीणं वत्तव्वं। संजदासंजद० विहित्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो, छ चोहस मागा वा देखणा। तेउलेस्सा० सोहम्ममंगो। पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगो। अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक होते हैं जिनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें माग प्रमाण ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका स्पर्श ओधके समान है, अतः ओधप्रत्यणाके समय जो खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। उससे इसमें कोई विशेषता नही। अकपायी आदि जीवोंका मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श अपगतवेदियोंके समान है। पदोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये।

हैं दट. मित्ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागों में से क्रुड कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी जीवोंके स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इनके केविल समुद्धातको छोड़कर शेष नौ पद होते हैं। उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्श 
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण है। शेष सभी पदोंकी अपेक्षा 
वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्शन तथा मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। मोहनीय विभक्ति और मोहनीय 
अविभक्तिकी अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है। पर मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवोंके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं।

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-अतीतकालमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम छह माग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। क्योंकि, संयतासंयत तिर्यंच और मनुष्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं। शेप सभी प्रकारका स्पर्श लोकके असंख्यातवें माग प्रमाण है।

पीतलेश्यामें सौधर्मके समान पद्मलेश्यामें सहस्रारके समान और शुक्रलेश्यामें संयता-संयतोंके समान स्पर्शन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके शुक्रलेश्यामें ओवके सुकलेस्सा० विहत्ति० संजदासंजदभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । सम्मादिष्टि-खइय० विहत्ति० आभिणिचोहियभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । वेदय० विहत्ति० आभिणिचोहियभंगो । एवस्रवसम०-सम्मामि० वत्तव्वं । सासण० विहत्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो, अह बारह चोइसभागा वा देख्णा । एवं पोसणं समत्तं

६ ८६. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तस्य ओघेण मोह-विहित्तिया अविहित्तिया च केविचरं कालादो होंति १ सन्बद्धा। एवं मणुस्स-मणुस्स-पज्जत-मणुसिणी-पंचिदिय-पंचि० पज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिणिण मण०-तिणिण विच० कायजोगि०-ओरालिय०-संजद-सुकले०-भविसिद्धि०-सम्मादिष्टि - खइय०-आहारि अणाहारए ति वत्तन्वं। मणुस्सअपज्ज० विहित्ति० केव० कालादो होंति १ जह० खुद्दाभवग्गहणं। उक्तस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजिद भागो। दोमण०-दोविच०-समान स्पर्शन है। मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके मित-हानियोंके समान स्पर्शन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके ओघके समान स्पर्शन है। मोहनीय विभक्तिवाले वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके मितज्ञानियोंके समान स्पर्शन है। तथा इसी प्रकार उपशमसम्यग्दिष्ट और सम्यग्र्मिध्यादिष्ट जीवोंके स्पर्शन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग्र्दिष्ट जीवोंके स्पर्शन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग्र्दिष्ट जीवोंके स्पर्शन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग्र्दिष्ट योगे कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

इस प्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

इट. कालानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेचा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श्रेस्त काल है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यणी, पंचेन्दिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्तलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, श्रायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां मोहनीयविभक्तित्राले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल बतलाया है। सामान्यसे तो उक्त दोनों प्रकारके जीव सर्वदा हैं ही। पर ऊपर जितनी मार्गणाएं बतलाई हैं उनमें भी दोनों प्रकारके नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसीलिये इनकी प्रक्रपणाको ओघके समान कहा है।

लडधपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसका यह

विहत्ति० सन्बद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण अंतोमुहुत्तं । ओरालिय-मिस्स० विहत्ति० सन्बद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा
समया । एवं कम्मइय० । णवरि, अविहत्ति० जह० तिण्णि समया । वेउन्वियमि०
विहत्ति० केव० १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेजजिदमागो ।
आहार० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं सुहुमसांपराइय० ।
आहारमि० जहण्णुक्क० अंतोमु० ।

तात्पर्य है कि लब्धपर्याप्तकमनुष्य कमसे कम खुद्दाभवग्रहण प्रमाण कालतक और अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं इसके बाद उनका अन्तर हो जाता है। अतः इसी अपेक्षासे लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है।

असत्य और उभय मनोयोगी तथा असत्य और उभय वचनयोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। औदारिकिमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल तीन समय है। वैकियिकिमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आहारक काययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये। आहारक-मिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—नाना जीवोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही दोनों वचनयोग सर्वदा पाये जाते हैं। अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं यह कहा है। तथा वारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं। अतः जिन जीवोंके उक्त दोनों मनोयोगों और वचनयोगोंके कालमें एक समय शेष रहने पर वारहवां गुणस्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त योगोंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय वन जाता है। तथा उक्त योगोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। यहां यह शंका होती है कि बारहवें गुणस्थानमें योगपरावर्तन नहीं होता, अतः यहां उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना चाहिये। उसका यह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है

§६०. अवगद० विहंचि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्र०। अविहत्ति० सन्बद्धा। एवमकसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण०-सण्णि० विहत्ति० सन्बद्धा । अविहत्ति० जहण्णुक्क० अंतोम्र० । उवसम०-सम्मामि० वेउविवयमिस्सभंगो । सासण० विहात्ति० जह० एगसमओ फिर भी मनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोंमें परावर्तन होनेमें कोई वाधा नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि मनोयोगसे वचनयोग या काययोग नहीं होता। इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये। पर मनोयोग यां वचनयोगका एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सर्वदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोह नीय विभक्तिवाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केवली केवलिससुद्धात करते हैं तब उनके कपाट समुद्धातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्धातके समय कार्मणकाययोग होता है। अव यहि नाना जीव एक साथ केविलसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और तीन समय पाया जाता है और यदि लगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्क्रष्टकाल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार केविलसमुद्धात करते हैं। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिये।

§ ६०. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव सर्वदा होते हैं। इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट-काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा वारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सर्वकाल कहा है।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि-दर्शनी और संज्ञी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा उक्त मार्गणा-ओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। उपशमस-म्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका काल वैक्रियिकिमिश्रकाययोगियोंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उक्क० पिंदो० असंखे० भागो । णिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह-विहत्तियाणं कालो सन्बद्धा ।

एवं कालो समत्तो ।

६१. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहत्ति० अविहत्ति० णित्थ अंतरं, णिरंतरं। एव मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिण्णिमण०-तिण्णिवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-संजद-सुक्क०-भव-सिद्धिय०-सम्मादि०-खइय०-आहारि-अणाहारए ति वत्तव्वं।

§ ६२. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु विहत्ति० णित्थ अंतरं। एवं सन्वणेरइय० उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण है। तथा नरकगित और तिर्थंचगित आदि शेष मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं।

विशेषार्थ-मितज्ञान आदि मार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले दोनों प्रकारके जीव होते हैं। उनमें से मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सर्वदा पाये जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक पाये जाते हैं, क्यों कि नाना जीवों की अपेक्षा भी वारहवें गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही है। उपशमसम्ययदृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टियों का नानाजीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियों के कालके समान है। नानाजीवों की अपेक्षा सासादन सम्ययदृष्टियों का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवों का उक्त काल कहा है। उपर जिन मार्गणाओं का कथन कर आये उनसे अतिरक्त नरकगित आदि प्रायः सभी मार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले ही जीव होते हैं। तथा वे मार्गणाएं सर्वदा होती हैं अतः उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाले जीवका काल भी सर्वदा कहा है।

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। इंनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-काल नहीं है, क्योंकि वे सर्वदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सल और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्रलेश्यावाले, मन्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये अन्तरकाल नहीं है।

§ ६२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-

सन्वतिरि०-सन्वदेव०-सन्व-एइंदिय०-सन्वविगिलिदिय - पंचिदियअपज्जत्त-तस-अपज्ज०-पंचकाय०-वेउन्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारिकसाय०-तिण्णिअण्णाणि-सामाइय० छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेस्सा०-अभवसिद्धि०-वेदगसम्माइष्टि मिन्छाइि असण्णित्ति वत्तव्वं । मणुसअपज्ज० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो-वमस्स असंखेज्जिदिभागो । एवं सासण०-सम्मामिन्छाइष्टीणं वत्तव्वं । दोमण०-दोवचि० विहत्ति० णित्थ अंतरं, णिरंतरं । अविहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । एवमाभिणि०-सुद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सण्णीणं वत्तव्वं ।

§ ६३. ओरालियमिस्स० विहचि० णितथ अंतरं, णिरंतरं । अविहचि० जह० काल नहीं है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तिर्थंच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकले- न्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- हारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेरयावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं जीव निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोह्युक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है।

लियायाप्रिक मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है। इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका कहना चाहिये। अर्थात् इन तीनों मार्गणाओंका नानाजीवों-की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्त-रकाल कहा है।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयविभक्ति-वाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अवि-भक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—अपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे वारहवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। और वारहवां गुणस्थान सान्तर है। उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है. अतः इन मार्गणाओं में भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा इन मार्गणाओं में मोहनीय विभिक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट है।

§ १३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मोहनीय विमक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं

एगसमओ, उक्कः वासपुधत्तं। एवं कम्मइयः ओहिणाण-मणपज्जवः ओहिदंसणः वत्ताव्वं। वेउव्वियमिस्सः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः वारस मुहुत्ताणि। आहारः आहारमिस्सः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः वासपुधत्तं। अवगदः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः वासपुधत्तं। अवगदः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः छम्मासा। अविहत्तिः णित्थः अंतरं।

है, वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव हैं। इसी प्रंकार कार्मणकाययोगी, अविधिज्ञानी, मनःपर्यय-ज्ञानी और अविधिदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये।

विश्वेषार्थ—उपर्युक्तमार्गणाओं मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, क्यों कि औदारिकिमश्रकाययोग और कार्मणकाययोगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अविध्वान और अविध्वर्शनका असंयतादि चार गुणस्थानों भी अपेक्षा तथा मनःपर्ययज्ञानका प्रमत्त और अविध्वर्शनका असंयतादि चार गुणस्थानों भी अपेक्षा तथा मनःपर्ययज्ञानका प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों भी अपेक्षा अन्तर नहीं है। अतः एक मार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं। तथा औदारिकिमश्र और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवों का ज्ञान्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व चतलाया है उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवें गुणस्थानवाले जीवों के कपाट-समुद्धातके समय औदारिकिमश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपृरण समुद्धातके समय कार्मणकाययोग होता है। और इनका ज्ञान्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है, अतः इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है। तथा अविध्वान, अविध्वर्शन और मनःपर्ययज्ञानके साथ चारों क्षपकोंका ज्ञान्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। इन चारों क्षपकोंमें क्षीणकपाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अविध्वान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है।

वैक्रियिकिमिश्रंकाययोगी मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। इसका यह तात्पर्य है कि इन मार्गणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहां इन इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल होता है।

अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—चार त्तपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बताया है, अतः इस अपेक्षासे अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका उक्त अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। अपगतवेदियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- ६४. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधर्ग । अविहत्ति० णित्थ अंतरं । एवं जहाक्खाद० वत्तव्वं । सुहुमसांप० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्करसेण चउवीस अहोरचाणि । एवमंतरं समत्तं

§ ६५. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहत्ति० काल नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रहित हैं।

ई १९.अकषायियों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार यथाल्यातसंयतों के जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। उपशमसम्यग्दृष्टि मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौवीस दिन रात है।

विशेपार्थ-अकवायीजीवोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें ही मोहनीयकी सत्ता पाई जाती है और उसका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्पपृथक्तव है अतः अकषायी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्पपृथक्त कहा है। तथा अकषायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालके नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं। मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काल भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यात-संयतोंके अन्तर कालका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा-यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना स्पष्ट ही है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिन रात है। अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्ट-ष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कहा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तरानुयोगद्वारमें असंयत उपशमसम्यग्दृष्टियोंका और खुद्दावंघमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात बताया है और यहां उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिनरात है, इसलिये जीवठ्ठाण और खुदाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता हुआ प्रतीत होता है पर इसे विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये, इसिंठये कोई दोष नहीं है।

्इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६५. § भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश।

को भावो ? ओदइओ उवसामीओ खइओ खओवसिमओ वा। अविहत्ति॰ को भावो ? खइओ भावो। एवं जाव अणाहारए ति।

§ ६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वत्थोवा अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरा-लियमिस्स०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसि०-आहारि०-अणाहारए ति वत्तन्वं।मणुसगईए मणुस्सेसु सन्वत्थोवा अविह०विहत्ति० असंखेन्जगुणा। एवं पंचिदिय-पंचिदियपन्जत्त तस-तसपन्जत्त-पंचमण०-पंचवचि० आभिणि०-सुद०-ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिदं० उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है १ औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है।मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है १ क्षायिक भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैं—औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक । तथा मिध्यात्व मिध्यात्व कर्मके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वह भाव समझ लेना चाहिये। अन्यत्र सासादनसम्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यग्मिध्यादृष्टिके क्षायोपशमिक भाव बताया है पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें अनन्ताज्ञबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यग्मिध्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके उदयकी अपेक्षा औदयिक भाव जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस मार्गणास्थानमें उपर्धिक भावोंमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

§ ६६. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवली और सिद्धोंका भी प्रहण हो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाहारक जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। शेष कथन सुगम है।

मनुष्यगितमें मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अविधदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये। सुकले॰ सिण्णि ति वचान्वं। मणुसपज्जच-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा अविहसि॰ विहति॰ संखेज्जगुणा। एवं मणपज्जव॰-संजदाणं वच्चन्वं। अवगदवे॰ सन्वत्थोवा विहारि॰ अविहसि॰ अणंतगुणा। एवमकसाय-सम्मादिष्टि-खह्यसम्मादिष्टीणं णेदन्वं। जहा-क्खाद॰ सन्वत्थोवा विहसि॰, अविहसि॰ संखेज्जगुणा। सेसासु मण्गणासु णित्थ अप्पाबहुगं एगपदसादो।

## एवं मूलपयडिविहत्ती समत्ता।

विशेषार्थ-ये जितनी मार्गणायं ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इन मार्गणाओं में मोहनीय अविभक्तिवालों से मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं।

मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार अकषायी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-अपगतवेदी आदि जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंसे बारहवें . गुणस्थानसे लेकर सिद्धों तक सबका ब्रहण किया है। इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं।

यथाख्यातसंयतोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्ति-षाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इन उपर्युक्त मार्गणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनेंगेंसे एक पद ही पाया जाता है।

इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



\* तदो उत्तरपयिडिविहत्ती दुविहा, एगेगउत्तरपयिडिविहत्ती चेव
 पयिडिट्टाण उत्तरपयिडिविहत्ती चेव ।

§ ६७. अद्वावीस मोहपयडीणं जत्थ पुघ पुघ परूवणा कीरित सा एगेगउत्तरपयिड-विहत्ती णाम । जत्थ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसादिपयिडसंतद्वाणाणं परूवणा कीरित सा पयिडद्वाण-उत्तरपयिडविहत्ती णाम । एवमुत्तरपयिडविहत्ती दुविहा चेव होदि अण्णिस्से असंभवादो ।

\* तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि । तं जहा एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु-गमो परिमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतरा-णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए ति ।

§ ६८. एवमेत्य एकारस अणियोगद्दाराणि भवंति। संपिंह समुक्कित्तणा सन्वविहत्ती णोसन्वविहत्ती उक्कस्सविहत्ती अणुक्कस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय-विहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्भवविहत्ती, एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं सिण्णयासो, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्पावहुगं चेदि एवं चउवीस अणिओगद्दाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए

\* उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है, एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रकृति-स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति ।

§ ६७. जिसमें मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका अलग अलग कथन किया जाता है उसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईसप्रकृतिक, सत्ताईस प्रकृतिक और छुव्वीस प्रकृतिक आदि सत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है।

\* उन दोनों मेदोंमेंसे एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं। वे इसप्रकार हैं—एक जीवकी अपेचा खार्मित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, चेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, सन्निकर्ष और अल्पबहुत्व।

१८-, इसप्रकार एकैकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं।

शंका-उचारणाचार्यने एकैकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि-विभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, और सन्निकर्प तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाण, क्षेत्र, उचारणाहरिएहि परूविदाणि। जहवसहाहरिएण पुण एकारस चेव परूविदाणि, दोण्हं वक्खाणाणमेदेसिं कथं ण विरोहो १ णितथ विरोहो, दच्विष्ठय-पज्जविद्धियणए अवलंबिय पयट्टाणं विरोहाभावादो । जहवसहाहरियो जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण एकारस अणिओगहाराणि होति।

§ ६६. कमणियोगद्दारं किम्म संगिहयं १ वृचदे, समुक्तिनणा ताव पुघ ण वत्तव्वा सामित्तादिअणियोगद्दारेहि चेव एगेगपयडीणमित्थित्तसिद्धीदो अवगयत्थपरूवणाए फलाभावादो। सन्वविहत्ती णोसन्वविहत्ती उक्तस्सविहत्ती अणुक्तस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्तीओ च ण वत्तन्वाओ, सामित्त-सिण्णियासादिअणिओगद्दारेसु भण्णमाणेसु अवगयपयिहसंखस्स सिस्सस्स उक्तस्साणुक्तस्स-जहण्णाजहण्णपयिहसंखाविसयप-डिबोहुप्पत्तीदो। सादि-अणादि-ध्रव-अद्भवअहियारा वि ण वत्तन्वा कालंतरेसु परूविज्ज-

स्पर्शन, काल, अन्तर, भावातुगम और अल्पवहुत्व इसप्रकार ये चौवीस अनुयोगद्वार कहे हैं, पर यतिवृषभ आचार्यने ग्यारह ही अनुयोगद्वार कहे हैं, अतः इन दोनों व्याख्यानोंका परस्परमें विरोध क्यों नहीं है ?

समाधान-यद्यपि यतिवृषम आचार्यने ग्यारह और उच्चारणाचार्यने चौबीस अनुयोग-द्वार कहे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं है, क्योंकि, यतिवृषम आचार्यका कथन द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है और उच्चारणाचार्यका कथन पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है। चूँकि यतिवृषम आचार्यने संग्रहनयका आश्रय छिया है इसिछये उनके अभिष्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं।

हु ११. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया है इसका कथन करते हैं—यद्यपि समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलाया जाता है तो भी उसे अलग नहीं कहना चाहिये, क्योंकि स्वामित्व आदि अनुयोगोंके कथनके द्वारा ही प्रत्येक प्रकृतिका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः जाने हुए अर्थका कथन करनेमें कोई फल नहीं है। तथा सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और अजघन्यविभक्तिका भी अलगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, स्वामित्व, सिन्नकर्ष आदि अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान हो ही जाता है। तथा सादि, अनादि, भ्रुव और अभ्रुव अधिकारोंका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि काल अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारके कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता

<sup>(</sup>१)-संखवि-स०, য়०, য়०।

माणेसु तद्वगमुप्पत्तीदो । भागाभागो ण वत्तव्वोः अवगयअप्पावहुग [स्स] संख-विसयपिडवोहुप्पत्तीदो । भावो वि ण वत्तव्वोः उवदेसेण विणा वि मोहोदएण मोहपय-डिविहत्तीए संभवो होदि ति अवगमुप्पत्तीदो । एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो एकारसअणिओगद्दारपह्तवणा चडवीसअणियोगद्दारपह्तवणाए सह ण विरुद्धि ।

# एदेसु अणियोगदारेसु परूविदेसु तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता।

६ १००. संपित एत्थ उँ [चारणाइरियनस्वा]णं जडजणाणुग्गहरं परुविदामित वणाइस्सामो; संपित मेहाविजणाभावादो । तं जहा, तत्थ इमाणि चउवीस अणुओ-गहाराणि णादच्याणि भवंति—समुक्तिचणा सन्ववित्ती णोसन्ववित्ती उकस्सवित्ती अणुक्तस्सवित्ती जहण्णवित्ती अजहण्णवित्ती सादियवित्ती अणादियवित्ती ध्रव-वित्ती अद्भववित्ती एगजीवेण [सामितं कालो अंतरं सिण्णयासो] णाणाजीवेति भंग-वित्रओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्यावहुगं चेदि।

है। तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिसे अल्पवहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उदयसे मोहप्रकृति-विभक्ति होती है यह बात उपदेशके विना भी जानी जाती है। इस प्रकार शेष तेरह अनुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हैं, अतः ग्यारह अनुयोगद्वारोंका कथन चौवीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता।

# इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति नामक अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है।

§१००. अव मन्द्रबुद्धिजनों पर अनुप्रह करनेके लिये उचारणाचार्यके द्वारा किये गये व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्योंकि, इस कालमें वुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं। वह इस प्रकार है—उस एकेंक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चौवीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये। समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अज्ञयन्यविभक्ति, चादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, प्रविवभक्ति, अध्ववविभक्ति, जाविवभक्ति, अनादिविभक्ति, प्रविवभक्ति, अध्ववविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, सिन्नकर्ष, और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावा

<sup>(</sup>१) ग · · · (त्रु० ७) हुप्प-स०। – गसंखिवसयपिडवोहुप्प-स०, सा०। (२) उ · · (त्रु० ११) णं-स०। उत्तरपयिडिविहत्तीणं-स०, सा०। (३)-ण · · · · (त्रु० १४) णाणाजी-स०। – णसमूविकत्तणा सन्विविहत्ती णाणाजी-स०, सा०,।

§ १०१. सम्रक्तिणा दुविहा ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिकोहमाणमायालोह-अपचवखाणावरणकोहमाणमायालोह-पचवखाणावरणकोहमाणमायालोह-संजलणकोहमाणमायालोह-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमद्वावीसण्हं मोहपयडीणमित्थ विहत्तिया च आविहत्तिया च । एवं मणुसितय-पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्त-तस-तसपज्ञच-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-आभिणिबोहिय०-सुद०-ओहि०-मणपञ्चव०-संजद०-चवखु०-अचक्खु०-ओहिदंसणं-[सुक्कलेस्सिय-भवसिद्धिय-सम्मादिद्दि-सिण्ण]-आहारि०-अणाहारि ति वत्तव्वं।

§१०२. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंता-णुबंधिचउक्क० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सेसाणं पयडीणं अत्थि विहत्ति०। एवं नुगम और अल्पबहुत्वानुगम।

§ १०१. ओघसमुत्कीर्तना और आदेशसमुत्कीर्तना इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार दो प्रकारका है। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यक्त्व, मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानु-वन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रयाख्याना-वरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रयाख्याना-वरण क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुं-सक्तवेद, द्वास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा मोहकी इन अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभ-क्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। इसी प्रकार मनुष्यित्रक अर्थात् सामान्य पर्याप्त और मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, कार्मणकाययोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अविद्वर्शनी, अवधिदर्शनी, श्रुक्तज्ञानी, भव्य, सम्यग्दृष्टि, संज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-मार्गणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवोंके मोहनीयकी सभी प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्रकृपणाको ओघप्रकृपणा कहा है। तथा ओघप्रकृपणाके अनन्तर मनुष्यित्रकसे छेकर अनाहारक जीवों तक जो मार्गणास्थान बतलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्भाव और अभाव संभव है। अतः उनकी प्रकृपणाको ओघके समान कहा है।

§ १०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यिम-ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा इन सात प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियों के विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार

<sup>(</sup>१) ण०॰॰॰॰ (त्रु०) आहा–स०। ण आहा–ग्र०, ग्रा०।

पढमपुढिवि॰-तिरिक्ख-पंचिदियितिरिक्ख-पंचि॰ितिरि॰पज्ज॰-देव-सोहम्मीसाणप्पहुिंडि जाव सन्बद्धदेव॰-वेडिन्वय॰-वेडिन्वयिमस्स॰-परिहार॰-संजदासंजदं-[असंजद-पंचले-सिया]ित्त विदियप्पहुिंड जाव सत्तमेति एवं चेव । णवरि मिच्छत्तस्स अविहित्तिया णित्थ । एवं पंचिदियितिरिक्खजोणिणि-भवण॰-वाणवेतर-जोदिसिया ति वत्तव्वं । पंचिदियितिरिक्खजोणिणि-भवण॰-वाणवेतर-जोदिसिया ति वत्तव्वं । पंचिदियितिरिक्खअपज्ज॰-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अत्थि विहित्ति॰ अविहित्ति॰, सेसाणं अत्थि विहित्ति॰। एवं मणुसअपज्ज॰-सन्वप्टंदिय-सन्विवगिलिदिय-पज्जत्त-अपज्ज॰

पहली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सर्वार्धसिद्धितकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रिन्यिकसिश्रकाययोगी, परिहारिविद्यद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत और कृष्णादि पांच लेखाने वाले जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे कम इक्कीस और अधिकसे अधिक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळे जीव होते हैं।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवीतक छह पृथिवियोंके नारिकयोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनमें मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव नहीं होते हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थचयोनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और व्योतिषी देवोंके जानना चाहिये।

विशेषांध-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुक्त इन छुद प्रकृतियों का अभाव हो सकता है पर एक जीवके छुद प्रकृतियों का अभाव नहीं होता। जिसने सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देखना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियों का अभाव होता है। तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव होता है। श्रायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिकालमें ही उक्त छुद प्रकृतियों का एकसाथ अभाव पाया जाता है। पर इन मार्गणाओं में श्रायिक-सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न श्रायिकसम्यग्दृष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें उक्त छुद प्रकृतियों का अभाव नाना जीवों की अपेक्षा जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं में अधिकसे अधिक अट्टाईस और कमसे कम चौवीस प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा इन दो श्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्वीस श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तक पांचों

<sup>(</sup>१) असंजदप्पहुडिः ••• (त्रु० १६) ति एवं ।-स०।

पंचिदियअपज्ञ०-पंचकाय०-बादर-सुहुम-पज्ञ०-अपज्ञ०-तंस०- [अपज्जत्त-मदि-सुदअण्णा-णि-विभंग०-मिच्छाइष्टि-असिण्ण] ति वत्तव्वं। आहार०-आहारमिस्स० पढमपुढविभंगो। इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णवुंसयवेद० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०। चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदाणं अत्थि विहत्ति०। पुरिस-वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-अद्यणोकसाय० अत्थि विहत्ति०। पुरिस-वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-अद्यणोकसाय० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, पुरिस० चदुसंजलण० अत्थि विहत्ति०। णवुंसं० [मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्त-वारसकसाय]-इत्थि० अव्धि विहत्ति० अविहत्ति०, चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो-कसाय० अत्थि विहत्ति०। अवगदवेद० चदुवीसण्णं अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०। अणंता-स्थावरकाय और उनके वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस ल्यापर्याप्तक,

स्थावरकाय और उनके वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस छव्धपर्याप्तक, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणास्थानों में सादि मिध्यादृष्टि होते हुए जिन् जीवोंने सम्यक्त्व-प्रकृति और सम्यग्मध्यात्वकी उद्देखना कर दी है उनके इन दो प्रकृतियोंका अभाव होता है तथा जिन जीवोंने इन दो प्रकृतियोंकी उद्देखना नहीं की है उनके इनका सत्त्व होता है। इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओं में छुव्वीस और अहाईस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंका सत्त्व पहली पृथिवीके समान कहना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार पहले नरकमें दर्शनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है, तथा शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीवोंके जानना चाहिये।

स्नीवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सन्यग्मिध्यात्व, संज्वलन चारके विना शेष वारह कपाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति-वाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्नीवेद इन बारह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही हैं। पुरुपवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, संज्वलन चारके विना शेष बारह कषाय और पुरुषवेदके विना आठ नो कषाय इन तेईस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। नपुंसकवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्मिध्यात्व, चार संज्वलनके विना बारह कषाय और स्नीवेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये दो वेद और हास्यादि छह नो कषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव हैं। अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। पर

णुवंधिचउक्तस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [णित्थि ]। एवमकसायि॰ जहाक्खाद॰।

§ १०३. कसायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसमंगो । णवरि पुरिस० अत्थि विहित्ति० अविहित्ति०। एवं माणकसाईणं। णवरि कोह० अत्थि विहित्ति० अविहित्ति०। एवं मायाकसाईणं [णवरि माण०] अत्थि विहित्ति० अविहित्ति०। एवं लोभकसायी०। णवरि माय० अत्थि विहित्ति० अविहित्ति०। एवं सामाइय-छेदो० वत्तव्वं।

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं। अपगतवेदियोंके समान अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-श्चपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीवेदकी उदयन्युच्छित्तिके पहले. चार संज्वलन, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इने बारह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सोलह प्रकृतियोंका श्चय हो जाता है, अतः स्त्रीवेदीके उक्त वारह प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है तथा शेषका सत्त्व है और नहीं है। इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदीके स्त्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेदका सत्त्व कहना चाहिये। पुरुषवेदीके पुरुपवेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुपवेदका श्चय नहीं होता। शेषका हो जाता है। श्रतः पुरुष वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष वेईस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीव अपगतवेदी हो जाता है उसके चार अनन्तानुवन्धीको छोड़ कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी भी है। पर चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व नियमसे नहीं है। अकषायी और यथाख्यातसंयतोंके अपगतवेदियोंके समान जानना चाहिये।

\$ १०३. कपायानुवादकी अपेक्षा क्रोध कषायवाले जीवोंके पुरुषवेदियोंके समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषवेदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकपायवाले जीव क्रोधें कषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मायाकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि माया कषायवाले जीव मानकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार लोगोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीव मायाकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार सामायिक और लेविमक्तिवाले कीव मायाकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार सामायिक और लेविमक्तिवाले कीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके अवेदमागमें क्रमसे क्रोध, मान और मायाका और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें लोमका क्षय होता है अतः क्रोधवेदकके पुरुषवेदका, मानवेदकके

<sup>(</sup>१)-ईणं • • • (त्रु०५) अत्य–स०।

६ १०४. सुहुम० मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-एकारसकसाय०-णवणोक-साय० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । लोभ० अत्थि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचडक-विहत्तिया णियमा णित्थि । अभवसिद्धि० छन्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० । खइय० एकवीस० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । वेदगै० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अणंताणुबं-घिचडक० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सम्मत्त०-बारसकसाय-णवणोकसाय० अत्थि विहत्ति० । उवसमसम्माइद्वीसु अणंताणुबंधिचडक्कस्स अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सेसचडवीसण्हं पयडीणं अत्थि विहत्ति० । एवं सम्मामि० । सासण० सन्वासि पय-डीणं विहत्ती णियमा अत्थि ।

## एवं समुक्तित्तणा समत्ता।

कोधका, मायावेदकके मानका और लोभवेदकके मायाका सत्त्व है भी नहीं भी है। शेष कथन पुरुषवेदीके समान जानना चाहिये। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुण-स्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभकषायवाले जीवोंके समान लोभकषायको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर लोभकषायका सत्त्व नियमसे है।

§ १०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रत्या-ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। लोभकी नियमसे विभक्तिवाले हैं और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी नियमसे अविभक्ति वाले हैं।

विशेषार्थ-स्क्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणस्थानमें होता है। इसिछये यहां अनन्ता-नुबन्धी चारका सत्त्व तो है ही नहीं। शेष चौबीस प्रकृतियोंमेंसे तेईस प्रकृतियोंका क्षपक श्रेणीवालेके अभाव होता है और उपशमश्रेणीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है। पर इसके सूक्ष्म लोभका सत्त्व नियमसे हैं।

अभव्य जीवोंमें सभी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं। क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिध्यात्व सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। तथा सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषाय इन वाईस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। तथा शेष चौवीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव हैं।

<sup>(</sup>१)-मा वित्य-स०, म्ना०। (२) वेदग० · · · (त्रु० ११) सर्ण० -स०।

६१०५. सन्विवहत्ति-णोसन्विवहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वाओ पयडीओ सन्विवहत्ती। तद्णं णोसन्विवहत्ती। एवं णेदन्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०६. उक्तस्सिविहत्ति-अणुक्तस्सिविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदे-सेण य । तत्य ओघेण सन्चुक्तस्साओ पयडीओ उक्तस्सिविहत्ती । तद्णमणुक्तस्स-विहत्ती । उक्तस्सिवहत्ती ण वत्तन्वाः सन्वविहत्तीए विसेसामावादो । अत्थि विसेसो

विशेषार्थ—अभन्य जीवोंके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष इस्त्रीस प्रकृतियोंका सत्त्व है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इस्त्रीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है। पर कक सात प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें जिसने चार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर दी है तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके चक्त छुद प्रकृतियोंको छोड़-कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। पर जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना न करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। द्वितीयोप्त्राम सम्यक्त्व चार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रयमोपशम-सम्यक्त्व दर्शनमोहनीयके उपशमसे प्राप्त होता है। अतः उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुवन्धी चारका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेप चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव मिश्र-गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेप चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेप चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। सासादनगुणस्थान अनन्तानुवन्धी चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है।

इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§१०५. सर्वविभक्ति और नोसर्वविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और इससे कमको नोसर्वविभक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

§ १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वेत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्ट-विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं।

शंका-उत्क्रप्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सर्वविभक्तिसे इसमें कोई मेद नहीं है ?

पादेकं सन्वपयडीपरूवणा सन्वविहत्ती, पयडीणं सन्वासिं समूहस्स पयडीहिंती कधंचि पुधभृदस्स पह्नवणा उक्तस्सविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं गोद्व्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०७. जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो । णिदेसो ओघेण आदे-सेण य । तत्थ ओघेण सन्वजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तदुवरि अजहण्णविहत्ती । एवं णेदव्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०८. सादि-अणादि-धुव-अद्भवाणुगमेण दुविहो णिहेसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्भवा ? अणादिया धुवा अद्भवा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० किं सादिया४ ? सादि-अद्भवा । अणादि-धुवं णित्य ।

समाधान-इन दोनोंमें परस्पर भेद है, क्योंकि अलग अलग सर्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको सर्वविभक्ति कहते हैं और प्रकृतियोंसे कथंचित् भिन्नभूत समस्त प्रकृतियोंके समूहकी प्ररू-पणाको उत्क्रप्टविभक्ति कहते हैं, अतः सर्वविभक्ति और उत्क्रप्टविभक्तिका पृथक् पृथक् कथन करने पर पुनरुक्त दोप नहीं आता है।

गतिमार्गणासे लेकर अनाहारकमार्गणा तक उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्तिका कथंन इसी प्रकार करना चाहिये।

६ १०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतियां जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

§ १० द. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कषाय और नौ नोकपाय ये विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या घ्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? अनादि, घ्रुव और अध्रुव हैं । सत्त्व व्युच्छिति होने तक निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैं। तथा अभन्योंकी अपेक्षा घ्रुव और भन्योंकी अपेक्षा अध्रुव हैं। इन प्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्योंकि सत्त्व व्युच्छित्तिके बाद इनका पुन: सत्त्व नहीं होता।

सम्यक्तवप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या श्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? सादि और अध्रुव हैं। इनमें अनादि और ध्रुवपद नहीं है। प्रथमोपशमसम्यक्तव होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्त्व होता है, अतः ये सादि और अध्रव हैं।

§ १०६. अणंताणुवंधिचउक० किं सादियाध १ सादि—अणादि—धुव-अद्भुव०। एवमचक्खुदंसण०-भवसिद्धि०। णवरि भव० धुवं णित्य। अभवियसमाणेसु भविएसु विण धुवमित्थ विणासणसित्तस्वभावादो। अभवसिद्धि० सन्वपयि किं सादि०४१ अणादि० धुव०। सेसासु मग्गणासु सन्वपयि सादि० अद्भुव०; तथाविद्वजीवा-भावादो। णवरि मदि०-सुद०-असंजदिमच्छाइष्टीसु छन्वीसपयदीणं विहात्ति० सादि० अणादि० धुवा० अद्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छत्त० सादि०अद्भुवा। एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो।

§ १०१. अनन्तानुवन्धी चतुष्क क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भ्रुव है, क्या अञ्चव है श अनन्तानुवन्धी चतुष्क सादि है, अनादि है, भ्रुव है और अभ्रुव है। विसंयो-जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्त्व होनेसे सादि है। अभन्योंकी अपेक्षा भ्रुव और भन्योंकी अपेक्षा अभ्रुव है।

इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भन्यजीवोंके जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि भन्यजीवोंके ध्रुवपद नहीं है। तथा अभन्योंके समान जो भन्य हैं उनके भी ध्रुवपद नहीं है, क्योंकि उनके विभक्तियोंके विनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है।

विशेषार्थ-अचक्षुदर्शन वारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और वह भव्य और अभव्य दोनोंके पाया जाता है। अतः इनके ओघप्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके यथासंभव पद वन जाते हैं। भव्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, पर इनके शुवपद नहीं होता है; क्योंकि यह पद अभव्योंकी अपेक्षा कहा है।

अभन्य जीवोंमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेप सभी प्रकृतियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? अनादि और ध्रुव हैं। अभन्योंके इन छन्वीस प्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त काल तक रहेगा इसल्ये वे ध्रुव हैं।

इन उपर्युक्त मार्गणाओं को छोड़कर शेष मार्गणाओं में सभी प्रकृतियां सादि और अधुव हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता। इतनी विशेषता है कि मसज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिध्यादृष्टि इन चार मार्गणाओं में छच्चीस प्रकृतियां सादि, अनादि, ध्रुव और अधुव हैं। तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व सादि और अधुव हैं।

विशेषार्थ-भन्य जीवोंके सम्यग्दर्शन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी और मिध्यादृष्टि ये तीन मार्गणाएं तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मार्गणा निरन्तर पाई जाती हैं। तथा ये चारों मार्गणाएँ अभन्यके भी होती हैं। अतः इन मार्गणाओं में उक्त छन्वीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों पद वन जाते

६ ११०. सामिचाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छच० विहची कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिहिस्स मिच्छादिहिस्स वा। अविहची कस्स ? सम्मादिहिस्स खिवदिमिच्छचस्स । सम्मच-सम्मामि० विहची कस्स ? अण्ण० मिच्छादिहिस्स सम्मादिहिस्स वा। अविहची कस्स ? अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मादिहिस्स वा उच्चेल्छिद-खिवदसम्मचसम्मामिच्छच्तस्स । अणंताणुवंधिचउक्कस्स विहची कस्स ? अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिहिस्स वा अविसंजोयिदअणंताणुवंधिचउक्कस्स । अविहची कस्स ? अण्ण० सम्मादिहिस्स विसंजोयिद-अणंताणुवंधिचउक्कस्स । अविहची कस्स ? अण्ण० सम्मादिहिस्स विसंजोयिद-अणंताणुवंधिचउक्कस्स । वारस-कसाय-णवणोकसायविहची कस्स ? सम्मादिहिस्स मिच्छादिहिस्स वा । अविहची कस्स ? अण्ण० सम्मादिहिस्स णिस्संतकिम्मयस्स । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचि०

हैं। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा सादि और अञ्चव पद स्पष्ट है। तथा शेष मार्गणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अञ्चव पंद ही होते हैं।

इस प्रकार सादि, अनादि, घुव और अधुवानुगम समाप्त हुए।

६ ११०. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्वविभक्ति किसके हैं ? किसी भी सन्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके मिध्यात्वविभक्ति है। अर्थात् मिध्यादृष्टि जीवके और जिस सम्यग्दृष्टि जीवने मिध्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिध्यात्व विभक्ति होती है। मिध्यात्व अविभक्ति किसके हैं ? जिसने मिध्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्व अविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यग्निध्यात्वविभक्ति किसके है १ किसी भी मिध्यादृष्टि या सन्यग्दृष्टि जीवके हैं। सन्यक्त्अविभक्ति और सन्यग्मिध्यात्वअविभक्ति किसके हैं ? जिसने सम्यक्तविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिकी उद्देलना कर दी है ऐसे किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके या जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वअविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वअविभक्ति है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके या जिसने अनन्ता-नुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी-चतुष्कविभक्ति है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चतुष्क अविभक्ति है। (अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन करके जो सम्यग्दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुबन्धी की अविभक्ति रहती है। किन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है।) वारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्ति किसके है ! सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके है। वारह कषाय और नौ नोकषायअविमक्ति किसके हैं ? जिसने वारह कषाय और नौ नोकषायोंका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके है।

पज्जत-तस-तसपज्जत-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-चक्खु०-अचक्खु० सुक्कलेस्सिय-भवसिद्धिय-सिण्ण-आहारि चि ।

§ १११. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं-ताणुवंधिचउकाणं ओघमंगो । वारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ अण्णद० । एवं पटमाए पुटवीए तिरिक्खगइ-पांचिंदियतिरिक्ख-पंचिं०ति०पञ्ज०-देवा-सोहम्मी-साणप्पहुडि जाव उवरिमगेवज्ञेत्ति वेउिव्वय-वेउिव्वयिमस्स-असंजद-पंचलेस्सिया ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णविर मिच्छत्त-अविहत्ती णित्थ । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिया ति वत्तव्वं ।

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्करयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये। अर्थात् उपर्युक्त मनुष्यत्रिक आदि मार्गणा-अंमें प्रारंभके वारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है।

§१११.आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा बारह कषाय और नौ
नोकषायिक किसके है शिक्सी भी नारिक है। इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारिकी,
सामान्यतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान
स्वर्गसे लेकर उपरिममैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत
और कृष्ण आदि पांच लेक्यावाले जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-इन मार्गणास्थानवाले जीवोंके क्षायिक सम्यग्दर्शन हो सकता है, अतः इनके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर इनमेंसे किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं है, अतः उक्त सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्षीस प्रकृतियोंका इनके सत्त्व ही है।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके मिध्यात्व अविभक्ति नहीं है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच-योनिमती, भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्क इन छह प्रकृतियों को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियों का सत्त्व है। पर उक्त छह प्रकृ-तियों में से जो मिण्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलना कर देता है उसके उक्त दो प्रकृतियों का असत्त्व होता है और शेषके सत्त्व होता है। तथा जिस सम्यग्-दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असत्त्व होता है और शेषके सत्त्व होता है। § ११२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ञचि सम्मचि सम्मामि विहत्ती अविहत्ती च कस्स ? अण्णदरस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुस्स-अपज्ञच-स्व एइंदिय-सव्वविगिलिदिय-पंचिदियअपज्ञच-तसअपज्ञ०-पंचकाय०-बादर सुहुम-पज्ञचापज्ञच-मिद-सुदअण्णाणि-विभंग०-मिच्छाइष्टि-असण्णि चि वच्चवं । अणु-दिसादि जाव सव्व हिसदि चि मिच्छच-सम्मच-सम्मामिच्छचिवहत्ती कस्स ? अण्णि । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खिददंसणमोहणीयस्स । एवमणंताणुवंधिचउक्कस्स । णविर अविहत्ती कस्स , अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुवंधिचउक्कस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुवंधिचउक्कस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवमाहार०-आहारिमस्स०-परिहार० संजदासंजदा चि ।

§११२.पंचेन्द्रिय तिथैच लब्ध्यपर्याप्तकों में सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति तथा अविभक्ति किसके है १ किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति होती है। तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है १ किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रसलब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके वादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उक्त मार्गणावाले जीवोंके छन्वीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। तथा जिसने सम्यक्तवप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्वेलना की है उसके उक्त दो प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके मिध्यात्व आदिकी विभक्ति हैं। इन प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं शिक्सने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी देवके इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विषयमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके हैं शिजसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति है। इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, परिहारविश्वद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं। अतः जिनके चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है। पर इन मार्गणाओं में इनके अतिरिक्त शेष इकीस § ११३. ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क० ओघमंगो । वारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ अण्णद्रस्स सम्मादि० मिच्छा-दिहिस्स वा । अविहत्ती कस्स १ अण्णद् सजोगिकेवलिस्स । एवं कम्मइ्य० अणा-हारि त्ति वत्तव्वं । णवरि, वारसकसाय-णवणोक० अविहत्तीए [पदर] लोगपूरणगदो सजोगी अजोगी च सामिणो ।

§ ११४. इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क० ओघ-भंगो। अद्वक०-णवुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्वि० मिच्छादिष्टिस्स वा। अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खवयस्स। चत्तारिसंजलण०-दोवेद०-छण्णोक० विहत्ती प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है।

हु११३. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्तवप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्किकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। तथा वारह कपाय और नौ नोकषायविभक्ति किसके हैं १ किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि औदारिक मिश्रकाय-योगीके बारह कषाय और नौ नोकषाय की विभक्ति है। वारह कपाय और नौ नोकपाय-की अविभक्ति किसके हैं १ किसी भी सयोगकेवळी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके वारह कषाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें वारह कपाय और नौ नोकपाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और छोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवळी जीव हैं। तथा अनाहारकोंमें वारह कषाय और नौ नोकषायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर और छोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवळी और छोकपूरण समुद्धातको प्राप्त स्वामी प्रतर

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे और तेर-हवें गुणस्थानमें होता है। तथा अनाहारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानों और चौदहवें गुणस्थानमें होती है। तथा मोहनीयका सत्त्व वारहवें गुणस्थानसे नहीं है, क्योंकि दसवेंके अन्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानकी अपेक्षा इक्कीस मोहप्रकृतियोंका असत्त्व कहा है। तथा शेषके इनका सत्त्व कहा है। शेष सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सत्त्वासन्त्व जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये।

\$ ११४. स्नीवेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओवके समान है। तथा आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके आठ कषाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति है। आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है ? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है। तथा चार संज्वलन, दो वेद और छह

कस्स १ अण्ण । सम्मादि । मिच्छादि । पुरिस्रवेदएस इत्थिवेदमंगो । णवरि इत्थिवेद-छण्णोक । अविहत्ती कस्स १ खनयस्स । णवुंस इत्थिवेदमंगो । णवरि णवुंसयवेदस्स अविहिचिया णित्थ । इत्थिवेद पुरिस्रवेदमंगो । अवगद । मिच्छत्त-सम्मान । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । खन्यस्स । णवरि दंसणातियअविहत्ती उवसामगस्स वि । चत्तारि-संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय । विहत्ती कस्स १ अण्ण । उवसामयस्स वा खन्यस्स वा । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । खन्यस्स ।

नोकपायकी विभक्ति किसके हैं! किसी भी सम्यग्र्दृष्टि या मिध्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीवके हैं।
पुरुपवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेदियोंमें
स्त्रीवेद और छह नोकपायकी अविभक्ति किसके हैं! क्षपक पुरुपवेदी जीवके हैं। नपुंसक्तवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसकवेदकी अविभक्ति नहीं है। तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुपवेदके समान है। अपगतवेदियोंमें
मिध्यात्व, सम्यक्पकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रद्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और
दो वेदोंकी विभक्ति किसके हैं! किसी भी उपशामक जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति
है। तथा उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं! किसी एक क्षपक जीवके उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके
भी है। तथा चार संख्वलन, पुरुषवेद और छह नोकषायोंकी विभक्ति किसके हैं! किसी
भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है। तथा इनकी
अविभक्ति किसके हैं किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति है।

विशेषार्थ-स्नीवेदियोंके चार संज्वलन, छ्रह नोकपाय, पुरुपवेद और स्त्रीवेद इन वारह प्रकृतियोंका नियमसे सत्त्व है। तथा शेप सोल्ह प्रकृतियोंका किन्हींके सत्त्व हैं। स्त्रीय सेल्ललन और पुरुपवेदका सत्त्व नियमसे है। शेषका सत्त्व किन्हींके हैं और किन्हींके नहीं। नपुंसकवेदियोंके स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके खानमें नपुंसकवेदियोंके समान वेदका सत्त्व कहना चाहिये। इन तीनों वेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे हैं उन्हें छोड़कर शेप प्रकृतियोंका सत्त्व किसके हैं और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण उत्पर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, अतः उत्पर इनका उल्लेख नहीं किया है। तथा इनके अतिरिक्त शेष चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है। उपशामक अपगतवेदींके तीन दर्शनमोहनीयको छोड़कर शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे हैं। तथा तीन दर्शनमोहनीयका सत्त्व है भी और नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है। नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है।

ह ११५. कोधक० पुरिसमंगो। णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि। एवं माणक-साय०, णवरि कोध० अविहत्ती अत्थि। एवं मायाकसाय०, णवरि माण० अविहत्ती अत्थि। एवं लोभकसाय०, णवरि माय० अविहत्ती अत्थि। अकसाय० चउवीसपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स। अविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयवस्स। एवं जहाक्खाद० वत्तव्वं।

तथा जो उपशम सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके है। तथा जो जीव क्ष्मकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कषाय नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका सत्त्व नियमसे नहीं है। शेष ग्यारह प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है। जिस अपगतवेदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सत्त्व नहीं है और जिसने क्षिय नहीं किया है उसके इनका सत्त्व है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ क्ष्मकश्रेणी पर चढ़े हुए क्ष्मक जीवके छह नोकषायोंका क्षय सवेदमागमें ही हो जाता है।

हु ११५.क्रोधकपायवाले जीवके पुरुपवेदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके पुरुषवेदकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मानकषायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके क्रोधकपायकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मानकषायकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मायाकषायकी अविभक्ति भी है। कपायरहित जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं कि किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुवन्धी चतुष्कके विना शेष चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं किसी भी एक च्राक जीवके चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-पुरुपवेदी जीवकी अपेक्षा कोधादिकपायवाले जीवोंके जो विशेपता होती है वह उपर वतलाई ही है। कषाय रहित अवस्था उपशमश्रेणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षपकश्रेणीके वारहवें गुणस्थानसे होती है। ग्यारहवें गुणस्थानमें चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है। इसलिये कषायरहित उपशामकके चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व कहा है। इतनी विशेपता है कि यदि क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है। तथा वारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकी एक भी प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है। तथा वारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकी एक भी प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, अतः कषायरहित क्षपक जीवके सभी प्रकृतियोंका असत्त्व कहा है। यथाल्यातसंयम भी ग्यारहवें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय रहित जीवोंके समान ही है।

§ ११६. आभिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मन्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधि-चउक्क० विहत्ती कस्स १ अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविहत्ती कस्स १ अण्ण० खीणदंसणमोहस्स । सेसाणं पयडीणं ओघभंगो । णविर विहत्ती अण्ण० । एवं मण-पञ्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-ओहिदंसण-सम्मादिष्ठि त्ति वत्तव्वं । णविर सामाइय०-[छेदो०] लोभ० अविहत्ती णित्थ । सुहुमसांपराइयसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-एकारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स० १ अण्ण० खवयस्स । णविर दंसणितयस्स अविहत्ती अत्थि उवसामगस्स वि । लोभ० विहत्ती कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स वा खवयस्स वा । अभवसिद्धि० छ्ववीसण्हं पयडीणं विहत्ती कस्स १ अण्ण० ।

§ ११७. खइयसम्माइद्वीसु वारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्ख-

§ ११६. मितिज्ञानी श्रवज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यत्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कभी विभक्ति किसके हैं । जिसने दर्शनमोह-नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मितज्ञानी आदि जीवके हैं। अविभक्ति किसके हैं । जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मितज्ञानी आदि जीवके हैं । तथा इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्षीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसी भी मितज्ञानी आदि जीवके हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके छोभकषायकी अविभक्ति नहीं है ।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन लोभके विना ग्यारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके हैं ! किसी भी उपशामक हैं । अविभक्ति किसके हैं ! किसी भी क्षपक हैं । इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोह-नीयकी अविभक्ति उपशामक भी हैं । लोभकी विभक्ति किसके हैं ! किसी एक उपशामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके लोभकी विभक्ति हैं ।

विशेषार्थ-क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके एक सूक्ष्म लोभका ही सत्त्व है शेष सवका असत्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके अनन्तानुबन्धी चार और तीन दर्शनमोहनीयके विना इक्षीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है।

 वयस्त । अविहत्ती कस्त ? अण्णद्रस्त । अविहत्ती कस्त ? दंसणमोहरवयस्स । अणंतायुर्वधि-चडक्क० विहत्ती कस्त ? अण्ण० अविसंजोजिदअणंतायुर्वधिचडक्कस्त । अविहत्ती कस्त ? अण्ण० अविसंजोजिदअणंतायुर्वधिचडक्कस्त । अविहत्ती कस्त ? अण्ण० विसंजोहद्अणंतायु०चडक्करुत । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्त ? अण्ण० । उवसमसम्मादिष्टील अणंतायु०चडक्क० विहत्ती कस्त ? अण्ण० अविसंजोयिद्स्त । अविहत्ती कस्त ? विसंजोयिदअणंतायुर्वधिचडक्कस्त । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्त ? अण्ण० । सम्मामि० अणंतायु०चडक्क०विहत्ती अविहत्ती च कस्त ? अण्ण० । सेमाणं पयडीणं विहत्ती कस्त ? अण्ण० । सेमाणं पयडीणं विहत्ती कस्त ? अण्णवरत्ता ।

## एवं सामिचं समत्तं।

कपाय और नौ नोकपायकी विभक्ति है। अविभक्ति किसके हैं शितसने इनका क्षय कर दिया है उसके इनकी अविभक्ति है। वेदकसन्यन्दृष्टियोंमें निध्यात और सन्यग्निध्यात्वकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी वेदकसन्यन्दृष्टिके हैं। अविभक्ति किसके हैं ? जिसने द्रीनमोइनीयकी निध्यत्व और सन्यग्निध्यत्व प्रकृतिका क्षय कर दिया है उसके अवि-मक्ति हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी वेदकतन्यन्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है। अविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उत्तके अविभक्ति हैं। श्रेप प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके हैं। उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तातुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुवन्वी चतुष्ककी त्रिसंयोजना नहीं की है उस उपशमसन्यन्दृष्टिके विभक्ति है। अविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुवन्यी चतुष्ककी विसंचीजना कर दी है उस उप-शनसन्यग्दृष्टिके अविमक्ति है। शेष प्रकृतियोंकी विमक्तिं किसके हैं ? किसी भी उपशम सन्यन्दृष्टिके शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सासादन सन्यन्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं १ किसी भी सासाद्वसन्यन्दृष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सन्यग्मिध्यादृष्टियोंमें अनन्तातुवन्यी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी सम्यन्मिध्यादृष्टि जीवके है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी सन्यन्मिण्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है।

विशेषार्थ-समी अभन्योंके सन्यक्ष्कृति और सन्यन्मिध्यास्त्रको छोड़ कर शेष हिन्दीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है। क्षायिकसन्यन्दृष्टिके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तातुवन्धीका सत्त्व नहीं होता। शेष इक्षीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। वेदकसन्यन्दृष्टिके अनन्तातुवन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सन्यन्मिध्यात्वको

§ ११८. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केविचरं कालादो होदि १ अणादिया अपज्ञ-विस्ता, अणादिया सपज्जविसदा। सम्मत्त०-सम्मामि०विहत्ती केविचरं कालादो होदि १ जह० अंतोग्रहुत्तं उक्क० वे छाविष्टिसागरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदि-मागेहि सादिरेयाणि। अणंताणु०चउक्कविहत्ती केविचरं का० १ अणादि० अपज्ञविसदा अणादि०सपज्जविसदा, सादि० सपज्जविसदा वा। जा सा सादिसपज्जविसदा तिस्से इमो णिदेसो—जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियष्टं देख्रणं। एवमचक्खु०-भविसद्धि०। णविर भविस० अपज्जविसदं णिदेश।

छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। शेष छह प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

हु ११८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओधकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है। उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे उत्कृष्ट काल कुछ कम अधिपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और मन्य जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भन्य जीवोंके अनन्तकाल नहीं है।

विशेषार्थ-बारह कषाय, नौ नोकषाय और मिध्यात्वका अनादि-अनन्त काल अमन्योंके होता है और भन्योंके अनादि-सान्त काल होता है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाल अन्तर्भुहूत है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ऐसा जो उपशम सम्यग्दृष्टि अति लघु अन्तर्भुहूर्तकाल तक उपशमसम्यक्त्वके साथ रहा, अनन्तर वेदकसम्य-

गृदृष्टि होकरं जिसने क्षायिकसन्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व-काल अन्तर्भुहूर्व देखा जावा है। तथा उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर है। जो इस प्रकार है-कोई एक मिध्यादृष्टि जीव उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अङ्घाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया और इसके वाद वह पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें सवसे अधिक काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग लगता है। पर अपने अपने उद्देलना कालमें जव अन्तर्भुहूर्व शेषं रहा तव उस जीवने उपशमसन्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब **च्हेल्नाका उपान्त्य समय प्राप्त हुआ तभी मिध्यात्वका अभाव होकर उपसमसम्यक्त्व प्राप्त** हो गया और इस प्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी घारा न टूट कर इनका नवीन सत्त्व प्राप्त हो गया | अनन्तर छथामठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर अन्तमें मिध्यालको प्राप्त हुआ । और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंके उद्देखना काल पत्योपमके असंख्यातवें भागके अन्तिम समयमें पुन: उपशम सन्यत्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी घारा न दूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली। अनन्तर छ चासठ सागर कालतक सम्य-क्लके साथ रहकर अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त होकर वह जीव पल्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना करके क्रमसे उनका अभाव कर देवा है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पत्यके तीन असंस्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त हो जाता है। अनन्तानुवन्धी चारका अनादि-अनन्त काल अभन्योंके होता है। तथा जिस भन्यने सम्यक्त प्राप्त करके सर्व प्रथम अनन्तात्वनधीकी विसंयोजना की है वसके अनादि-सान्त काल होता है। तथा विसंयोजनाके बाद जिसके पुनः अनन्तानुवन्धीकी सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके अनन्तानुवन्धीका सादि-सान्त काल होता है। इस सादि-सान्त कालका जघन्य प्रमाण अन्तर्मेहूर्त और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम अर्धपद्रल परिवर्षन है। अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः सत्ता होने पर जो अन्तर्भृहूर्त काल्में सम्यक्तवको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर देता है उसके अनन्तानुवन्धीका जवन्य काल अन्तमुहूर्त होता है। और अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जो जीव मिध्यात्वमें जाकर कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन काल तक मिध्यात्वके साथ ही रहता है उसके अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध-पुद्रल परिवर्तन प्राप्त होता है। अच्छदर्शनका अभाव बारहवें गुणस्थानमें होता है उसके पहले वह सदा रहता है और उसका सद्भाव भन्य और अभन्य दोनोंके है, अतः इसके सभी प्रकृतियोंका काल ओघके समान वन जाता है। भन्य मार्गणा भी चौदहवें गुण-स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसिलए वह अनादि तो है पर अनन्त नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर काळ संबन्धी शेष सब प्ररूपणा शोधके समान बन जाती है।

§ ११६. आदेसेण णिरयगदीए णेरिययेसु मिन्छत्त-बारसकसाय-णवणिकसाय० विहत्ती केव० १ जह० दस वाससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरीवमाणि । एवं सम्मत्त सम्मामिन्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्काणं । णविर जह० एगसमओ । पढमादि जाव सत्तमा ति एवं चेव वत्तव्वं । णविर बावीसण्हं पयडीणमप्पपणो जहण्णुकस्सिहदी वत्तव्वा । छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्क० सग-सग-उक्कस्सिहदी होदि । णविर सत्तमाए पुढवीए अणंताणु०चउक्कस्स जह० अंतोग्रहुत्तं । कुदो, अंतोग्रहुत्तेण विणा संज्ञत्तविदियसमए चेव मरणाभावादो ।

ह ११६. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिश्यात्व बारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्तिका कितना काल है ! जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सन्यक्षृकृति, सन्यिमध्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काल समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काल एक समय है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्ता- जुबन्धी चतुष्क, सन्यक्षृकृति और सन्यिमध्यात्वको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिये। किन्तु छह प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्त- मृह्ते है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन होनेपर अन्तर्भृहूर्त काल हुए बिना दूसरे समयमें ही मरण नहीं होता है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है और सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष वाईस प्रकृतियोंका किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा। तथा विशेषकी अपेक्षा जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा। शेष उपर्युक्त छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्वोक्त ही है। परन्तु जघन्य कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है—सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले किसी जीवके उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों प्रकृतियोंका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जघन्य काल एक समय बन जाता है तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला कोई एक सम्यग्हिष्ट नारकी मिण्यात्वको प्राप्त होकर और वहां एक समय तक अनन्तानुबन्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें भरकर यदि अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगितकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जवन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगितकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जवन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगितकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जवन्य

§१२०. तिरिक्खगईए तिरिक्खेस बावीसण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि? जह० खुद्दाभवग्गहणं। अणंताणु०चउक्कस्स जह० एगसमओ, उक्क०दोण्हं पि अणंतकालो, असंखेजा पोग्गलपरियद्वा। सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पिल-दोवमाणि सादिरेयाणि। पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०ति०पज्ज-पंचि०ति०जोणिणीस वावी सण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि? जह० खुद्दाभवग्गहणमंतोस्रहुत्तं। सम्मत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्कस्स जह० एगसमओ, उक्क० सन्वासि पयडीणं तिण्णि पिल-दोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्व (क्म) हियाणि। एवं मणुसतियस्स वत्तन्वं।

काल एक समय वन जाता है। परन्तु सातवें नरकमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त काल हुए विना मरता नहीं अतः वहां अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त कहा है।

§१२०. तिथैचगितका कथन करते समय तिथैंचोंमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल कितना है श जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है। और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है। तथा पूर्वोक्त वाईस और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्त काल है। जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग्ध्यातका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पत्योपम है। पंचेन्द्रिय तिर्थम, पंचेन्द्रिय तिर्थम पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थम योनिमितियोंमें वाईस प्रकृतियोंका काल कितना है श जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण और अन्तर्भुहूर्तप्रमाण है। तथा सम्यक्ष्रकृति, सम्यिग्ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पृवैकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पत्योपम है।

जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तिथैच आदिके मोहकी अहाईस प्रकृतियोंका काल वतलाया है उसी प्रकार मनुष्यत्रिक अर्थात् सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त अहाईस प्रकृतियोंका काल समझना चाहिये।

विशेषार्थ-तिर्थंचोंके पांच भेद हैं। उनमेंसे लब्ध्यपर्याप्त तिर्थंचोंको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्थंचोंकी अपेक्षा यहां पर अडाईस प्रकृतियोंका सत्त्वकाल कहा है। सामान्यसे तिर्थंच गितमें रहनेका जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यात्वों भागके जितने समय हों उतने पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका तिर्थंचगितमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस प्रकृतियोंका तिर्यंचगित सामान्यकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल कमसे खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन-प्रमाण कहा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकाल भी असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण हो जाता है, क्योंकि इतने काल तक जीव तिर्थंचगितमें मिध्यात्वके साथ रह सकता है और मिध्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं होता। परन्तु अनन्तानुबन्धीके जघन्य सत्त्वकाल और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वपृक्षतिके जघन्य और उत्कृष्ट

§ १२१. पंचिंदियतिरि०अपञ्ज ० छन्वीसं पयडीणं विहत्ती केविचरं कालादो होदि ? जह० खुदाभवगहणं । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ । उक्क० सन्वासि सत्त्वकालमें विशेषता है। वह इस प्रकार है- उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्वकाल एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उसी प्रकार यहां तिर्यंचगतिमें भी घटित कर छेना चाहिये। तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट सत्त्वकाछ साधिक तीन पल्य है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो मिण्यादृष्टि तिर्थेच दान या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके साधिक तीन पर्य काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है। यहां साधिकसे पूर्वकोटि पृथत्व लेना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतिर्थंचका जघन्य काळ खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्क्रष्ट काळ पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पर्य है। तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच और योनिमती तिर्यंचका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमसे सेंतालीस और पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है, अतः जिन प्रकृतियोंका तिर्थचगितमें कभी भी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ-तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है उतना कहा है। तथा सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट काल जहां जितना उत्क्रप्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काल तक जीव पंचेन्द्रिय तिर्थंच आदि पर्यायोंके साथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धीका अभाव नहीं है, अतः अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्थंचोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बन जांता है। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पूर्व ही सम्यक्त्व उत्पन्न करके उनकी सत्त्वस्थिति बढ़ा कर और कहीं वेदकसम्य-क्लके साथ रह कर जिस तिर्यंचका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उतने काल तक इन दोनों प्रकृतियोंकी धारा न दूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्यंचोंके इन छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्व काल एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अतः उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचे-न्द्रिय तिर्थंच आदिके समान है इसका यह अभिप्राय है कि पूर्वकोटिपृथक्तवकी गणनाको छोड़कर शेष कालिनेदेश दोनोंका समान है। परम्तु पूर्वकोटिपृथक्तवसे सामान्य मनुष्योंके सेंतालीस, पर्याप्त मनुष्योंके तेईस और मनुष्यनियोंके सात पूर्वकोटि लेना चाहिये।

§ १२१. पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तोंके छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल कितना है ? जधन्य खुद्दाभवप्रहणप्रमाण है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका

पयडीणमंतीमुहुत्तं । एवं मणुसअपञ्ज० वत्तव्वं ।

§१२२.देवाणं णारगभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवजा ति वात्रीसं पयडीणं जहण्णुक्तस्सिद्धिती वत्तव्या । छण्णं पयडीणं जहण्णसमञ्जो, उक्कण् सगिद्धिती वत्तव्या । अणुद्धिसादि जाव सव्बद्धसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसंकसाय-णवणोकण् जहण् जहण्णिद्धिती वत्तव्या । सम्मत्त-अणंताणुण्चउक्कण् जहण्णाद्धिती ।

जघन्य काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार लब्ध्यपयीप्त मनुष्योंके भी कहना चाहिये।

विशेषार्थ-लब्ब्यपर्याप्तक जीव कदलीघातसे खुद्दाभवप्रहण तक जीवित रह कर मर जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्त है और इसीलिये सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वके जघन्य सत्त्वकालको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कमसे खुद्दाभवप्रहण और अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहने पर अविवक्षित गतिका जीव विवक्षित पर्यायमें जब उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वका जघन्य काल एक समय वन जाता है।

हु १२२. देवगितमें सामान्य देवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल सामान्य नारिकयोंके समान कहना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तक प्रत्येक खानमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट खिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट खिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक खानमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व वारह कषाय और नौ नोकषायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्भुहूर्त कहना चाहिये। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये।

विशेषार्थ—नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्धसिद्धितकके देवोंके सम्यक्ष्रकृति और अनन्तानुवन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है। नरकगितका कथन
करते समय जिसप्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको
ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये। परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोंके एक
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ही होता है, इसलिये इनके सम्यक्ष्रकृति और अनन्तानुवन्धीके जघन्य
कालमें विशेषता आ जाती है। जिसके सम्यक्ष्रकृतिकी क्ष्रपणामें एक समय शेष है ऐसा

६ १२३. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती० जह० एगसमञ्जो, उक्क० पालिदोवमस्स असंखे० भागो। सेसाणं पयडीणं जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० अणंत-कालोअसंखेजा पोण्गलपियद्वा। एवं बादरेइंदियाणं। णवरि छन्बीसंपयडीणमुक्कस्स-विहत्तीकालो अंगुलस्स असंखेजिदिभागो, असंखेजाओ ओसिप्पणिउस्सिप्पणीओ। बाद-रेइंदियपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वाससह-स्साणि। सेसाणं छन्वीसपयडीणमेवं चेव, णविर जहण्णविहत्तिकालो अंतोमुहुत्तं। बादरेइंदियअपज्ञत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसछन्वीसपयडीणं जह० खुद्दा०। सन्वपयडीणं विहत्तिकालो उक्क० अंतोमुहुत्तं। सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। सेसपयडीणं विहात्ति० जह० खुद्दा०, उक्क० असंखेजा लोगा। सुहुमेइंदियपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। सेसपयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो-कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य जव नौ अनुदिश आदिमें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक् प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी वन जाता है। तथा कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अनुदिश आदिमें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुवन्धीकी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर विसंयोजना कर दी तो उसके अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त्व वन जाता है।

§ १२३. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातने भाग है। तथा शेप छुन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त-काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्र छपरिवर्तन है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रियों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छन्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और इत्सर्पिणी है। बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके शेष छन्वीस प्रकृतियोंका काल भी सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय न होकर अन्तर्मुहूर्त है। बादर एकेन्द्रिय अप-र्याप्तकोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रद्दण प्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भाग है। तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त

मुहुत्तं । सुहुमेइंदियअपज्ञत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोमुहुत्तं । सेसाणं पयडीणं जह॰ सुद्दा॰, उक्क॰ अंतोमु॰ ।

११२४. विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविहत्ति जह एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहत्ति जह संखेजाणि वस्स-सहस्साणि। एवं विगलिंदियपज्ञताणं। णवारे, छन्त्रीसं पयडीणं विहत्ति जह जह है। तथा शेष इन्त्रीस प्रकृतियोंका जमन्य और उक्त मान अन्तर्महर्ते हैं। सूक्त एके-न्द्रिय एक्यपर्याप्तकोंमें सन्यक्षकृति और सम्यग्निष्यात्वका जयन्य काल एक समय और उक्त काल अन्तर्महर्ते हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका जमन्य काल खुदाभव्यहणप्रमाण और उक्त काल अन्तर्महर्ते हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका जमन्य काल खुदाभव्यहणप्रमाण और उक्त काल अन्तर्महर्ते हैं।

विशेषार्थ-यहां एकेन्द्रियोंमें और उनके भेद प्रभेदोंमें अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल वतलाया गया है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व ये दो प्रकृतियां एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। जिनके इनका उद्रेलना काल पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके नहीं पाई जाती हैं। अतः इनके जयन्य और चल्क्षप्ट कालको छोड़कर शेप झुन्दीस प्रकृ-तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंकी जिस पर्यायमें लगातार जघन्य और चत्कृष्टरूपसे जितने काल तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो अपर वत-हाया ही है। तथा सम्यक्षकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जवन्य काल जो एक समय कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यक्षकृति और सन्यग्मिण्यात्वकी उद्देलनामें एक समय शेष रह गया है ऐसा कोई जीव जब नरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता है तंव उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक सनय वन जाता है। तथा जिन एकेन्द्रियोंका उत्क्रष्ट काल पल्योपमके असंख्याववें भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ-वियोंका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्याववें भाग होता है। क्योंकि इतने कालके भीतर इन रोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना हो जाती है। और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पत्यो-पमके असंख्यातवें भागके भीतर हैं उनके सन्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके पहले ही वह पर्याय वदल जाती है।

६१२१. विकलेन्द्रियों सं स्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अधन्य काल एक समय और श्रेष प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दासवप्रहणप्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियों का जल्कष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के जक प्रकृतियों का काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके लच्चीस प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दासव- प्रहणप्रमाण न होकर अन्तर्भेहूर्त है। विकलेन्द्रिय पर्याप्तकों के समान विकलेन्द्रिय अपर्याप्त-

अंतोम्रहुत्तं। एवं विगलिंदियअपजत्ताणं, णविर छब्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दा०, अद्दाबीसपयडीणं विहत्ति० उक्क० अंतोम्रहुत्तं।

§ १२५. पंचिंदिय-पंचिं०पज्जत्तएसु छब्बीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दाभव-गगहणमंतोस्रहुत्तं, उक्क० सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भिहियाणि सागरो-वमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वे छाविहसा-कोंके उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृ-तियोंका जधन्य काल अन्तर्सुहूर्त न होकर खुद्दाभवप्रद्गणप्रमाण है। और अहाईस प्रकृति-योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त है।

विशेषार्थ-द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्षे त्रीन्द्रियकी उनचास दिनरात और चतु-रिन्द्रियकी छह महीना है। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाला जीव विकलत्रयमें उत्पन्न होकर निरन्तर इसी विकलन्नय पर्यायमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार वर्ष तक वह विकलत्रय पर्यायमें रह सकता है। इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। तथा जघन्य काल कहते समय सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका एक समय और छव्वीस प्रकृतियोंका सामान्य विकलत्रयोंके खुदाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्रयोंके अन्तर्भुहुर्त कहनेका कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्रि-यवाला जीव यदि विवक्षित विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा सामान्य विकलत्रयंका जघन्य काल खुदाभवप्रहण प्रमाण है और पर्याप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है अतः इन दोनोंके शेप छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काळ क्रमसे खुदाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्भुहूर्त घटित हो जाता है। छन्ध्यपर्याप्तक विकलत्रयका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त है अतः इनके छन्नीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभनप्रहणप्रमाण और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । रही सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयके इनके जघन्य काल एक समयका खुळासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य काळका खुलासा कर छेना चाहिये।

§ १२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयीप्तक जीवोंमें छन्बीस प्रकृतियोंका जवन्य काल क्रमसे खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है। तथा दोनोंके छन्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटिप्रथक्तव अधिक हजार सागर और सौ सागर प्रथक्तव है। तथा दोनोंके संन्यक्-प्रकृति और सन्यग्मिष्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर है।

गरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखे॰ भागेहि सादिरेयाणि । पुन्नं पर्कावदछन्वीसपयडीस अणंताणुवंधिचउक्कस्स विहत्तीए जहण्णकालो एगसमओ ति किण्ण पर्कविदो ? ण, चउवीससंतक्तिम्मअ—उवसमसम्मादिष्टिस्स एयसमयं सासणगुणेण परिणदस्स विदियसमए चेव कालं काद्ण एइंदिएस उप्पादासंभवादो। कुदो एदं णन्नदे ?
परमगुरूवएसादो। तदो अंतोम्रहुत्तसंज्ञत्तस्सेव तत्युप्पादो ति घेचन्तं। अथवा सन्वत्य
उप्पजनाणसातणस्स एगसमओ वचन्तो। पंचिदियअपजनएस सम्मत्त-सम्मामि॰
विहत्ति॰ जह० एगसमओ, उक्कः अंतोम्रहुत्तं। छन्त्रीसंपयडीणं विहत्ति॰ जह० खुदा०,
उक्कः अंतोम्रहुत्तं।

शंका-जपर जो छण्डीस प्रकृतियां कहीं हैं उनमेंसे अनन्तातुवन्धीचतुष्कका जबन्य काल एक समय क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव है वह एक समय तक सासादन गुणस्थानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर एकेन्द्रियोंने नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके अनन्ता-गुवन्धी चतुष्कका जधन्य काल एक समय नहीं कहा ।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव एक समय सालादन गुणसानमें रह कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ?

समाधान-परम गुरुके उपदेशसे जाना जावा है।

अतः चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसन्यन्दृष्टि जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके साथ अन्तर्महूर्त काल तक रह लेता है तभी वह मर कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो सकता है ऐसा यहां प्रहण करना चाहिये। अथवा जिन आचार्योंके मतसे सासादनसम्यन्दृष्टि जीव एकेन्द्रियादि सभी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है उनके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त- जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक समय जधन्य काल कहना चाहिये।

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंचका जघन्य काल खुद्दामवप्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय-'पंचीप्त तिर्यंच तथा योनिमतीतिर्यंचका जघन्य काल अन्तर्भुद्दते हैं।

छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अधन्य काल एक समय और चत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त है। तथा शेष छुन्वीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दा-भवप्रहणप्रमाण और चत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त है।

विशेषार्थ-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पर्यायमें रहनेका जवन्य काल खुहाभवमहण-प्रमाण और उत्कृष्ट काल धूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपर्याप्त-जीवका पंचेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें तिरन्तर रहनेका जवन्य काल अन्तर्जुहूर्त और उत्कृष्ट काल १२६. चतारिकाएस सम्मत-सम्मामि० विहाति० जह० एगसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे०भागो। सेसछन्वीसंपयडीणं विहाति० जह० खुद्दा०, उक्क० असंखेजा लोगा। चत्तारिवादरकाएस सम्मत-सम्मामिन्छत्त० विह्चीए चत्तारिकायभंगो। सेसछन्वीसंपयडीणं विहाति० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० कम्मिष्टदी। चत्तारि-वादरकायपज्जत्तएस सम्मत-सम्मामि०विद्दति० जह० एगसमओ, सेसछन्वीसंपयडीणं विहाति० जह० अंतोसुहुत्तं। सन्वासिस्रकस्सकालो संखेजाणि वस्ससहस्साणि। चत्ता-सो सागर प्रथत्व है। तथा छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियका छन्ध्यपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका

जधन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इन जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष छट्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उन उन जीवोंकी उस उस पर्यायमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके अनन्ता-नुबन्धीका जघन्यं काल एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्यों नहीं कहा। इस शंकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है। पहले तो यह बतलाया है कि जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यग्दृष्टि जीव सा-सादन गुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है। तथा दूसरे उत्तर द्वारा आचार्यान्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जधन्य काल एक समय स्वीकार कर लिया है जो अपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा होता है। और पंचे-न्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो तीन परयोपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर बताया है इसका खुलासा पृष्ठ १०० पर कर आये हैं। और लब्ध्यपर्याप्तकका उस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्त-र्भुहूर्त होनेसे उनके उक्तं दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

\$१२६. पृथिवीकाय आदि चार कार्योमें सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यात में माग है तथा शेष छव्वीस प्रकृति-योंका जघन्य काल खुहाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। वादर पृथिवीकाय आदि चार वादरकार्योमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल पृथिवी-काय आदि चार कार्योके समान है। तथा शेष छव्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुहामव-प्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मिस्थितिप्रमाण है। वादरपृथिवीकायिकपर्याप्त आदि चार बादरकायपर्याप्त जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय तथा शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय तथा शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय तथा

रिवादरकायअपजनएसु सम्मन-सम्मामि० विहानि० जह० एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहानि० जह० खुद्दा०, सन्वासिमुक्क० अंतोमुहुन्तं । चन्नारिसुहुमकायिएसु सम्मन्त-सम्मा-मि०विह० जह० एगसमओ, उक्क० पिठदो० असंखे०भागो । सेसछन्वीसंपयडीणं विह० जह० खुद्दा०, उक्क० असंखेजा लोगा। सन्वसुहुमपजन्नापजन्नाणमेवं चेव वन्नन्वं। णविर पजनएसु छन्वीसंपयडीणं जह० अंतोमुहुन्तं। अष्टावीसपयडीणं उक्क०अंतोमुहुन्तं। वणप्फदि-

संख्यात हजार वर्ष है। बादर पृथिवीकायिकअपर्याप्त आदि चार वादरकाय अपर्याप्तजीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म-पृथिवीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें माग है। तथा शेप छुट्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यातलेकप्रमाण है। सभी सूक्ष्म-पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवोंके समान ही कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके छुट्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल और अहाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-जपर प्रथिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अहाईस प्रकृति-योंका जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है। सर्वत्र सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काळ एक समय है यह तो स्पष्ट है। तथा जहां विवक्षितकायका उत्कृष्ट काळ पल्यो-पमके असंख्यातवेंभागसे अधिक है वहां सम्यक्षकृति और सम्यग्निध्यात्वका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवक्षित कायका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कम होता है। तथा शेष छुन्वीस प्रकृतियोंका काल कहते समय जिस कायका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो उतना उन प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो ऊपर वताया ही है। जपर वादर पृथिवीकाय आदिके छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति-प्रमाण वताया है सो इससे मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका प्रहण करना चाहिये। परिकर्ममें कर्मिश्यितिसे भवस्थिति ली गई है इसलिये यहां कितने ही आचार्य कर्मस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालका प्रहण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य वादर जीवका जो भवस्थितिकाल कहा. है वही वादर प्रियवीकायिक आदिका नहीं हो सकता। तथा सूत्रप्रन्योंमें सामान्य वादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स-र्पिणी और असर्पिणीप्रमाण कही है और बाद्र पृथिबीकायिक आदिकी भवस्थिति कर्म-स्थितिप्रमाण कही है। इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन भिन्न दो प्रकारसे कही

काइएसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्यत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे०भागो। सेसछन्त्रीसंपयडीणं विद्यत्ति० जह० खुद्दा०, उक्कस्स० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपिर-यद्या। बादरवणप्पादिकाइयाणं वादरएइंदियभंगो। तेसि पज्जतापज्जताणं वादरेइंदिय-पज्जतापज्जत्तभंगो। सुहुमवणप्पादीणं सुहुमेइंदियभंगो। बादरवणप्पादिकाइयपत्तेय-सरीराणं वादरपुढविभंगो। तेसि पज्जतापज्जताणं वादरपुढविपज्जतापज्जतभंगो। णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्यति० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे०भागो। सेसपयडीणं विद्यु० जह० खुद्दाभवग्गहणं। उक्क० अद्दाइजपोग्गलपिरयद्या। वादरणिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्यति० जह० एगस०, उक्क० पिलदो० है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः यहां कर्म-स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही प्रहण करना चाहिये।

वनस्पतिकायिक जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुहाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। वादर वनस्पतिकायिकोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। तथा वादरवनस्पतिकायिकपर्याप्त और वादरवनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर एकेन्द्रियपर्याप्त और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान होता है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादरप्रथिवीकायिक जीवोंके समान होता है। तथा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मान होता है।

विशेषार्थ-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुदाभवमहण कालतक और अधिकसे अधिक असंख्यातपुद्गल परिवर्तन कालतक रहता है। इसलिये छ्रव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। परन्तु सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, इस्में कि मिध्यात्वके साथ इससे अधिक कालतक इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं रहता है। जपर कहे गये शेष वादर वनस्पति-कायिक आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये।

निगोदजीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रह-णप्रमाण और उत्कृष्ट काल अढ़ाई पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। बादर निगोद जीवोंमें सम्यक्- असंखे॰भागो । सेसपयडीणं विहत्ति॰ जह॰ खुद्दा॰, उक्क॰ कम्मिटदी । बादरणिगोद-जीवपज्जत्ताणं बादरएइंदियपज्जत्तभंगो । बादरणिगोदजीवअपज्जत्ताणं बादरएइंदिय अपज्जत्तभंगो । सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुढविभंगो ।

§ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त० विहात्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्याविहसागरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेहि सादिरेयाणि । सेसछन्वी-संपयडीणं विहात्ति० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपु-धत्तेणब्मिहयाणि । एवं तसकायियपज्जत्ताणं पि वत्तन्वं। णविर छन्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि । तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचि-दियअपज्जत्तमंगो ।

प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परयोपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कमिस्थितिप्रमाण है। बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है। तथा सूक्ष्म निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—निगोद जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कहा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर आये हैं। बादर निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल यहां पर अलगसे बताया है पर बादर पृथिवीका-यिकके कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथिवीका-यिकके कालसे जसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथिवीका-यिकके कालसे जसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथिवीका-यिकके कालका जिसप्रकार पहले खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार बादर निगोद पर्याप्त आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त आदिके समान जान लेना चाहिये।

§१२७. त्रसकायिक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर है। तथा शेष छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागर है। इसीप्रकार त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है। त्रसकायिक छन्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल पंचेन्द्रिय लन्ध्यपर्याप्तकोंके समान है।

६१२८. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-वेउव्वियमिस्स० अहावी-संपयडीणं विहानि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुनं । णविर वेउव्वियमिस्स० छव्वी-संपयडीणं जह० अंतोग्रहुनं । कायजोगीसु सम्मन्त-सम्मामि० विहन्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पित्रदो० असंखे०भागो । सेसछब्बीसंपयडीणं विहन्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालो असंखेजा पोग्गलपिरयद्वा । कथमेत्थ एगसमयमेचजहण्णकालो-वलंभो चे १णः विहन्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तदुवलद्वीदो । ओरालिय० मिच्छन्त-सम्मन्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोकसायविहन्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वावीसवस्ससहस्साणि देसणाणि । ओरालियमिस्स० अष्टावीसपयडीणं विहन्ति० जह० खुद्दाभवग्गहणं तिसमयूणं, उक्क० अंतोग्रहुनं । णविर सम्मन्त-सम्मामि०

विशेषार्थ — त्रसकायिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्तव अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है । तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं। पर्याप्त त्रसकायिकका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है, इसलिये इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही कहा है। शेप कथन सुगम है।

§ १२८. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय-योगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त हैं। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त हैं। सामान्य काययोगी जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेप छब्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है।

शंका-यहां सामान्य काययोगी जीवोंमें छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान-उक्त छन्बीस प्रकृतियोंके क्षंय होनेके अन्तिम संमयमें काययोगसे परिणत होने पर छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है।

औदारिककाययोगी जीवोंके मिध्यात्व, सन्यक्प्रकृति, सन्यग्मिध्यात्व, सोलहं कषांय और नौ नोकषायका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुल कम बाईस हजार वर्ष है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल तीन समय कम विहात्ति जह एगसमओ । आहार अद्वावीसपयडीणं विह जह एगसमओ, उक्क अंतोम्र । आहारिम अट्ठावीसपय विहत्ती जहण्युक्क अंतोम्र । कम्मइय अट्ठावीसप विहत्ती जह एगस , उक्क तिण्णि समया ।

खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय है। आहारककाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। आहारकिमिश्रकाय-योगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा कार्मण काययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्ध-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, औदारिककाययोग, वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोग इन सवका जघन्य काल एक समय और औदारिककाययोगको छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। उक्त योगोंका जघन्य काल एक समय योगपरावृत्ति, गुण परावृत्ति, मरण और व्याघातकी अपेक्षा वताया है। पर यहां योगपरावृत्ति और गुण-परावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा योगोंकी एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा आश्रयभेद पर अवलिन्वत है, वास्तवमें वहां प्रत्येक योग अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहता है। अब रही मरण और व्याघातकी वात सो पांचों मनोयोग और पांचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय मरण और व्याघात दोनों प्रकारसे बन जाता है पर औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोगका जघन्य काल एक समय केवल मरणकी अपेक्षा और आहारककाययोगका जघन्य काल मरण और अद्धाक्षयकी अपेक्षा प्राप्त होता है। औदारिकमिश्रका कपाट समुद्धातकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, पर उसकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि केवली जिनके मोहकी अडाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, अतः यहां औदारिकमिश्रका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाय-योगका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसप्रकार योगोंके इन कालोंकी अपेक्षा मोहकी सभी प्रकृतियोंका काल यहां कहा है। इतनी विशेषता है कि औदा-रिकमिश्रकाययोग और वैक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है। सामान्य काययोगमें छव्बीस प्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की है वह उन प्रकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम समयमें काययोगके प्राप्त होनेकी अपेक्षासे की है। यद्यपि उस जीवके काययोग अन्तर्भुः

§ १२६. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु अणंताणुवंधिचउक्क० विह० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदोवमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदोव सादिरेयाणि । सेसवावीसंपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदोवमसदपुधत्तं । पुरिसवेदएसु सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्याविहसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसञ्ज्ञ्बीसपयडीणं विहत्ति० जह० अंतो-स्रुहुत्तं उक्क०सागरोवमसदपुधत्तं । णवरि अणंताणु० जह० एगसमओ । णवंसयवेदेसु सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालो असंखेज्जा पोग्गलपरियङ्घा । अवगदवेदएसु चउवीसंपयडीणं विहत्ति० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एवमकसाय-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं ।

हूत काल तक रहता है पर जहां जहां इन छन्त्रीस प्रकृतियोंका क्षय होता है वहां वहां क्षय होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या वचनयोगसे काययोगके प्राप्त होने पर काययोगके सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत्त्व एक समय तक ही दिखाई देता है इसलिये सामान्य काय-योगमें एक समय सम्बन्धी प्रह्मणा वन जाती है।

§ १२१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदियोंमें अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है। तथा रोष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त है। पुरुषवेदियोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। तथा रोप छठ्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सौ सागर प्रयक्त है। इतनी विरोपता है कि इनके अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल एक समय है। नपुंकवेदियोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा रोष छुठ्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। तथा अपगतवेदियोंमें चौवीस प्रकृतियोंका काल कितना है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, स्कृमसांपरायिक संयत और ययाख्यात संयत जीवोंके चौवीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

विशेषार्थ—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा कोई एक स्त्रीवेदी जीव अडाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेदवाळा हो गया उसके अनन्तातुवंधीका जघन्य काळ एक समय पाया जाता है। स्त्री वेदके साथ एक जीव निरन्तर सौ पल्यप्ट-

थक्त्वकाल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काल सौ परुयप्रयक्त्व कहा है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा कैसे घटित होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैं। कोई एक सम्यक्षश्रुतिकी और कोई एक सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला मिध्याद्दष्टि स्त्रीवेदी जीव पचपन पल्यकी आयु लेकर स्रीवेदी हुआ और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके अन्तिम समयमें वे वेदक सम्याद्दिष्ट हो गये और अन्त समयतक सम्याद्दिष्ट वने रहे। अनन्तर वहांसे सम्यग्द्रीयके साथ सर कर पुरुषवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीवोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिकपचपन पत्य प्राप्त होता है। जो स्त्रीवेदी जीव उपशम-श्रेणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और छौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी हो गया उसके शेष वाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। स्त्रीवेदीके इन्हीं वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो सौ पल्यप्ट-थक्त कहा है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर रहनेके कालकी अपेक्षासे कहा है। पुरुष-वेदियोंके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा पाप्त होता है। जो पुरुषवेदी जीव छ्यासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्तके साथ रहा पुनः मिध्यात्वमें आकर द्वितीय वार क्रमसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ छचासठ सागर काल तक रहा उसके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त होता है। जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय घटित कर आये हैं उसीप्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये। पुरुष-वेदके साथ निरन्तर रहनेका काळ सौ सागर पृथक्त्व है अतः अनन्तानुवन्धी चतुष्क और द्योष वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त कहा है। जो पुरुषवेदी उपशम-श्रेणीसे उतर कर तत्काळ पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़ कर अपगतवेदी हो जाता है उसके पुरुष-वेदका जघन्य काल अन्तर्सुहूर्त प्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शेप वाईस प्रकृ-तियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। स्त्रीवेदी जीवोंके समान नपुंसकवेदी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिये। जो सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला सातवें नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और वहां उपन्न होने पर आदि और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्तीको छोड़कर सम्यग्दृष्टि रहा उसके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है। तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काल असंख्यात पुरूलपरिवर्तन है अतः शेप छन्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन कहा है। अवगतवेद आदि शेष मार्ग-णाओं में चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहर्त इस इस मार्गणास्थानके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है।

६ १३०. कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० विद्द० मणभंगो । सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जहण्णुक० अंतोग्रहत्तं ।

\$ १३१. णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० तिण्णि भंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जविसदो तस्स जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियद्वं देख्णं। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। एवं मिच्छादिहिस्स वत्तव्वं। विभंगणाणीसु सम्मत्त०-सम्मामि० मदि-अण्णाणिभंगो। णवरि जह० एयसमञ्जो। सेसाणं पयडीणं विह० जह० एग-

§ १२०. कपायमार्गणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीवोंके मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यिग्धियात्व और अनन्तानुवन्धीका काल मनोयोगियोंके समान है। तथा शेष इक्षीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहते है।

विश्रोषार्थ—कषायों के परिवर्तनकी अपेक्षा मिण्यात्व आदि सात प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय वन जाता है, क्यों कि जिस समय इन सात प्रकृतियों का अभाव होता है उसके पहले समयमें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कषाय आ जाती है तो उस कपायके सद्भावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती हैं। या मिण्यात्वको छोड़कर शेप छह प्रकृतियों की पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये छह प्रकृतियों पुनः सत्त्वको प्राप्त होती हैं वह यदि किसी कषायके उद्यका अन्तिम समय हो तो उस कषायमें वे छहीं प्रकृतियों एक समय दिखाई देती हैं। इस प्रकार इन सात प्रकृतियों का चारों कपायोंमें जघन्य काल एक समय बन जाता है। पर इस प्रकार शेष इक्षीस प्रकृतियोंका क्षय क्ष्यक्ष्रेणीमें होता है और क्ष्यक्ष्रेणी पर जीव जिस कषायके उद्यके साथ चढ़ता है अन्त तक उसी कपायका उद्य बना रहता है। इसिल्ए चारों कषायोंमें शेप इक्षीस प्रकृतियोंका काल अन्तर्भुहूर्त है। तथा सभी प्रकृतियोंका उद्युक्त कपायके कालकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामान्य रूपसे किसी भी कपायका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कम नहीं है।

\$१३१. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मलज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके मिध्यात्व, सोलह काय और नौ नोकपायके तीन मंग होते हैं। उनमेंसे जो सादिसान्त मंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये। विभंग ज्ञानियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है। तथा शेष छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है। तथा शेष छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है।

समञो, उक्कः तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि ।

६१३२. आमिणि०-सुद०-ओहि०-अणंताणु०चउक्क०विहत्ति० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० छाविहसागरो० देस्णाणि । सेसाणं पयडीणं एवं चेत्र । णविर उक्क० छाविह-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंसण-सम्मादिहि त्ति वत्तव्वं । मणपञ्ज०-

## तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-अभन्य मलज्ञानी और श्रुताज्ञानीके सम्यग्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेप छन्त्रीस प्रकृतियोंका काल अनादि-अनन्त है। जिस भन्यने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छुट्वीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्त है। तथा इस जीवके मिध्यात्वको प्राप्त हो जाने पर इन छव्त्रीस प्रकृतियोंका काल सादि-सान्त हो जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा काल कहा जा रहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यालमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके उक्त छन्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जवन्य काल अन्तर्भृहूर्त होता है। तथा जो अर्द्धपुद्रलपरिवर्तन काल शेष रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्तवको प्राप्त करता है, और छह आवली शेप रहने पर सासादनमें और वहांसे मिध्यात्वमें जाकर परिश्रमण करता है। पुनः अन्तिम भवमें अन्तर्भुहूर्त काल शेप रहने पर सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्रलपरि-वर्तन प्रमाण होता है। किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पत्यो-पमका असंख्यातवां भाग ही होता है इससे अधिक नहीं, क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा उद्वेलना होकर इनका अभाव हो जाता है, पुन: सम्यक्त्वके विना इनका सत्तव नहीं होता। सम्यक्पकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें विभं-गज्ञानके प्राप्त होने पर विभंगज्ञानियोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय होता है। तथा जो सम्यग्दृष्टि सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर एक समय विभंगज्ञानके साथ रहता है और द्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छन्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा। और उत्कृष्ट उद्देलना कालकी अपेक्षा शेप दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान परयोपमका असंख्यातवां भाग कहा।

ै १३२. मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुवन्धी चारका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छत्थासठ सागर है। तथा शेप प्रकृतियोंका काल भी इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक छत्थासठ संजद० अष्ठावीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देस्णा। एवं परिहार०-संजदासंजद० वत्तव्वं। सामाइयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहत्ति० सागर है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-मतिज्ञानी आदि जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी सम्यग्दृष्टि अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर क्षपकश्रेणी पर चढ़कर केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है। अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर होता है, क्योंकि मतिज्ञानी आदि जीवोंके अनन्तानुवन्धीका अधिक से अधिक काल तक सत्त्व वेदक सम्यक्त्वके साथ ही प्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदकके कालको मिलाने पर ही पूरा छथासठ सागर होता है। अव यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वके क्षपण कालको कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्तवके प्रारंभमें हुए उपरामसम्यक्तवके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छयासठ सागरसे कम होता है। अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छचासठ सागर कहा है। और इस कालमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्ष्पण होने तकके कालको क्रमशः मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका काल क्रमशः साधिक छचासठ सागर हो जाता है। तथा शेष इकीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम चार पूर्वकोटि अधिक छचासठ सागर प्राप्त होता है, क्योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार पूर्वकोटि अधिक छ्यासठ सागर है। इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त-मुँहूर्त कालको कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है।

मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है। इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन सब मार्गणावाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है।
तथा उक्त सभी मार्गणावालोंका उत्कृष्ट काल सामान्यक्ष्पसे यद्यपि देशोनपूर्वकोटि है
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययज्ञानी और
संयतके देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। परिहारविशुद्धि संयतके
देशोनसे अड़तीस वर्ष लेना चाहिये। कुल आचार्योंके मतसे बाईस या सोलह वर्ष लेना
चाहिये। क्योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह वर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो
जाता है। तथा संयतासंयतके देशोनसे तीन अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। इसप्रकार जिस
मार्गणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना वहां अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल है।

जह० एगसम्थो, उक्क० पुन्वकोडी देखणा। अणंताणु०चउक्क०विहत्ति० जह० अंतोग्रुहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देखणा। असंजदेसु मिन्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक० विह०
मिद्रअण्णाणिभंगो। सम्मत्त-सम्मामि० विहित्ति० केव० १ जह० एगसम्थो, अंतोग्रुहुत्तं। उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। चक्खुदंसणी० तसपन्जन्तभंगो।

सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—जो जीव उपरामश्रेणीसे उतरकर दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें आकर और वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौवीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। अनन्तानुबन्धीका जघन्य काछ अन्तर्मृहूर्त सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयतके जघन्य काछकी अपेक्षा है। तथा इसीप्रकार सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा देशोन पूर्वकोटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मृहूर्त छेना चाहिये।

असंयतों में मिण्यात्व, सोछह कषाय और नौ नोकपायका काल मत्यज्ञानियों के उक्त प्रकृतियों के कहे गये काल के समान है। तथा असंयतों के सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग- ण्यात्वका काल कितना है ? जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तेतीस सागर है। तथा चक्षुद्र्शनी जीवों के सब प्रकृतियों का काल त्रसपर्याप्त जीवों के समान होता है।

विशेषार्थ-असंयतोंमें मिश्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायके कालके अनादिअनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग होते हैं। उनमेंसे प्रकृतमें सादिसान्त काल विवक्षित है। जो संयत जीव अन्तर्भुहूर्त कालतक असंयत रह कर पुनः संयत
हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त प्राप्त होता है। तथा
जो अर्क्षेपुद्रल परिवर्तनके आदि समयमें संयमको प्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यग्हिंद हो गया है और इसके वाद
मिध्याहिंद हो गया हैं। वह जब अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कालमें अन्तर्भुहूर्त शेप रहने
पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुल कम अर्क्षपुद्रल परिवर्तन प्राप्त हो
जाता है। असंयतके उक्त लब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल भी यही है, क्योंकि इतने
काल तक एक प्रकृतियोंका वरावर सत्त्व पाया जाता है। जो संयत जीव कृतकृत्यवेदकके
कालमें एक समय शेष रहने पर मर कर अन्य गितमें जाकर असंयत हो जाता है। उस
असंयत सम्यग्हिंदके सम्यक्ष्रकृतिका जघन्य काल एक समय होता है। सम्यग्मिध्या-

६ १३२. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणी-कसाय० विहत्ति० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादि-रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमञ्जो, उक्क० मिच्छत्तभंगो । तेउ-पम्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० वे अष्टारस सागरो० सादिरेयाणि । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वत्तव्वं। णविर विह० जह० एगसमञो । सुक्कलेस्साए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०—सोलसकसाय-णवणोक० विह० केव० १ जह० अंतोसु० एगसमञो, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। ११३४ अभवसिद्धिय० छव्वीसण्हं पयडीणं विह०केव० १ अणादिया अपञ्चवसिदा।

त्वकी सत्तावाळा जो संयत जीव अन्तर्मुहूर्त काळ तक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता है, उस असंयतके सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काळ अन्तर्मुहूर्त होता है। कोई एक वेदक सम्यग्दृष्टि संयत जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाळा देव हुआ और वहांसे मर कर मनुष्य पर्यायमें आठ साळ तक असंयत रहा उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काळ साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है।

हु १३३. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें साधिक तेतीस सागर, नील लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें साधिक सात सागर है। तथा उक्त तीन लेश्याओंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिध्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके समान है। पीत और पद्म लेश्यामें मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पीतलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेश्यामें साधिक अठारह सागर है। उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काल एक समय है। शुक्लेश्यामें मिध्यात्व सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका काल कितना है पिध्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका काल कितना है पिध्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और शेषका जघन्य काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-उक्त छहों छेरयाओं से सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य कालको छोड़कर रोष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी छेरयाके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान जानना चाहिये। छहों छेरयाओं सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्वका जघन्य काल जो एक समय कहा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर उस इस छेर्याके प्राप्त होनेसे बन जाता है।

§ १३४. अभव्योंके छुन्वीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है । क्षायिक-

खइयसम्मादिष्टीसु एक्कवीसपय० विह० जह० अंतोस्रहुत्तं उक्क० तेत्तीसंसागरो० सादिरेयाणि । वेदयसम्मादिष्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विहत्ति० केव० १
जह० अंतोस्रहुत्तं, उक्क० छावष्टि-सागरोवमाणि देसूणाणि । सम्मत्त-वारसकसायणवणोकसायविहत्ति० केव० १ जह० अंतोस्रहुत्तं, उक्क० छावष्टिसागरोवमाणि । उद्यसमसम्मादिष्टीसु अष्टावीसंपयडीणं विहत्ति० केव० १ जहण्णुक्क० अंतोस्रहुत्तं । एवं
सम्मामिच्छते वत्तव्वं । सासणे अष्टावीसपय० विह० जह० एगसमओ, उक्क० छ
आविलयाओ । सण्णि० पुरिसवेदसंगो । णवरि, मिच्छत्तादीणं जह० खुद्दाभवग्गहणं ।
असण्णि० एइंदियभंगो । आहारि० मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोक० विह० केव०

सम्याहिष्यों में इकीस प्रकृतियों का जवन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। वेदकसम्यग्हिष्यों में मिध्यात्व, सम्यग्मध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका काल कितना है श जवन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन झ्यासठ सागर है। सम्यक्ष्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकपायों का काल कितना है श जवन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल झ्यासठ सागर है। उपशमसम्यग्हिष्यों अद्वाईस प्रकृतियों का काल कितना है श जवन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्महूर्त हैं। सम्यग्मध्यात्व गुण-स्थानमें सभी प्रकृतियों का काल उपशमसम्यग्हिष्यों के समान कहना चाहिये। सासादनमें अद्वाईस प्रकृतियों का जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है।

विशेषार्थ-जिस सम्यक्तवका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यक्तवमें संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना जानना चाहिये। केवल वेदक-सम्यक्तवकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट कालमें कुल विशेषता है। यद्यपि वेदकसम्यक्तवका उत्कृष्ट काल पूरा छथासठ सागर बताया है पर इसमें छतकृत्य वेदकका काल भी सम्मिलित है, अतः वेदकसम्यक्तवके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके कालको कम कर देने पर वेदकसम्यक्तवके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके कालको कम कर देने पर वेदकसम्यक्तवका जो शेष काल रहता है वह सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है। इसमेंसे सम्यग्मिध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है। इसमेंसे मिध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यक्ष्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायका वेदक सम्यक्तवकी अपेक्षा जो पूरा छचासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि कृतकृत्य वेदकसम्यक्ति भी इन प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है और कृतकृत्यवेदकके कालसहित वेदकसम्यक्तका उत्कृष्ट काल पूरा छचासठ सागर है।

संज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल पुरुपवेदीके कहे गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है। इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीवोंके मिश्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जंघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण है। असंज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कहे जह० खुद्दा० तिसमयूणं, उक्क० अंगुलस्स असंखे०मागो। सम्मत्त-सम्मामि० ओघ-भंगो। णवरि, जह० एगसमओ। अणंताणु०चउक्कविह० मिच्छत्तभंगो। णवरि, जह० एगसमओ। अणाहारि० कम्मइय०भंगो।

## एवं कालो समत्तो ।

§ १३५. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोकसायाणं णित्थ अंतरं। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० जह० एगसमओ, उक्क० अद्धपोग्गलपिरयट्टं देखणं। अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० जह० गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है। आहारक जीवोंके मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायका काल कितना है १ जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवम्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनन्ता-जुबन्धी चुष्कका काल मिध्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनाहारक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल कार्मणकाययोगीके कहे गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है।

विशेषार्थ—संज्ञी जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण है, अतः इनके मिध्यात्व, अप्रत्याल्यानावरण कोघ आदि बारह कपाय और नौ नोकषायोंका जघन्य काल पुरुष-वेदियोंके समान अन्तर्मुहूर्त न होकर खुद्दाभवप्रहणप्रमाण कहा है। इनका शेष कथन पुरुष-वेदियोंके समान है। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। असंज्ञियोंमें एकेन्द्रिय भी आ जाते हैं। और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके समान कहा है। आहारक जीवोंका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसी अपेक्षासे इनके मिध्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना ही कहा है। तथा इनके सन्यक्प्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है। तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं उसी प्रकार आहारकके भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

ई १३५. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन अर्द्धपुद्रल परिवर्तन है। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ बन्तीस सागर है। इसीप्रकार अच-

अंतोम्रहुत्तं, उक्तः वेछावद्विसागरोवमाणि देस्रणाणि । एवमचक्खुः - भवसिद्धिः वत्तव्वं ।

§१३६. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु वावीसंपयडीणं णित्थ अंतरं, छण्हं पयडीणं जह० एगसमओ अंतोसुहुत्तं, उक्त० तेत्तीसंसागरोत्रमाणि देस्रणाणि । पढमादि जाव सत्तमि ति सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त-अणंताणुवंधिचउकाणं जह० एगसमओ अंतोसुहुत्तं

क्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्यसे मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका असाव हो जाने पर पुन: इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जो उपशमसम्यक्तवके सन्मुख है उसके उपशमसम्यक्तवके प्राप्त होनेके उपान्त्य समयमें यदि सम्यग्मिध्यात्व या सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना हो जाय अनन्तर एक समय मिध्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त प्राप्त हो तो उसके सम्यक्षिकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाल प्राप्त होता है। उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन वताया है सो यहां देशोन पदसे पल्यो-पमका असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्तवके अनन्तर मिध्यात्वमें जाकर इतने कालके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होकर अभाव होता है। जो उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुन: उपशमसम्यक्त्वके काल्में छह आवली शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अनन्तानुबन्धीका जमन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। जिस जीवने उपशमसम्यक्त्वके कालके मीतर अतिलघु अन्तर्भुहूर्त कालके द्वारा अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर ली है पुनः उपशम-सम्यक्तवके अनन्तर वेदक सम्यक्तवको प्राप्त कर लिया है, और अन्तर्भुहूर्त कम छचासठ सागर वेदकसम्यक्तवका काल व्यतीत होनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर पुनः वेदकसम्यक्त प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी वार प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूर्त कम छथासठ सागरके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका सत्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर होता है। इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है अचक्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अन्तरकाल उतना ही जानना चाहिये।

§ १३६. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में बाईस प्रकृतियों का अन्तरकाल नहीं है। तथा शेष छह प्रकृतियों में से सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भहूर्त है। तथा छहीं प्रकृतियों का उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरकमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक

उक्क सगद्विदी देसूणा । भिच्छत्त०-बारसकसाय-णवणोक० णित्थ अंतरं ।

§ १३७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेस सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोघभंगो। अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्रणाणि। सेसाणं
पयडीणं णित्थ अंतरं। पंचिदियितिरिक्ख-पंचि०तिरि० पञ्ज०-पंचि० तिरि० जोणिणी०
मिच्छत्त-चारसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० केव० १ णित्थ अंतरं। सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पिलदो० पुच्चकोडिपुधत्तेणसमय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भहूर्त है। तथा छहाँ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है। तथा सातों
नरकोंमें वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-सम्यक्षकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर-काल जिस प्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां सर्वत्र जान लेना चाहिये। जिसके सम्यक्प्रकृति या सम्यक्मिध्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष है ऐसा जीव विवक्षित किसी एक नरकमें अपने नरककी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहां उसने दूसरे समयमें सम्यक्षकृति या सम्यग्मिण्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर जीवन भर वह जीव मिध्यात्वके साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तर्मेहूर्त कालके शेष रहने पर उसने उपशमसम्यक्तवको प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ली उसके उस उस नरककी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया चाता है। अनन्तातुवन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी इसीप्रकार घटित करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पर्याप्त अवस्थाके होनेपर सम्यक्तव उत्पन्न कराके अन-न्तानुवन्धीकी विसंयोजना करा छेना चाहिये, तव जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तरकाल प्रारंभ होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्तवके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें मिध्यात्वमें हे जाना चाहिये। सातवें नरकमें मरनेसे अन्तर्मुहूर्त पहले मिध्यात्वमें हे जाना चाहिये। सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारिकयोंके उक्त छह प्रकृतिथोंका उन्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये। शेष वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता, यह सुगम है।

\$ १३७. तियंचगितमें तिथंचोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है। तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। पंचिन्द्रयतियंच, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतियंच योनिमती जीवोंके मिश्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अंतरकाल कितना है? इन बाईस प्रकृतियोंका अंतरकाल नहीं है। सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तर-

ब्महियाणि । अणंताणुवंधिचउकः तिरिक्खोधमंगो । एवं मणुसपज्ञ०-मणुसिणीसु वत्तव्वं । पंचिदियतिरि०अपज्ञ० सव्वपयडीणं णिर्ध्य अंतरं । एवं मणुसअपज्ञ० अणुहिसादि जाव सव्बद्धेत्ति सव्वप्रइंदिय-सव्वविगिलिदिय-पंचिदियअपज्ञ०-तस०-अपज्ञ०-सव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स०-वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारिमस्स०-कम्म इय०-अवगद्वेद-अकसाय०-मिद्सुदअण्णाण-विमंग०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मण-पज्ञ०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद०-संजदासंजद-ओहि-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्थोपम है । अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिर्यचसामान्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंके अन्तर काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर वताये गये सभी मार्गणास्थानोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्निध्यात्व का जयन्य अन्तरकाल एक समय जिसप्रकार ओव प्ररूपणामें विटत करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां भी उस उस मार्गणामें जान लेना चाहिये। सामान्यतिर्थंचोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्तर अन्तरकाल जो ओघके समान कहा है उसका इतना ही मतल्य है कि ओवकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंके अन्तरकालमें जिसप्रकार पत्योपमके असंख्यातवेंमागसे न्यून अर्द्धपुद्रलपरिवर्तनका प्रहण किया है उसीप्रकार यहां भी प्रहण करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि यहां अर्धपुद्रलपरिवर्तनके कालमें अन्तर्मुहूर्त शेप रहने पर सम्यक्त्य महण कराकर उपान्त्य भवनें तिर्यंचपर्यायों उत्पन्न कराकर उस पर्यायके अन्तमें सम्यक्त्य प्रहण करावे। और इसप्रकार प्रारंभमें उद्देलनासंबन्धी पत्योपमके असंख्यातवेंमान कालको और अन्तमें दो अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष कालको अर्थपुद्रलपरिवर्तनमेंसे घटा देने पर जो काल शेष रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। पंचेन्द्रियादि तीन प्रकारके तिर्यंच और मनुष्यपर्याप्त तथा मनुष्यनियोंका जो पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पत्योपम आदि उत्कृष्ट काल कहा है उसमें अन्तर्मुहूर्त कालके घटा देने पर शेष काल उस उस समर्गणामें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल जान लेना चाहिये। अनन्तानुवन्धीका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुनम है इसल्विये यहां नहीं लिखा है। अनन्तानुवन्धीका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुनम है इसल्विये यहां नहीं लिखा है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच ल्टब्यपयाप्तकोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार लब्ब्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ब्यपर्याप्त, त्रसलब्ब्यपर्याप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मलझानी, श्रुताझानी, विभंगझानी, मति-हानी, श्रुताझानी, अवधिझानी, सनःपर्ययझानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत,

दंसण-अभव्व०-सम्मादि०-खइय०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०-मिच्छादि० असण्णि०-अणाहारएति वत्तव्वं।

१३८. देवेसु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचडक विहत्ति० अंतरं केव० १
 जह०एगसमओ अंतोसुहुत्तं, उक्क०एकत्तीसं सागरोवमाणि देखणाणि । सेसाणं पयडीणं
 णित्थ अंतरं । भवणवासि० जाव उवित्मगेवजेति एवं चेव वत्तव्वं । णविर, अप्प पणो द्विदीओ णादव्वाओ । पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस०-तसपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि०
 विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० सगद्विदी देखणा । अणंताणुवंधिचडक०
 परिहारिवशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी,
 विवारिवशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी,
 विवारिवश्विद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी,
 विवारिवश्विद्धाः स्वर्थाः स्वरंपताः स्वरंपताः

पारहारावशुाद्धसयत, सूक्ष्म सापरायकसयत, यथाख्यातसयत, सयतासयत, अवधिद्शेनी, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जिस मार्गणामें मिथ्यात्व और सम्यक्तव दोनों अवस्थाएँ हो सकती हैं उसी मार्गणामें ही सम्यक्षकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है शेष मार्गणाओं नहीं। ये ऊपर जो मार्गणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मार्गणाएँ हैं कि इनमें मिध्यात्व और सम्यक्तव दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल घटित नहीं होता है। शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है।

§ १३८. देवोंमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर-काल कितना है १ देवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुळ कम इकतीस सागर है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमञ्जेवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—देवोंमें सर्वत्र सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वंका जघन्य अन्तर एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त जिस प्रकार ऊपर घटित करके छिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर छेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट अन्तर नारिकयोंके समान घटा छेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये। यहां जो उक्त छहां प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम इकतीस सागर कहा है वह नवप्रैवेयकों की अपेक्षा कहा है। क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं।

ं पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मि-थ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट विहत्ति ॰ डोवभंगी । सेसाणं पयडीणं णत्यि अंतरं ।

\$ १३६. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचविष्य-कायओगि-ओरालि०-वेउन्विय० चत्तारिकसाय० सम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्ते। सेसाणं पयडीणं णन्धि अंतरं।

६ १४०. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु सम्मच-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक् विहचि० जह० एगसम् अंतो, उक्क० सगिट्टदी देष्ट्रणा पणवण्णपिलदो० देष्ट्रणाणि। सेनाणं पय० पत्थि अंतरं। पुरिसवेदेसु सम्मच-सम्मामि० विहचि० अंतरं केव० १ जह० एगसम्ओ, उक्क० सागरोवमसद्पुध्यं। अणंताणुवंधिचउक्क० विहचि० ओधि-सितिहनाण है। तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओषके समान है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-सामान्य पंचेन्त्रिय आविकी पहले जो उत्कष्ट कायस्विति वतसा आये हैं उसमें कुछ कम कर देने पर सन्यक्ष्रकृति और सन्यन्मध्यात्मका उत्कष्ट अन्तरकाल हो जाता है। कुछ कमका प्रमाण जैसा स्पर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर घटित करके जान देना चाहिये। शेष क्यन सुगम है।

११३६. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी पांचों वचनयोगी, काययोगी कौदारिककाययोगी और वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें तथा चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निध्यालका अन्तरकाल कितना है श जवन्य अन्तरकाल एक समय और वक्षष्ट अन्तरकाल अन्तर्द्वत है। तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्ध-तिसको सन्यक्षकृति या सन्यग्मिध्यात्वकी उद्देखना किये एक समय या धन्दर्सहूर्त हुआ है ऐसे किसी उपर्युक्त योगवाले निध्यादृष्टि जीवके उपशमसन्यक्त्यकी प्राप्तिके साय पुनः जब सन्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका सत्त्व हो जाता है तब उक्त योगवाले या किसी कषायवाले जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कनसे एक सनय और अन्तर्कृत्व वन जाता है। तथा शेष प्रकृतियोंका यहां अन्तरकाल संमव नहीं है।

११४०. वेदमार्गणाके अनुवादले खीवेदी जीवोंने सन्यक्ष्रकृति, सन्यग्निध्यात्वका जदन्य अन्तरकाल एक समय और अन्तरानुबन्धी चतुष्कका जवन्य अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है। और सन्यक्त तथा सन्यक्निध्यात्वका चलुष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी श्चिति प्रमाण और अन्तरिकाल विश्व प्रमाण और अन्तरिकाल विश्व प्रमाण और अन्तरिकाल विश्व प्रमाण विश्व अन्तरकाल कुछ कम पचपन पत्य है। तथा शेष प्रकृति-योंका अन्तरकाल नहीं है। पुरुषवेदियोंमें सन्यक्ष्मकृति और सन्यग्निध्यात्वका अन्तरकाल विद्या है। प्रथम अन्तरकाल एक समय और चलुष्ट अन्तरकाल सौ प्रथम्ब सागर है। तथा अनन्तरानुबन्धी चतुषकका अन्तरकाल क्षेष्मके समान है। शेष प्रकृतियोंका

भंगो । सेसाणं पयडीणं णित्थ अंतरं । णाडुंसयवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि० ओघभंगो । अणंताणुवंधिचउक्क० सत्तमपुढविभंगो । सेसाणं पय० णित्थ अंतरं । एवमसंजद० वत्तन्वं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

६ १४१. लेस्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोस्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त एकत्तीस सागरी-अन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेदी जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं पृथिवीके समान है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। असंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये। तथा चक्षदर्शनी जीवोंके त्रसपर्याप्तकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जिस प्रकार ओघमें सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तर-काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदवालोंके घटित कर लेना चाहिये। स्त्रीवेदीकी उत्कृष्टकायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्व है। तथा इतने काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी रह सकता है अतः इसमेंसे उद्देखनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त और सम्यग्-मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदका काल प्रारम्भ होते समय मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये और स्त्रीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें उपशमसम्यक्तवकी प्राप्ति कराना चाहिये । कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्तमें मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्ता-नुवन्धीका कुछ कम पचपन पल्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। पुरुषवेदी जीवकी कायस्थिति सौ सागर पृथक्त है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जिसप्रकार ओघमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना। तथा सातवीं पृथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ छिख आए हैं चसीप्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अईपुद्रल परिवर्तनकाल तक एक जीव नपुंसक रह सकता है।

§ १४१. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे छहों लेक्याओं सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्या-त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्त-मृहूर्त है। तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्णलेक्यामें कुछ कम तेतीस सागर, नीललेक्यामें कुछ कम सन्नह सागर, कपोतलेक्यामें कुछ कम सात सागर, शुक्ठ-लेक्यामें कुछ कम इकतीस सागर, पीतलेक्यामें साधिक दो सागर और पदालेक्यामें साधिक वमाणि देख्रणाणि, वे अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि । सेसपयडीणं णितथ अंतरं । सिण्णि० पुरिसवेदभंगो । आहारि० सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतरं जह० एग समओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणंवाणुबंधिचउक्क० विहत्ति० ओघभंगो । एवमंतरं समत्ते ।

§ १४२. सिण्यासो दुविहो ओयो आदेसो चेदि। तत्थ ओघेण मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउकाणं सिया विहित्तिओ, सिया अविहित्तिओ। बारसकसाय-णवणोक० णियमा विहित्तिओ। सम्मत्तस्स जो विहित्तिओ अठारह सागर है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्तका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अशुभ लेक्याओंमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेक्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि इतने दीर्घकाल तक एक लेक्या वहां ही रहती है।

संज्ञी मार्गणामें सम्यक्ष्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है। आहारक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ—संज्ञीजीवोंमें सम्यक्प्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तरकाल पुरुषवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमार्गणामें पुरुषवेदके समान अन्तरकाल
कहा। आहारक जीवका सर्वदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनेका काल अंगुलके
असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा इतने काल तक आहारकजीव निरन्तर मिध्यात्वमें भी
रह सकता है इसलिये इसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। तथा सामान्यसे अनंतानुवंधी चतुष्कका जो उत्कृष्ट
अन्तरकाल कहा है वह आहारकजीवके बन जाता है इसलिये इसके अनंतानुवंधी चतुष्कका
उत्कृष्ट अंतरकाल ओघके समान कहा। उक्त छहीं प्रकृतियोंके जधन्य अन्तरकालका कथन
सुगम है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

६ १४२. सिन्नकर्ष अनुयोगद्वार ओघ और आदेशके मेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जो जीव मिण्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षकृति, सम्यग्मिण्यात्व और अनन्ता- नुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु उसके बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभक्ति नियमसे है। जो जीव सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाला

सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणुनंधिचउकाणं सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मामि० । णवरि, सम्मत्तस्स दो भंगा ।

§ १४३. अणंताणुवंधिकोधस्स जो विहित्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं सिया॰ विहित्ति॰, सिया अविहिति॰। सेसाणं णियमा विहित्तिओ। एवमणंताणुवंधिमाण-माया-छोहाणं। अपचक्खाणावरणकोहस्स जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि॰-अणंताणुवंधिचउक्क॰ सिया विहित्ति॰, सिया अविहित्ति॰। सेसाणं पय॰ णियमा विहिति॰। एवं सत्तकसाय॰। कोहसंजलणाए विहित्तिओ मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त-वारस-कसाय-णवणोकसायाणं सिया विहित्तिओ, सिया अविहित्तिओ। तिण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ। माणसंजलणाए जो विहित्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा विहित्तिओ। सेसाणं सिया विहित्ति॰, सिया अविहित्ति॰। मायासंजलणा जो विहित्ति॰ लोभसंज॰ णियमा विहित्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहित्ति॰ सिया अविहित्ति को स्वात्तिन् सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु इसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। सम्यक्प्रितिके समान सम्यग्मिध्यात्वका कथन करना चाहिथे। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्यक्प्रकृतिके दो भंग होते हैं अर्थात् वह कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है और कदाचित् नहीं है।

§ १४३. जो जीव अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। तथा उसके शेष प्रकृतियों की विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो जीव अप्रयाख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्किकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु उसके शेष प्रकृतियों की विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार शेष सात कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिये।

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विमक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विमक्तिवाला
कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु वह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी
विमक्तिवाला नियमसे है। जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया और
लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव मायासंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह अपनेसे

हात्तिओ। लोभसंज० जो विहत्तिओ सो सन्वे० हेष्टिमाणं पय० सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति०। इत्थिवेदस्स जो विहत्ति० सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ। णद्यंसय-वेदस्स जो विहत्तिओ सो छण्णोक०-पुरिस-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेसाणं पदाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओ सो चदु-संजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पय० सिया विहत्ति० सिया अविहत्तिओ सो चदु-संजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पय० सिया विहत्ति० सिया अविहत्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। एवं पंचणोकसायाणं। एवं मणुसतियस्स। णवरि, मणुसिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स णियमा विहत्तिओ। पुरिसवेदस्स छण्णोकसायमंगो। पंचिदिय-पंचि०पज०-तस०-तसपज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-लोभकसायी-चक्खु०-अचक्खु० सुक्रले०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारीणमोघमंगो।

पहलेकी सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छुह नोकपाय, पुरुपवेद और चारसंख्वलनकी विभक्तिवाला निथमसे है। परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित है और कदाचित् नहीं है। जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकपाय, पुरुपवेद और चार संज्वलनकषायकी विभक्तिवाला नियमसे है। तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है, कदाचित् नहीं है। जो जीव पुरुपवेदकी विभक्तिवाला है वह चार संज्वलनकी विभ-क्तिवाला नियमसे है। परन्तु वह शेप तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव हास्य नोकषायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकपाय, पुरुष-वेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाला वह कदांचित् है और कदाचित् नहीं है। इसीप्रकार पांच नोकपायोंकी अपेक्षा कहना चाहिये। यह जो जपर ओघपरूपणा की है इसीप्रकार समान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जो नपुंसकवेदकी विभक्ति वाला है वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है। पुरुषवेदका छह नोकषायके समान कथन करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभकषायी, चक्षुद्र्शनी, अचक्षुद्र्शनी, शुक्क लेरयावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके सन्निकर्षका कथन ओघके समान है।

विशेषार्थ-मिध्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना नहीं की उसके अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा सम्यक्तवकी उद्वेलना करनेपर सत्ताईस और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करनेपर छन्वीस प्रकृतियां सत्तामें रहती हैं। उपशस-

५ १४४. आदेसेण णिरयगईए पोरईएस मिच्छत्तस्स जो विहात्तिओ तस्स सव्वप-यडीणमोघभंगो। एवं सम्मत्तस्स। सम्मामिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-वारस-कसाय-णवणोकसाय० णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । अणंताणुबंधिचडकस्स ओघभंगो । अपचक्खाण-कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउकाणं सिया श्रेणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके बिना चौबीस प्रकृतियां सत्तामें हैं । तथा जिस वेदकसम्यगृदृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा क्षायिक सम्यक्त्वके सन्मुख हुए वेदगसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेपर चौबीसकी. मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर वाईसकी और सम्यक्त्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है। अनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए पुरुपवेदी जीवके क्रमसे अप्रह्माख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनकोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्यलनलोमकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है वह पुरुप-वेद और छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं होता । इस प्रकार इन नियमोंको घ्यानमें रख कर ओघ और आदेशसे कहे गये सन्नि-कर्षका विचार करना चाहिये। इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियों के रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता है भी और नही भी है। उदाहरणार्थ लोभ संज्वलनकी विभक्तिवालेके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और नहीं भी होंगी, क्योंकि लोभसंज्वलनका सत्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है। पर मानसंज्व-लनकी विभक्तिवालेके लोमसंब्वलन अवस्य होगा, क्योंकि मानसंब्वलनका सत्त्वक्षय लोभ-संज्वलनके पहले हो जाता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

\$१४४. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें जो जीव मिध्यात्वकी विभक्ति वाला है उसके सब प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृतिकी अपेक्षा ओघके समान कथन करना चाहिये। जो जीव सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति वाला नियमसे है। किन्तु सम्यक् प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है। जो नारकी अप्रसाख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति वाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति वाला नियमसे

विहत्तिओ, सिया अविहत्ति । सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ । एवमेकारस-कसाय-णवणोकसायाणं । एवं पढमपुढिव-तिरिक्खगई—पंचिदियतिरिक्ख पंचि०तिरि०-पज्ज०-देव०-सोहम्मादि जाव उत्ररिमगेवज्जदेव०-ओरालियिमस्स०-वेउिव्वयिमस्स०-कम्म इय०-असंजद०-तिण्णि लेस्सा-अणाहारि ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तामि ति मिच्छ-त्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्काणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं वारसकसाय-णवणोक-

है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेप ग्यारह कपाय और नो कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। इसी प्रकार पहली पृथिवी, तिर्थंचगित, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, औदारिक-मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेश्या-वाले और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-नार्कियोंमें मिध्यात्व विभक्तिवालेके अनन्तानुवन्धी चतुष्क सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्व ये छह प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। विसंयोजकके अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होतीं तथा जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेखना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती। किन्तु इसके शेष सभी प्रकृतियोंकी सत्ता है। जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है उसके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता-नुवन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी होती हैं। जो कृतकृत्यवेदक-सम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सत्त्व नहीं होता। तथा जिस वेदक सम्यग्दृष्टिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके उक्त चारका सत्त्व नहीं होता शेषके छहोंका सत्त्व होता है। किन्तु इसके शेषका सत्त्व नियमसे होता है। सन्यग्मि-ध्यात्वकी विभक्ति वाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त ये पांच प्रकृतियां हैं भी और नहीं भी हैं। जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता-नुबन्धी चार नहीं हैं। तथा जिसने सम्यक्तवकी उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक्तव नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओघ कथनसे कोई विशेपता नहीं है। तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदिकी विभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सात प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव विकल्प जानना । जपर जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य मार्गणाएं गिनाई हैं वहां भी इसी प्रकार समझना ।

दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक खानके नारकी जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्ति वाला है वह सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी

साय०। णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ। जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो अणंताणुवंधिचउक्सस सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति०। सेसाणं पयडीणं णियमा विह० । सम्मामि० जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अविहः। सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । अणंताणुवंधिकोधः जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०। सेशाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ। एवं तिण्हं कसायाणं। एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी०-भवण०-वाणवेंतर०-जोदिसि० वत्तव्वं । पंचिं विरिव्अपञ्जव मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिव सिया विह० सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा अविहत्तिओ (विहत्तिओ)। एवं सोलसक०-णवणोक० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ । जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो सञ्च० पय० णियमा विहत्तिओ । जो सम्मामि० विहत्तिओ सो सम्मत्त० सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विह०। एवं मणुसअपज्जत्त-सन्व प्रकार वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यह जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ंप्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुब्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य-क्प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुवन्धी कोधके समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्यंच योनि-मती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

विशोषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना और अनन्तानुबन्धी चार की विसंयोजना संभव है। अतः ऊपर प्रकृतियों के सत्त्व और असत्व सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपर्युक्त प्रकारसे .घटित कर लेना चाहिये।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपयिष्ठिक जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षृत्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सोलहकषाय और नौ नोकषायकी अपेक्षा
कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मिध्यात्वकी विभक्ति नियमसे है।
जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्ति वाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है।
जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है भी और

एइंदिय-सन्त्रविगलिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-सन्त्रपंचकाय-तसअपज्ज०-मदि-सुदअण्णा-णि-विभैग-मिच्छादि०-असण्णीणं वत्तन्त्रं ।

६ १४५. अणुहिसादि जाव सन्बद्धसिद्धिविमाणे चि जो मिन्छत्तस्स विहित्तिओ अणंताणु०चउक्क० सिया विह०, सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विह०। एवं सम्मामिन्छत्तस्स। सम्मत्तस्स जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविहित्तिओ। सेसाणं णियमा विह०। अणंताणु०कोध० जो विहित्तिओ सो सन्वपय० णियमा विह०। एवं तिण्णं कसायाणं। अपचवस्वाणकोध० जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विहित्तिओ। एवसेक्कारसकसाय-णवणोकसायाणं।

\$१४६. वेउन्विय ० जो मिन्छत्तस्स विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० नहीं भी है, किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसीप्रकार लञ्ध्यपर्या- प्रक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लञ्ध्यपर्याप्तक, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, त्रस लञ्ध्यपर्याप्तक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवों के कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें सम्यक्त्व और सस्यग्निध्यात्वकी उद्देलना संभव है। अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैं वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये।

६ १४५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक प्रत्येक स्थानमें जो जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षासे कथन करना चाहिये। जो सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। अनन्तानुबन्धी कोधके समान अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कृषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार ग्यारह कृषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-नौ अनुदिशसे लेकर ऊपर सभी जीव सम्यग्द्रिष्ट ही होते हैं। अतः यहां २८, २१, २२ और २१ ये चार विमक्तिस्थान संभव हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये।

९१४६. वैक्रियिककाययोगियोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षकृति,

चउकि सिया विहत्ति सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मामि० जो विह० सो सम्मत्त-अणंताणु०चउकि सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पञ्ज० णियमा विह० । सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउकि सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विहित्तिओ । अणंताणु०कोध० जो विहित्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विहित्तिओ । एवं तिण्णि कसाय० । अपचक्षाण-कोध० जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विह० । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । आहार०-आहारमिस्स० मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ, सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०;

सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुवन्धी कोषकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुवन्धी कोषके समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोषकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोषकी अपेक्षा जिस प्रकार सिन्नकर्षके विकल्प कहे हैं, उसीप्रकार ग्यारह कवाय और नौ नोकवायोंकी अपेक्षा सिन्नकर्षके विकल्प कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-वैक्रियिककाययोगमें मिध्यादृष्टि और सम्यन्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव होते हैं। किन्तु कृतकृत्यवेदकसम्यन्दृष्टि नहीं होते, क्योंकि जो कृतकृत्यवेदकसम्यन्दृष्टि मनुष्य मरकर देव या नारिकयोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपयोप्त अवस्थामें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यादर्शन हो जाता है। अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीव २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष सेसाणं णियमा विह०। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अणंताणु०कोध० जो विहत्तिओ सो सन्वपय० णियमा विह०। एवं तिण्हं कसायाणं। अपञ्च०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विह०। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं।

§१४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसायाणमोध-मंगो। कोधसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसाय-णवुंस० सिया विहति सिया अविहत्ति (तिण्ण संजलण-अट्टणोकसाय० णियमा विह०। एवं तिण्हं संजलण०-अट्टणोकसायाणं। णवुंसयवेदस्स जो विहतिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसाय० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजलण-अट्टणोकसाय० णियमा विहतिओ। एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेद० णवुंसमंगो। प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसीप्रकार सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिथ्यात्की अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। अनन्तानुवन्धी कोधकी समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्मकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है मी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नौ नोक्तपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके होते हैं। पर ऐसा जीव क्षायिकसम्यग्दर्शनका प्रस्थापक नहीं होता, अतः इसके २८, २४ और २१ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये।

हु १९७ वेदमार्गणाके अनुवाद से कीवेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और वारह कषायों की अपेक्षा कथन ओघके समान है। जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि वारहकषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष तीन संज्वलन कषाय और आठ नोकपायों की विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार तीन संज्वलन और आठ नोकपायों की अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह चारों संज्वलन और बारह कषायों की विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह चारों संज्वलन और आठ. नोकपायों की विभक्तिवाला नियमसे है। नपुंसकवेदी जीवों के स्त्रीवेदी जीवों के समान कथन करना चाहिये। इतनी

पुरिसवेदएसु मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय०-णवणोकसाय० ओघभंगो। चदुसंजलण० ओघं। णवरि, पुरिसवेद०-चदुसंजलण० णियमा अत्थि।

§१४८. अगदवेदएसु मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पयडीणं णियमा विहित्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; एकारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा विह०। एवं सत्त-कसायाणं। कोधसंजलणस्स जो विहित्तिओ सो तिण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ: सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह०। माणसं-जलणं० जो विहित्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ; सेसाणं पय० सिया विह० सिया अविह०। मायासंजल० जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह०। लिया अविह०। कोमसंजल० जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह०। णित्थ (इिथ) वेदस्स जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह०। णित्थ (इिथ) वेदस्स जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह०। णित्थ (इिथ) वेदस्स जो विहित्तिओ हो प्रत्विती जीवोमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्मकृति, सम्यिमध्यात्व, अनन्तानुबन्धी कोध आदि वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। चार संज्वलन कपायोंका भी कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें प्रस्कृति

\$ १ ४८. अपगतयेदी जीवोंमें जो मिश्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कको छोड़कर शेव तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिश्यात्व सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्मिश्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोधके समान अप्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो कोध संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह मान आदि तीन संव्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो मान संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया आदि दो संव्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो माया संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभ संव्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो माया संव्वलनकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। को स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह मिश्यात्व सम्यक्षप्रकृति

और चार संज्वलन कपायोंकी विभक्ति नियमसे है।

सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० [ अद्वकसा०-णवंस० ] सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहित्तिओ । एवं णवंस० । पुरिसवेदस्स जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्वक०-अद्वणोक० सिया विह० अविह०; चत्तारिसंजलण० णियमा विह० । हस्स० जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्वकसाय-दोवेद० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकसाय० णियमा विहित्तिओ । एवं रदीए । एवमरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं ।

§११६. कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पुरिसमंगो। णवरि, पुरिसवेदस्स सिया विहचित्रो सिया अविहित्रो। एवं माणक०, णविर कोधक० सिया विह० सिया अविह०। एवं माय०, णविर माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोम०। णविर माय० सिया विह० सिया अविह०।] अकसाईसु मिन्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो सन्वपयदीणं णियमा विहित्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहित्तिओ सन्वपित्रे । एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहित्तिओ सन्विम्यास्त्र, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यास्त्र, सम्यक्ष्मकृति, सम्यम्यास्त्र, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु चार संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो हास्यकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यास्त्र, सम्यक्ष्मकृति, सम्यग्निध्यास्त्र, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है किन्तु चार संज्वलन, पुरुषवेद और रित आदि पांच नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार रितकी अपेक्षा तथा अरित, शोक, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा कथन करना चाहिये।

\$१ ४१.कषायमार्गणाके अनुवादसे को धकषा थी जी वों के पुरुष वेदी जी वों के समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि को धकषा थी जीव पुरुष वेदकी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। इसी प्रकार मानकषा थी जी वों के कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकषा थी जीव को धकपाय की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। इसी प्रकार मायाकषा थी जी वों के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषा थी जीव मानकषा यक्षी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। इसी प्रकार लो भकषा थी जी वों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लो भकषा थी जीव मायाकषा यक्षी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। अकषा थी जीवों में जो मिण्यात्व की विभक्ति वाला है वह नियम से अनन्ता जन्विक सिवा सब प्रकृतियों की विभक्ति वाला है। इसी प्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निष्थात्व की अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रताख्याना वरण को धकी विभक्ति वाला है

सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०, एकारसक० णवणोक० णियमा विहत्तिओ । एवमेकारसक० - णवणोकसायाणं । एवं जहाक्खादसंजदाणं ।

§१५०. आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जवणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०-चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ। सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; वारसकसाय-णवणोकमाय० णियमा विहत्तिओ। सम्मामिच्छत्त० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सम्मत्त-वारसक०-णवणोक० णियमा विहत्तिओ। अणंताणु०को० जो विहत्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ। एवं तिण्हं कसायाणं। वारसक०-णवणोकसाय० ओघभंगो। एवं संजद०-सामाइय-च्छेदो०ओहिदंस-सम्मादिष्टीणं वत्तव्वं।

\$१५१. परिहार० संजदेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु० सिया विह० वह मिध्यात्व, सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह अप्रलाख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति-वाला नियमसे है। इसीप्रकार अप्रलाख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकषायी जीवों के समान यथाख्यातसंयतोंके भी जानना चाहिये।

हु १५०. मितिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्पृकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह सम्यक्पृकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

\$१५१.परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला ' नियमसे है। जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और

सिया अविहः सेसाणं णियमा विहित्तओ । सम्मत्तः जो विहित्तओ सो मिच्छत्तसम्मामिः अणंताणुः चउक्कः सिया विहः सिया अविहः सेसाणं णियमा विहः ।
सम्मामिः जो विहित्तिओ सो मिच्छत्तः अणंताणुः चउक्कः सिया विहः सिया
अविहः सेसाणं णियमा विहः । अणंताणुः कोधः जो विहित्तिओ सो सन्वपयः
हीणं णियमा विहात्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं । अपचः कोधः जो विहित्तिओ सो
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिः अणंताणुः चउकः सिया विहः सिया अविहः एकारस
कसाय-णवणोकसायः णियमा विहः । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । एवं
संजदासंजदाणं । सुहुमसांपरायः मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो सन्वपयद्धीणं णियमा
विहितः । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपचः कोधः जो विहः सो मिच्छत्त-सम्मत्तसम्मामिः सिया विहः सिया अविहः सेसाणं णियमां विहः । एवं दसकः
णवणोकसायाणं । लोभसंजः जो विहात्तिओ सो सेसाणं सिया विहः सिया अविहः।

अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रयाख्यानावरण ऋोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व सम्यक्प्र-कृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। इसीप्रकार संयता-संयतोंके कथन करना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्ति-वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय शेष सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति-वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार लोभसंक्वलनको छोड़कर अप्रत्याख्यानावरण मान आदि दस कषाय और नौ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो छोमसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह शेष प्रक्र-तियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके २४.२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। यहांभी अनन्तानुबन्धी चारको छोड़कर शेष चौवीस प्रकृतियोंकी अपेद्धा विचार किया गया है। उपरके सभी विकल्प इसी अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये।

किण्ह-णील॰ वेउन्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि॰ मिच्छत्त॰ जो विहत्तिओ सो पणुबीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं पणुबीसपयडीणं ।

§ १५२. खइयसम्मादिद्दीसु अपच० कोघ० जो विहत्तिओ सो बीसण्हं पयडीणं णियमा विह०। एवं सत्तक०। सेसाणमोघमंगो। वेदगसम्मादिद्वीसु मिन्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०: सेसाणं णियमा विहित्तिओ। सम्मत्त० जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह०। एवं बारसक०-णवणोकसाय०। सम्मामि० जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं णियमा विह०। अणंताणु० कोघ० जो विहित्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विह०। एवं तिण्हं कसायाणं। उवसमसम्माइटीसु मिन्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहित्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त बारसकसाय-णवणोकसाय०। अणंताणु०कोघ० जो विहित्तिओ

कुष्ण और नीललेश्यावालोंके वैकियिककाययोगी जीवोंके समान सममना चाहिये। अभव्य जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी छोड़कर शेष पश्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार पश्चीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये।

§ १५२. श्वायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। वेदक सम्यग्दिष्टयोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ष्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यक्ष्मकृति, सम्यकिमध्यात्व, बारह कथाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना सम्यक्ष हो। इसीप्रकार सम्यक्ष्मकृति, सम्यकिमध्यात्व, बारह कथाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना

सो सन्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं । सासणसम्माइहीसु जो मिन्छत्तस्स विहत्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सन्वासिं पयडीणं । सम्मामिन्छादिष्टीसु मिन्छत्त० जो विहत्तिओ सो अणंताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त- बारसक०-णवणोकसाय०। अणंताणु० कोघ० जो विह० सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-पण्णारसक०-णवणोक० णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं ।

## एवं सिण्यासी समत्ती ।

११५३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण ओदेसेण य। तत्य ओघेण अद्वानीसंपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। एवं मणुस-तियस्स पंचिदिय-पंचिं पज्ज०-तस-तसपज्जत-तिण्णिमण्०-तिण्णि विच०-कायजोगि०-ओरालिय०-संजदा (संजद)-सुक्के०-भनसिद्धि०-सम्मादिद्वि०-आहारए ति वत्तव्तं। चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। सम्यग्निथ्यादृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवालामी है और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसी प्रकार सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्निथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्ष्रकृति सम्यग्निथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये।

इसप्रकार सन्निकर्ष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

११५३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सामान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यणी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन वचनयोगी, काययोगी, औदा-रिककाययोगी, संयत, शुक्तलेश्यावाले भव्य, सन्यगृद्दष्टि और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां ऐसी मार्गणाओं का ही अहण किया है जिनमें अडाईस प्रकृतियों की विभक्ति और अविभक्तिवाले नाना जीव संभव हैं।

§ १५४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं अत्थि णियमा विहत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्थि
विहत्तिया चेव । एवं पढमाए पुढवीए तिहिक्ख०-पंचिं०तिहिक्ख-पंचिं०तिहि०पज्ञत्तदेवा-सोहम्मीसाण जाव सव्वद्दसिद्धि ति वेडिव्वय०-पिहार०-संजदासंजद-असंजदपंचलेम्सेत्ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विहत्तिया णियमा
अत्थि । एवं पंचिंदियतिहिक्खजोणिणी-भवण०-चाण०-जोदिसि० वत्तव्वं । पंचिंदियतिहिक्खअपज्ञत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि;
सेसाणं विहत्तिया णियमा अत्थ । एवं सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदियअपज०तसअपज्ञ०-सव्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छादिष्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं।

ई १५४. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिश्यात्व, सन्यक्ष्रकृति, सन्यग्मिश्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कि विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं।
शेप इकीस प्रकृतियों की विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीप्रकार पहली पृथ्वीमें और सामान्य
तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म-ऐशान स्वर्गसे लेकर
सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत,
और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कथन करना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर
सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी
चतुष्कि विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और
व्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—सामान्य नारिकयोंसे लेकर पद्मलेश्यावाले जीवों तक सभी जीव इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर मिध्यात्व, सम्यक्तव, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं। तथा दूसरी पृथिवीसे लेकर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें सभी जीव वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति-वाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये। § १५५. मणुस्स-अपज्ज० सिया अत्थि सिया णित्थ। जिंद अत्थि तो छन्नीसं पयडीणं णियमा विहत्तिया, अविहत्तिया णित्थ। सम्मत्तस्स अह भंगा ८। तं जहा, सिया विहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिओ ३, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तिओ च ५, सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तिया च ६, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च ७, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ८। एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्वं। बेमण०-वेवचि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं-ताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। वारसक०-णवणोकसाय० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिणिण भंगा। एवमाभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-

विशोषार्थ-ये जपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो सभी जीव हैं पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यालकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं।

§ १५५, लड्स्यपर्याप्तक मनुष्य कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते। यदि होते हैं तो नियमसे सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वसे अतिरिक्त शेष छ्व्वीस प्रकृतियों की विभक्तिन वाले होते हैं। वक छ्व्वीस प्रकृतियों की अविभक्तिवाले नहीं होते हैं। तथा सम्यक्ष्रकृतिकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है २। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव होता है २। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है २। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव बोर अविभक्तिवाला एक जीव होते हैं १। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाला एक जीव होते हैं ६। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाल एक जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीवोंमें मिध्यात, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित् सभी जीव हैं १। कदाचित् अनेक जीव वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं १। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवश्चु-

चक्खु ॰ -अचक्खु ॰ -ओहिदंसण-सण्णि त्ति वत्तव्वं।

§ १५६, ओरालियमिस्स॰ जोगीसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय॰ सिया सन्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त॰ विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। एवं कम्मइय॰ वत्तव्वं। णवरि, सम्मत्त-सम्मामि॰ विहत्तिया भयणिजा। वेडिवयमिस्स॰ जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि॰-अणंताणु॰ चडक्काणं अद्य भंगा। तं जहा, सिया विहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, सिया विहत्तिओ च अविहत्तियो च ६, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ६, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तियो च ७, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तियो च

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में क्षीणकवाय गुणस्थान भी होता है और क्षीणक वायमें कदाचित् एक भी जीव नहीं रहता। यदि होते हैं तो कदाचित् एक और कदाचित् नाना जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। शेष कथन सरछ है।

हु १५६. औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित् मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार उक्त ल्ल्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं। तथा सन्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियमसे हैं। इसीप्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं।

विशोषार्थ-उपर मिण्यात्व आदि छन्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंके जो तीन भंग कहे हैं वे केवलीके कपाट समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्योंकि कदाचित् एक भी जीव केवलिसमुद्धात नहीं करता, कदाचित् अनेक जीव और कदाचित् एक जीव केवलिस-मुद्धात् करते हैं अतः उक्त तीन भंग बन जाते हैं। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है।

वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अन-न्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। वे इस्रकार हैं—कदाचित् एक जीव उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ४। कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और एक जीव अविभक्तिवाला है ५। कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ६। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हत्तिया चेदि ⊏। वारसकसाय-णवणोकसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवमाहार०-आहारमिस्स०जोगीणं।

६ १५७. वेदाणुवादेण इत्धिवेदेसु मिच्छच-सम्मान-सम्मामि०-अणंताणु० चउकाणं विहित्तिया अविहित्तिया च णियमा अत्थि । अहुकसाय-ण्युंसयवेदाणं सिया सन्वे जीवा विहित्तिया, सिया विहित्तिया च अविहित्तिओ च, सिया विहित्तिया च अविहित्तिया च एवं तिण्णि भंगा। चनारिसंजलण-अहणोकसायाणं णियमा अत्थि विहित्तिया, अविहित्तिया णिरिथ। एवं ण्युंस०, णविर इत्थिवेदे ण्युंस०मंगो। पुरिसवेदे मिच्छन-सम्मामि०-अणंताणु० चठकाणं विहित्तिया अविहित्तिया च णियमा अत्थि। अहुक०-अहणोकसाय० सिया सन्वे जीवा विहित्तिया, सिया विहित्तिया च अविहित्तिओ च, सिया विहित्तिया च अविहित्तिया च एवं तिण्णि मंगा। चनारिसंजलण-पुरिसवेदाणं विहित्तिया णियमा अत्थि। अवगदवेदेसु चउवीसण्हं पयडीणं सिया सन्वे जीवा और एक जीव अविभक्तिवाल हे ७। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल और अनेक जीव अविभक्तिवाल हे और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल हें। इसीप्रकार आहा-रक जीव विभक्तिवाल हें और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल हें। इसीप्रकार आहा-रक जाव विभक्तिवाल हें और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल हें। इसीप्रकार आहा-रक जाव विभक्तिवाल हें और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल हें। इसीप्रकार आहा-रक जाव विभक्तिवाल हें और अहा-रक्ति अनेक जीव विभक्तिवाल हों।

६१५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्तीवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मि-ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। अप्रताख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अपेक्षा कदाचित् सभी जीव विभक्तिवाले हैं। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है। कराचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन भंग होते हैं। चार संन्वलन और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा सभी स्त्रीवेदी जीव नियमसे विमक्तिवाले हैं, अविमक्तिवाले नहीं हैं। नपुंसकवेदी जीवोंके इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेद कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सन्यक्ष्रकृति, सन्मग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति-वाले और अविभक्ति जीव नियमसे हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा कदाचित् सभी पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले हैं १। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक पुरुष-वेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषवेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं। अपगतवेदियोंमें कराचित् सभी अपगतवेदी जीव चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है २ ! कुट्चित् अनेक जीव

अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा।

§ १५८. कसायाणुवादेण कोघस्स पुरिसमंगो। णवरि, पुरिस० बेमणमंगो। एवं माणक०। णवरि कोघ० वेमणमंगो। एवं मायक०। णवरि माण० बेमणमंगो। एवं लोभ०। णवरि माया० वेमणमंगो। एवं सामाइयच्छेदो०। अकसाय० अवगदवेद-भंगो। एवं जहाक्खाद० वत्तव्वं। सुहुमसांपराय० एक्कारसक०-णवणोक्रसाय-मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्टमंगा। तं जहा, सिया अविहत्तिओ, सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिओ च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिओ च विहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च विहत्तिया च विहत्तिया।

अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं।

हु १५८. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भंग पुरुषवेदी जीवोंके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असल और उमय मनो-योगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकपायीके क्रोधकी अपेक्षा असल्य और उमय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंके मानकषायकी अपेक्षा असल्य और उमय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असल्य और उमय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असल्य और उमय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके कथन करना चाहिये। अकषायिक जीवोंके अपगतवेदियोंके समान कथन करना चाहिये। तथा इसीप्रकार यथाल्यात संयत जीवोंके कहना चाहिये।

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण कोध आदि ग्यारह कषाय, नी नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव विभक्ति-वाला है १। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्ति-वाले हैं १। कदाचित् एक जीव अवभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव अवभक्तिवाला और अनेक जीव विभक्तिवाला है ६। कदाचित् अनेक जीव अवभक्तिवाला और अनेक जीव विभक्तिवाला है ६। कदाचित् अनेक जीव अवभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित् अनेक जीव अवभक्तिवाला है । लोमसंज्यलनकी अपेक्षा कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है । लोमसंज्यलनकी अपेक्षा कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं।

६ १५६. अभवसिद्धिय० सन्वपयडीओ णियमा अत्थि । खइयसम्माइष्टीसु एक्वीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । वेदगसम्मादिष्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि० सिया सन्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । अणंताणु०चउक्कस्स विहत्तिया अवि-हित्तिया च णियमा अत्थि । सम्मत्त-बारसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया णियमा अत्थि । उवसमसम्माइष्टीसु अणंताणुवंधिचउक्कस्स विह० अविह० अद्य भंगा । सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिया । एवं सम्मामि० । सासणेसु सन्वपय-डीणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया । अणाहारएसु ओघभंगो । णवरि, सम्मत्त-सम्मामि० विह० भयणिज्ञा ।

एवं णाणाजीवेहि संग-विचओ समत्तो ।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित् एक जीव क्षपक ही होता है। कदाचित् एक जीव उपशमक ही होता है। कदाचित् अनेक जीव क्षपक ही होते हैं। कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है। कदाचित् एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं। कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं। कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है तथा कदाचित् अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर २३ प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ मंग कहे हैं। पर वहां दोनों श्रेणीवालोंके लोभसंज्वलनका सत्त्व ही पाया जाता है। अतः इसकी अपेक्षा उपर्युक्त दो ही भंग होते हैं।

§ १५६. अभन्योंके सभी प्रकृतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित सभी जीव जीव मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १। कदाचित अनेक विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। किन्तु सभी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित् एक और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं। इसीप्रकार सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कदाचित् एक जीव और कदाचित् अनेक जीव होते हैं। अनाहारक जीवोंमें ओवके समान समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्निध्याद्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं।

§ १६० भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्वीसं पयडीणं विहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ मागो १ अणंता मागा । अविहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ मागो १ अणंतिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वत्तन्वं। णविर, विवरीयं कायन्वं। एवं काययोगि-ओरालियामिस्स०-कम्मइय०-अन्वक्खु०-भव-सिद्धि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तन्वं।

विशेषार्थ-अभव्यों और क्षायिकसन्यग्दृष्टियोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। वेदकसन्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीव नहीं पाया जाता, और कदाचित् एक जीव तथा कदाचित् अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी दृष्टिसे ऊपर मिध्यात्व और सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंके तीन भंग कहे हैं। उपशमसम्यक्त्व सान्तर मार्गणा है। इसमें कदाचित् एक जीव और कदा-चित् अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं। मिश्रगुणस्थान भी सान्तर मार्गणा है। इसमें अनन्ता-नुवन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित् एक और अनेक जीव प्रवेश करते हैं। अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं। शेष कथन सुगम है।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

हु १६०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छ्रव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण है शिक्तन्त बहुभागप्रमाण हैं। अविभक्तिवाछे सब जीवोंके कितने भागप्रमाण
हैं शिक्तन्तवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा कहना
चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदछ देना चाहिये। अर्थात् इन दोनों
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाछे जीव
सब जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं। इसीप्रकार काथयोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-क्षीणकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छन्बीस प्रकृतियोंकी अविभिन्तवाले हैं। शेष सब संसारी जीव छन्बीस प्रकृतियोंकी विभिन्तवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग हैं। इसी विवक्षासे ऊपर छन्बीस प्रकृतियोंकी विभिन्तवाले और अविभिन्तवाले जीवोंका भागाभाग कहा है। पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभिन्तवाले जीव थोड़े हैं क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके ही इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभिन्तवाले जीवोंसे खल्प है। अतः यहां अविभिन्तवालोंका प्रमाण अनन्त एकभाग कहा है। उपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समसना।

§ १६१. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिन्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विहित्तिया सन्वेजीवा० केव० १ असंखेज्जा भागा। अविहित्ति० सन्वजीव० केव० भागो १ असंखेजिदिभागो। सम्मत्त-सम्मामि० विहित्ति० सन्वजीवा० केविडिओ भागो १ असंखेजि आदिभागो। अविहित्तिया सन्वजीवाणं केविडिओ भागो १ असंखेजा भागा। सेसाणं पयडीणं णित्थ भागाभागो। एवं पढमाए पुढवीए। पंचिदियतिक्खि-पंचितिरि० पड्ज०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सहस्सारेत्ति-वेडिन्वय०-वेडिन्वयिमस्स०-तेड०-पम्म० वत्तन्वं। विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव वत्तन्वं। णवरि, मिन्छत्त-भागाभागो णित्थ। एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाण०-जोदिसि०वत्तन्वं।

§ १६२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०

§ १६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नरिकयों में मिध्यात और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव सब नरिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं । असंख्यात में भाग प्रमाण हैं । सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं । असंख्यात वें भाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं । असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । उक्त सात प्रकृतियों के सिवाय शेष प्रकृतियों की अपेक्षा नारिकयों में भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्थासे लेकर सहस्रार स्था तकके देव, वैक्षियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्याले जीवों के कहना चाहिये । इतनी विश्लेषता है कि वहां मिध्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-नरकमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं-ख्यात होते हुए भी वहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं। पर सम्य-क्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले एक भाग और अविभक्तिवाले बहुभाग हैं। इसी वातको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त मागाभाग कहा है। तथा पहली पृथिवीसे लेकर पद्म-लेक्यावाले जीवोंके इसीप्रकार भागाभाग संभव है। अतः इनके भागाभागको सामान्य नार-कियोंके भागाभागके समान कहा। किन्तु दूसरी पृथिवीसे लेकर और जितनी मागणाएँ ऊपर गिनाई हैं उनमें मिध्यात्वका अभाव नहीं होता। अतः इसके भागाभागको छोड़कर केप कथन सामान्य नारिकयोंके समान जाननेका निर्देश किया है।

११६२. तियँचगतिमें तिर्यचोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता-

विह० अविह० ओघभंगो । सेसाणं णात्थि मागाभागो । एवमसंजद०-तिणिलोस्साणं वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइयभंगो । सेसाणं णात्थि भागाभागो । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिदिय-पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज०-चत्तारिकायबादर०सुहुम०-पज्जतापज्जत०-विहंग० वत्तव्वं ।

§ १६३. मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया सन्वजीवा० केविडओ भागो श्वसंखेजा भागा। अविहत्ति० सन्वजीवा० केव० भागो श्वसंखेजिदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजिदिभागो । अविह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजिदिभागो । अविह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजि भागा। एवं पंचिंदिय-पंचिंदि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चक्खु०-ओहिदंस०-सुक०-सिण्णिति

तुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे और अविभक्तिवाछे तिर्यंचोंका भागाभाग ओघके समान है। तिर्यंचोंमें शेप इक्षीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन छेश्यावाछे जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रियतिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्- प्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारिकयोंके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकछेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्तक, त्रस छन्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके वादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभंगाझानी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्य तिर्यंचोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिध्यात्वादि सात प्रकृति-योंकी अपेक्षा ओघके समान मागाभाग वन जाता है। शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सर्वदा पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना। तथा पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात है अतः इनका मागाभाग सामान्य नारिकयोंके समान कहा है।

हु १६३. मनुष्यगितमें मनुष्यों मिण्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायों की विभक्ति-वाले मनुष्य सभी मनुष्यों के कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहु भागप्रमाण हैं । तथा अवि-भक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्यों के कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात वें भागप्रमाण हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्यों के कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात वे भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्यों के कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहु भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, चक्षु-दशनी, अविधिद्यीनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवों के कहना चाहिये। इतनी विशेषता वत्तवं। णविर, आभिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छत्रभंगो। सुकलेस्सि० दंसणितय-अणंताणु० विह० संखेजा भागा। अवि० सखेजदिभागो। मणुसपज्ञ०-मणुसिणीणमेवं चेव। णविर संखेजं कायव्वं। एवं मणपज्जव०संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तव्वं। णविर, सामाइयच्छेदो० लोभ० भागाभागो णित्थ
एगपदत्तादो। आणद-पाणद० जाव सव्बहुसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ संखेजजा भागा। अविह० सव्वजी० केव० १
संखेजिदिभागो। सेसाणं णित्थ भागाभागो। एवमाहार०-आहारिमस्स०-पिरहार०

६१६४. इंदियाणुवादेण एइंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघमंगो। सेसाणं णत्थि भागाभागो। एवं वादरसुहुम-एइंदिय०-पन्ज०अपज्ज०-वणप्फदि०-णिगोद०वादर-

है कि मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंमें सम्यक्पश्चित और सम्यग्निश्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिश्यात्वके समान है। तथा शुक्छछेश्यावाछे जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे जीव सभी शुक्छछेश्यावाछे जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। और अविभक्तिवाछे जीव सभी शुक्छछेश्यावाछे जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यित्वयोंमें इसीप्रकार भागाभाग हैं। इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां असंख्यात कहा है वहां वहां यहां संख्यात कर छेना चाहिये। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके छोभकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्योंकि वहां छोभ नियमसे हैं। आनत और प्राणत स्वर्गसे छेकर सर्वार्थसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिश्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्म्ययात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे जीव उक्त स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। संख्यातवें भागप्रमाण हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार अहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी और परिहारविश्चिद्धसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

\$ १ ६ ४ . इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां रोष छन्वीस प्रकृतियों की अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अप-याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीव, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त,

सुहुम०-पन्ज ०अपन्ज ०-मदि-सुद ०-मिन्छादिष्टि-असणिण त्ति वत्तन्वं।

६१६५. वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियमंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-अट्टणोक० भागाभागो णित्थ। एवं णउंस० वत्तव्वं। णवरि इत्थिवे० अत्थि भागाभागो। सव्वत्थ अणंतभागालावो कायव्वो। पुरिसवेदे पंचिदि०मंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-पुरिस० भागाभागो णित्थ। अवगदवेद० चउवीस० विह० सव्वजी० केव० १ अणंतिमभागो। अविह० सव्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवमकसाय०-सम्मादिष्टि-खइय० वत्तव्वं।

१६६. कसायाणुवादेण कोघ० ओघभंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण०भागाभागो
 बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पर्याप्त जीव, बादर निगोद अपर्याप्त
 जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव, मल्रज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-उपर्युक्त मार्गणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्तव और सम्य-ग्मिध्यात्व इन दोनोंका सन्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा शेपका सन्त्व ही है। अतः इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मार्गणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है।

हु १६५. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान मागामाग होता है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंके चार संज्वलन और आठ नोकषायकी अपेक्षा मागामाग नहीं होता। इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है। परन्तु नपुंसकवेदी जीवोंके मागामाग कहते समय सर्वत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तभाग कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवोंमें पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। अपगतवेदी जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। वथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके सिमस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अकषायी, सम्यग्हिष्ट और क्षायिक सम्यग्हिष्ट जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

विश्रोषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवालोंका प्रमाण असंख्यात है। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणावालोंका प्रमाण अनन्त है। अतः जहां जितनी प्रकृतियोंका सत्त्व और असत्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त व्यवस्था- जुसार इन मार्गणाओं में भागाभाग जानना।

§ १६६. क्रषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीवोंके चार संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता।

णित्थ। एवं माण०, णविर तिण्णिसंजलण० मागामागो णित्थ। एवं माय०, णविर दोण्हं संजलण० मागामागो णित्थ। एवं लोम०, णविर लोम० मागामागो णित्थ। सहुमसांपराय० तेवीसपयि विह० विह० सन्वजी० केव० १ संखेजिदिमागो। अविह० सन्वजी० केव० १ संखेजि मागा। लोगसंजलण० मागामागो णित्थ०। जहाकखाद० चडवीस० विह० केव० १ संखेजिदिमागो। अविह० सन्वजी० केव १ संखेजिदमागो। अविह० सन्वजी० केव १ संखेजिदमागो। संजदासंजद० मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सन्वजी० केव० १ असंखेजा भागा। अविह० केव० १ असंखेजा भागा। सेसाणं णित्थ मागामागो।

इसीप्रकार मानकषायी जोवोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके भागा-भाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके लोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता।

विशेषार्थ-कोषादि प्रत्येक कषायवाले जीव अनन्त हैं अतः इनका भागाभाग ओघके समान बन जाता है। शेष विशेषता ऊपर बतलाई ही है।

स्हमसांपरायिक संयत जीवोंमें तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्व स्हमसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं ! तथा अविभक्तिवाले समस्त स्हमसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्हमसांपरायिक संयत जीवोंके लोभसंब्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । यथाख्यात संयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । संयतासंयत जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कित्ती विभक्तिवाले जीव सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संयतासंयत जीवोंके शिव प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है ।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपरायिक और यथाख्यातसंयत जीवोंमें उपशमश्रेणीवालोंसे क्षपक-श्रेणीवाले संख्यातगुणे होते हैं, अतः इनका मागामाग उक्त रूपसे कहा है। यद्यपि संयता-संयतोंका प्रमाण असंख्यात है तो भी उनमें मिध्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिवाले असंख्यात बहुमाग कहे हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षः मागामाग नहीं होता। § १६७. अभव्वसिद्धि० छ्रव्वीसंपयि भागामागो णित्य । वेदगसम्माइ० मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जा मागा । अविह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जादिमागो । सेसाणं णित्य मागाभागो । उवसम० अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जा मागा । अविह० सव्वजी० के० १ असंखेज्जादिमागो । सेसाणं णित्य मागामागो । एवं सम्मामि० वत्तव्वं । सासण० अद्वावीसपयडीणं णित्य मागामागो ।

## एवं भागाभागी समत्ती ।

§ १६८. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छन्वीसंपय० विह० अविह० केत्रिया १ अणंता । सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केत्रि० १

हु १६७. अभव्य जीवोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व है इसिलये भागाभाग नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये। सब सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके अद्याईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं है।

विशेषार्थ-अभव्योंमें सभीके छन्नीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा-भाग नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सम्यग्मि-ध्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्याद-ष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी अपेक्षा भागाभाग कहा है। सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है, अतः भागाभाग नहीं होता।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

ई १६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति वाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं १ सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं १ असंखेजा । अविहत्तिया अणंता । एवमणाहारएसु वत्तव्वं ।

६१६६.आदेसेण णिरयगईए णेरईएस मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० केत्तिया १ असंखेज्जा। वारसक०-णवणोक० विह० केत्तिया १ असंखेज्जा। एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्ज०-देवा सोहम्मीसाण जाव अवराइद०-वेडिव्वय०-तेड०-पम्म० वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव। णवरि मिच्छत्तस्स अविह० णित्थ। एवं पंचिदि०तिरि०जोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं।

ह १७०. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-अणंताणु०चडक० विह० केति० १ अणंता । अविह०केति० १ असंखेडा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० केति० १ असंखेडा । असंख्यात हैं । अविभक्ति वाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-ओवसे छव्दीस प्रकृतिवाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवोंके छव्दीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। तथा अविभक्तिवाले भी अनन्त हैं, क्योंकि इनमें सिद्धोंका भी प्रहण हो जाता है। पर सम्य-क्त्व और सम्यग्मिण्यात्व प्रकृतिवाले जीव असंख्यात ही होते हैं, क्योंकि इन दो प्रकृतियोंके कालमें संचित हुए जीवोंका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता। शेष सभी जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैं अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है। छव्दीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालोंमें अनाहारकोंकी मुख्यता है। अतः अनाहारकोंका कथन ओघके समान करनेका निर्देश किया है।

<sup>§</sup> १६८. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्य-मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे तथा अविभक्तिवाछे जीव कितने हें ? असंख्यात हैं। बारह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्तिवाछे जीव कितने हें ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थच, पंचेन्द्रिय तिर्थच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म ऐशान स्वर्गसे छेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, पीतछेइयावाछे और पद्म-छेइयावाछे जीवोंके कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि द्वितीयादि पृथिवीवाछे नारकी जीव मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे नहीं है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

§ १७०. तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्-प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले

अविह० केति० १ अणंता। बारसक०-णवणोकसाय० विह० केति० १ अणंता। एवमसंजद-तिण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्वं। णविर, किण्ह-णीलले० मिच्छत्त० अविह० के० १ संखेज्जा। पंचि०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केति० १ असंखेजा। मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० विह० असंखेजा। एवं मणुसअपज्ञ०-सन्विनालिदिय-पंचिदियअपज्ञ०-चत्तारिकाय-बादरसुहुम०-तेसिपज्ञ०-अपज्ञ०-बादर-वणप्फदि० पत्तेयसरीर०-वादरणिगोदपदिष्टिद०-तेसिपज्ञ०-अपज्ञ०-तसअपज्ञ०-विहंग० वत्तव्वं।

\$१७१.मणुसगईए मणुस्सेसु छन्त्रीसंपयदीणं विह० केत्ति० ? असंखेजा। अविह० केत्ति० ? असंखेजा। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा। मणुसपज्ञ०-मणुसिणीसु अद्वावीस० विह० अविह० केत्तिया ? संखेजा। एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-छेदो० वत्तन्त्रं। णविर सामाइयछेदो० लोह० अविह० णित्थ। सन्वद्द० मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० केत्ति० ? संखेजा। वारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेजा (संखेजा)। एवमा-

तिर्यंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन अशुम केइयावाले जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्णलेइयावाले और नीललेइयावाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, नादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर,बादर निगोद प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रसलब्ध्यपर्याप्त और विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये ।

\$१७१.मनुष्यगितमें मनुष्योंमें छञ्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यिम-ध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अहाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके लिक्नी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । सर्वार्थसिद्धिमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सन्य-रिमध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्किनी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

हार०-आहारमिस्स०-परिहार० वत्तव्वं ।

\$१७२.इंदियाणुवादेण एइंदियबादरसुहुम-तेसिंपज्ञ०-अपज्ञ० छव्वीसपयि विह-तिया केत्तिया १ अणंता । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० ओघमंगो । एवं वणप्पदि-णि-गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज्ञ०-अपज्ञ०-मिद-सुदअण्णाणि-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तव्वं । पंचिदिय-पंचिं०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क० विह० अविह० णारयमंगो, वारसक०-णवणोकसाय० मणुसमंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चव्खु०-ओहिदंस०-सुक्क०-सण्णि ति।

\$१७३. कायजोगीस मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विह० के० १ अणंता । अविह० केतिया १ असंखेजा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमंगो । वारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० १ अणंता । अविह० संखेजा । एवमोरालिय०-अचक्खु० भवसिद्धि०-आहारएति वत्तव्वं । ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक-संख्यात हैं । तथा बारहकषाय और नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिहारविद्युद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

६१७२. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओषके समान है। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण नारिकयोंके समान है। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण नारिकयोंके समान है। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है। इसीप्रकार पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अविधद्शैनी, श्रुक्रलेरयावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

§१७३.काययोगी जीवोंमें मिध्यात और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यातकी विभक्ति और अविभक्तिवाले काययोगी जीवोंका परिमाण ओवके समान है। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले काययोगी जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी

साय० विह० केति० १ अणंता। अविह० केति० १ संखेजा। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमंगो। एवं कम्मइय०। णवरि, अणंताणुवंधिचर्डक० अविह० केति० असंखेजा। वेउव्वियमिस्स० मिन्छत्त० विह० केति० असंखेजा। अविह० कें ७ १ संखेजा। सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चर्डक० विह० अविह० केति० १ असंखेजा। बारसक०-णवणोकसाय० विह० केति० १ असंखेजा।

\$१७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-अष्टक०-णंबुस० विह० के० १ असंखेडां। अविह० संखेडा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चडक० विह० अविह० के० १ असंखेडा । चत्तारिसंजलण-अष्टणोक० विह० के० १ असंखेडा । पुरिसवेद० पंचि-दियमंगो । णवरि, चत्तारिसंज०-पुरिस० विह० के० १ असंखेडा । णंबुसयवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चडक० तिरिक्खोधमंगो । अङ्क०-इत्थिवेद० विह० के० १ अणंता । अविह० के० १ संखेडा । चत्तारिसंजलण-अष्टणोकसाय०

जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण ओंघके समानं हैं।

इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनंन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले कार्मणकाययोगी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। वैक्रियकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं।
तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्षश्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात
हैं। वारह कथाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं।

\$१.५४. चेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदियों में मिश्यात्व, आठ कषाय और नपुंसक्वेदकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । सम्य-क्ष्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । चार संज्वलन और आठ नोक्रंषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीवोंका परिमाण पंचेित्रयोंके समान हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ! असंख्यात हैं । नपुंसकवेदी जीवोंमें मिश्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तिर्यंच ओघके समान हैं । आठ कषाय और स्नीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीवहें ! श्रांनन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले कितने जीवहें ! अंगन्त हैं । संख्यात हैं । चार संज्वलन और आठ नोक्षायोंकी विभक्तिवाले जीव हैं ! अपंगतवेदी जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं !

विह् अणंता । अवगद्वेद व्च च वीसंपयदीणं विह के ? संखे आ । अविह वे के ? अणंता । एवमकसाय० वत्तव्वं । कोधकसाय० कायजोगिभंगो । णवरि, चत्तारि-संजलण् विह० के० ? अणंता। एवं माण० । णवरि तिण्णिसंजलण् विह० अणंता । एवं माय॰, णवरि दोण्हं संजलणाणं विह॰ अणंता । एवं लोभ॰, णवरि लोभविह० के० ? अणंता । सुहुमसांपराय० दंसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय० विह० अविह० केचि० १ संखेजा । लोभसंजलण० विह० के० १ संखेजा । जहा-क्खाद० चउत्रीसंपयडीणं विह० अविह० संखेजजा । संजदासंजदेसु भिच्छत्त-सम्मत्त-समामि० विह० के० ? असंखेज्जा । अविह० के० ? संखेज्जा । अणंताणु०चउक्० विह० अवि० के० ? असंखेज्जा । वारसक०-णवणोक० विह० के० ? असंखेज्जा । अभव्व० छ्रव्वीसंपय० विह० के० १ अण्ता । सम्मादिष्ट्रि० त्खर्य० सन्त्रपय० विह० के॰ ? असंखेज्जा। अविह॰ के॰ ? अणंता। वेदयसम्मत्त॰ मिन्छत्त-सम्मामि॰ विह॰ संख्यात हैं। तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। अपगतवेदी जीवोंके समान

अकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये।

क्रोध कवायी जीवोंका परिमाण काययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कोधकषायी जीवोंमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। इसी-प्रकार मानकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानादि तीन संब्दलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंमें मायादि दो संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंमें लोभसंज्वलनवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं।

सूचमसांपरायिक संयत जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ नोकषा-योंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं। यथाख्यातसंयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। संयतासंयत जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अवि-भक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अवि-भक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-वाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं।

अभ्वयोंमें छच्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । सम्यग्-दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने ज़ीव हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि

के॰ ? असंखेज्जा । अवि॰ के॰ ? संखेज्जा । अणंताणु॰चउक्क॰ विह॰ अविह॰ के॰ ? असंखेज्जा । सम्मत्त-बारसक॰-णवणोकसाय॰ विह॰ के॰ ? असंखेज्जा । उव-समसम्माइ० अणंताणु॰चउक्क॰ विह॰ के॰ ? असंखेज्जा । अविह॰ के॰ ? असंखेज्जा । सेसपय॰ विह० असंखेज्जा । एवं सम्मामि० । सासण० अष्टावीसंपयडीणं विह० के॰ ? असंखेज्जा ।

## एवं परिमाणं समत्तं।

११७५.खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्बीसंपय-डीणं विह० केवडिखेत्ते १ सन्वलोगे । अविह० केव० खेत्ते १ लोगस्स असंखेज्जिद-भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सन्वलोगे वा । सम्मत्त-सम्मामिन्छताणं विह० के० खेते १ लोगस्स असंखे०भागे । अविह० सन्वलोगे । एवं तिरिक्ख०-सन्वएईदिय०-

जीवों में मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। अवन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति, बारेह कषाय और नौ नौक-षायोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा श्रेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा श्रेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं।

विशेषार्थ-आदेशकी अपेद्मा जो सब मार्गणाओं में परिमाण कहा है सो किस मार्गणावाले जीवोंका कितना प्रमाण है, किस मार्गणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मार्गणामें विभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये। विशेष वक्तव्य न होने से अलग अलग विशेषार्थ नहीं लिखा।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§१७५. च्रेत्रासुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छन्नीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सब लोकमें रहते हैं । छन्नीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें भाग या लोकके असंख्यात बहुमाग या सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं १ अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्व लीकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्व लीकप्रमाण क्षेत्रमें

चत्तारिकाय॰-बादर-तेसिमपज्ज॰-सुहुम॰-पज्जत्तापज्जत-बादरवणप्पदिपत्तेय॰-तेसिमपज्ज॰बादरणिगोदपिदिद्दिद॰-तेसिमपज्ज॰-वणप्पदि॰-बादर-सुहुम॰-तेसि पज्ज॰
अपज्ज॰-कायजोगि-ओरालि॰-ओरालियिमिस्स॰-कम्मइय०-णवुंस॰-चत्तारिक॰-मिद्
सुद्रअण्णाणि-असंजद॰-अचवखु॰-तिण्णिले॰-मवसिद्धि॰-अभवसिद्धि॰-मिन्छादि॰
असिण्ण॰-आहारि॰-अणाहारि ति वत्तव्वं । णवरि, काययोगि-कम्मइय०-भवसिद्धियअणाहारिमगणाओ मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णित्थ । सेसाणं मगणाणं अष्टावीसपयदीणं विहत्तिया के॰ खेते १ लोगस्स असंखे॰भागे । णवरि, वादरवाउपज्जना
लोगस्स संखेज्जदिभागे । सन्वत्थ समुक्तिणावसेण सन्वपयदीणं विहत्तियाविहत्तियपदिसेसो च जाणिय वत्तव्वो ।

## एवं खेत्तं समत्तं।

रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा ये चारों वादर और उनके अपर्योप्त, पृथिवी कायिक आदि चार सुक्ष्म और इनके पर्योप्त तथा अपर्योप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक्यरीर तथा इनके अपर्योप्त, वादर निगोद-प्रतिष्ठित तथा इनके अपर्योप्त, वनस्पतिकायिक, वादर और सुक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्योप्त और अपर्योप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, वौदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोषादि चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्छुद्रश्चेनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारी और अनाहारी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों-मेंसे काययोगी, कार्मणकाययोगी, भन्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर अन्य मार्गणाओंमें केवलिसमुद्धातपद सन्वन्धी विशेषता नहीं है। शेषं मार्गणाओंमें अट्टाईस प्रकृति-योंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हें। इतनी विशेषता है कि वादर वायुकायिक पर्योप्त जीव छोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इतनी विशेषता है कि वादर वायुकायिक पर्योप्त जीव छोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। सर्वत्र समुत्कीर्तनाके अनुसार सर्व प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति पर्दोमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-छन्नीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान चेत्र सव लोक है यह तो स्पष्ट है, क्योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छन्नीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वल्प हैं अतः इनका वर्तमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होगा अधिक नहीं। तथा छन्नीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालें जीवोंमें सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य हैं, अतः इनका वर्तमाव क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग, लोकके असंख्यात बहुभाग और सब लोक प्रमाण वन जाता है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवालोंमें

६१७६.फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषे० छ्य्वीसं पय० विह० केविद्धयं खेतं फोसिदं १, सञ्बलोगो । अविहित्तिएहि केविद्धि० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जिदिमागो असंखेज्जि मागा सम्बलोगो वा। सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केव० १ लोगस्स असंखेज्जिदिमागो अह चोहसमागा वा देखणा सम्बलोगो वा। अविहित्ति० केव० १ सम्बलोगो । एवं तिरिक्खोणं सम्बएइंदिय-चत्तारिकाय-बादर-तेसिमपञ्ज-सुहुम०-पञ्जत्तापञ्जत्त-बादरवणप्फिदिपत्तेय०-तेसिमप-ज्जत्त-बादरिणगोदपदिष्टिद०-तेसिमपज्ज-वणप्फिदि०-बादर-सुहुम-तेसि पञ्जतापञ्जत्त-काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवंस०-चत्तारिकसाय-मिद-सुद-अण्णाणि-असंजद०-अचवर्खु०-तिण्णिलोस्सा-भवसिद्धि०-अभवसिद्धि०-मिच्छादिष्टि०-

एकेन्द्रिय मुख्य हैं और उनका वर्तमान क्षेत्र सब लोक है अतः उक्त दो प्रकृतियोंकी अवि-भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब लोक बन जाता है। यह सामान्य कथन हुआ। इसी प्रकार मार्गणाओंकी अपेत्ता कथन करते समय उक्त सभी प्रकृतियोंके सत्त्व और असस्वका विचार, करते हुए जहां जो विशेषता संभव हो उसके अनुसार कथन करना चाहिये। जिसका संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है।

इसप्रकार क्षेत्राजुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ १७६. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा छुन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोकका स्पर्धा किया है । अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्ध किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्परी किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्षकृति और सम्यग्निध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वछोक चेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवीकाय आदि चार स्थावर काय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुका-यिक और इन चार बादरोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाय-योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, मलझानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचश्चदर्शनी, कृष्य आदि तीन केश्यात्राले, भन्य, अभन्य, असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । णवरि, अभवसिद्धि० सम्मत्त-सम्मामि० (वन्जाणं) अविह० णित्थ । कायजीगि०-कम्मइय०-भवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओ मोत्तृण अण्णत्थ केवलिपदं णित्थ । तिरिक्खोधिम अणंताणुषंधिच उक्तअविहित्ति-याणं छ चोहसभागा । एवमोरालिय०-णवुंसयवेदाणं वत्तव्वं । एदेसु मिन्छ० अविह० छोगस्स असंखे० भागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अह चोहसभागा णित्थ । चत्तारि कसाय-असंजद-अचक्खु०मिन्छ०-अणंताणु० अविह० अह चोहसभागा । तिण्णि- लोस्सा० लोगस्स असंखे०भागा । वृत्तसेस-मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि०वन्जाण- मिवहित्तया णित्थ, अण्णत्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्वो ।

६१७७. जादेसेण णिरयगईए णेरइएस अडावीसपयडीणं विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० केव० खेतं फोसिदं? लोगस्स अंसेखन्जदिभागो, छ चोइसभागा वा देसणा।

मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अभव्य जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड्कर रोष प्रकृतियोंकी अवि-भक्ति नहीं है। तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर उपर्युक्त शेष मार्गणाओंमें केविलसमुद्धात पद नहीं है। सामान्य तिर्थेचोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी और नपुंसकवेदी जीवोंके कहना, चाहिये । इन उक्त मार्गणाओं में मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंब्यातवें आंगप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिषाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागत्रमाण नहीं है | क्रोधादि चारों कवायवाले, असंयत और अचक्षद्रीनी जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्ता-नुबम्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमाणः क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा कृष्ण आदि तीन छेश्यावाले जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्ता-तुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। ऊपर जिन मार्गणाओं में अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभावकी अपेक्षा स्पर्श कहा है उन मार्गणाओंको छोड़कर ऊपर कही गई शेष मार्गणाओंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निण्यात्व को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं है। इनके अतिरिक्त औदारिक-मिश्रकाययोगी आदि मार्गणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना पाहिये।

§१७७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने च्रेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण च्रेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ मिन्छा० अणंताणु० ४ अविह० केव० १ लोगस्स असंखे० मागो। पटमपुटवीए खत्तमंगो। एवं णवगेवज्ज० जाव सन्बद्ध०-वेजिन्वयिमस्स०-आहार०-आहारिस्स०-अवगद्वेद-अकसाय-मणपज्जव०-संजद-सामाइयछेदो०-पिरहार०-सुहुम०-जहाक्खादेत्ति वत्तव्वं। णविर, अवगद्वेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेसु अविहत्तियाणं केविलमंगो कायच्वो। अण्णत्थ वि पद्विसेसो जाणियच्वो। विदियादि जाव सत्तिमि ति सन्वपयडीणं विहत्तिएहि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिएहि य केविडयं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे-अदिभागो एक वे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोहसभागा वा देस्णा। अणंताणु० अविह० लोग० असंखे० भागो।

§१७८. पंचिंदियतिरिक्खतिएसु सन्वपयडीणं विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० केविडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो सन्वलोगो वा । अणंताणु० ४ अविह० केव० १ लोग० असंखे० भागो छ चोइसमागा । पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०

कम छ्रह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। तथा मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्किन की अविभक्तिवाले सामान्य नारिकयोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यान्तें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पहली पृथिवीमें स्पर्श क्षेत्रके समान होता है। इसी प्रकार नौ प्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायिक, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारिवद्यद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकषायी, संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके जहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकषायी, संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। तथा ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंकेंसे मनः-पर्ययज्ञानी आदि अन्य मार्गणास्थानोंकें भी पद्विशेष जान लेना चाहिये।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अनन्तानुवन्धीकी अविभक्तिवाछे उक्त द्वितीयादि पृथिवीके नारकियोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

§ १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिय योन्सिती तिर्यंचोंमें सर्व प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्ग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातेंव भाग चेत्रका और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया

पज्जि० मिन्छ० अविह० केत्र० १ लोग० असंखे० मागो । एवं पांचि०तिरि०अपज्ज०-सन्त्रमणुस्स-सन्त्रतिगलिदिय-पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज० बादरपुढवि०-बादरआउ०-बादरतेउ०-बादरवणप्फिदिपत्तेय०-बादरणिगोदपदिष्ठिदपज्जताणं वत्तन्तं । णविरि, मणुस्सितिए अविहत्तियाणं केत्रलिभंगो कायन्त्रो । अण्णत्थ सम्म०-सम्मामि० वज्जा-णमविह० णित्थ । बादरवाउपज्जत्त० सन्त्रपयि विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स संखेज्जिदभागो सन्वलोगो वा । णविरि, सम्म०-सम्मामि० विह० वद्यमाणेण लोग० असंखे० मागो ।

६१७६.देवेसु सन्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे०भागो, अष्ट णव चोहसभागा वा देखणा । मिन्छत-अणंताणु० अविह० लोगस्सं असंखे० भागो अष्ट चोहसभागा वा देखणा । एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण०-वाण०-जो

है ? लोकके असंस्थातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागों में से छह भागतमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पंचेन्द्रिय तिर्थेच और पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्तकों में मिण्यात्वकी अविभक्ति-वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागत्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्तक, सब प्रकारके ममुख्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादद जल्कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त और वादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिनियोंमें उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले मनुष्योंका स्पर्श केविल्स समुद्धात पदके समान कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्य-पर्याप्तक आदि मार्गणाओं में सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । होते सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । होतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले वादर वायुका-पर्श किया है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले वादर वायुका-पर्श किया है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले वादर वायुका-पर्श जीवोंने वर्तमान कालकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

§१७१. देवें में सब प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्प्रकृति और सम्य-गिमध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ? मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंके स्पर्शका कथन करना दिसि॰सन्त्र-पय॰ विह॰ सम्म०-सम्मामि॰ अविह॰ केविडयं खेतं फोसिदं १ लोग॰ असंखेज्जिदिभागो, अद्धुष्ट अद्य णव चोहसभागा वा देस्णा । अणंताणु॰चउक्क॰ अविह॰ केव॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो, अद्धुष्ठ अद्य चोहसभागा वा देस्णा। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारेत्ति सन्वपय॰ विह० दंसणितय-अणंताणु॰ ४ अविह॰ के॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो, अद्य चोहसभागा वा देस्णा। आणद-पाणद-आरणच्चुद॰ सन्वपयिडि॰ विह० सत्तपयिडि॰ अविह० के॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो वा देस्णा।

६ १८०. पंचिदिंय-पंचि०पञ्ज०-तस-तसपज्ज० सन्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अह चोदसभागा वा देख्ला सन्वलोगो वा । सेस० अविह० केवलिभंगो,णविर अणंताणुबंधि० अविह० अह चोदसभागा वा देख्ला। एवं पंचमण०-पंचवि०-इत्थि-पुरिसवेदेसु वत्तन्वं। णविर,

चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतियी देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और दर्शनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले खौर सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसन्वाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसन्वाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसन्वाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसन्वालिक चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

\$१ = 0. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाछे एक चार प्रकारके जीवोंका स्पर्श केविलसमुद्धातपदके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे एक चार प्रकारके जीवोंने त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार पांचों

केवलिभंगो णात्थे । चक्खुदंसणी-सण्णीणमेवं चेव वत्तव्वं । वेउव्वियकायजोगि० सव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केव० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अह तेरह चोइसभागा वा देखणा । मिच्छत्त-अणंताणु०४ अविह० लोगस्स असंखे०भागो, अह चोइसभागा वा देखणा ।

§ १८१. अभिणि०-सुद०-ओहि० सत्तपय० विह० सत्तपय० अविह० केविडयं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे०भागो अह चोइसभागा वा देखणा । सेस० अविह० खेत्तभंगो । एवमोहिदंसण०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-उवसम०-सम्मामिच्छाइहीणं वत्तव्वं । णविर, अविहत्तिय० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तव्वो । विहंग० सव्व-पय० विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० के० खेतं फोसिदं १ .लोग०असंखे० भागो, अह चोइसभागा वा सव्वलोगो वा ।

§ १८२. संजदासंजद० सन्वपय० विह्न० अणंताणु० अविह्न० के० खेतं फोसिदं १
मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंमें कहना चाहिये। इतनी
विशेषता है कि इनमें केविलसमुद्धातपदके समान स्पर्श नहीं है। चक्षुदर्शनी और संज्ञी
जीवोंके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सव प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाले तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मिध्यात्व और
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले वैक्रियिककाययोगी जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग चेत्रका और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे फुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श
किया है।

ई१८१. मित्रञ्जानी श्रुतज्ञानी और अवधिक्ञानी जीवोंमें सात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुल कम श्राठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मित्रज्ञानी श्रादि जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्द्दिट, क्षायिकसम्यग्द्दिट, वेदकसम्यग्द्दिट, उपशमसम्यग्दृद्धि और सम्यक्मिध्याद्दिट जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं-में अविभक्तिवाले जीवोंके पदिवशेष जानकर कहना चाहिये । विभंगज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोगके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुल कम आठ भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§१८२. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अनन्तानुबन्धी

लोग॰ असंखे॰मागो, छ चोइसमागा वा देखणा । दंसणतिय॰ अविह॰ खेत्तमंगों । एवं सुकलेस्सि॰ । णवरि अविह॰ केवलिपदमिश्य । तेउ॰ सोहम्मभंगो । पम्म॰ सणक्कुमारमंगो । सासण॰ सच्वपय॰ विह॰ के॰ खेत्तं फोसिइं ? लोगस्स असंखे॰ मागो, अह बारह बोइसमागा वा देखणा ।

## एवं फोसणं समसं।

§१८३. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण अद्वावीसं-पयडीणं विहात्तिया केवचिरं कालादो होंति १ सव्बद्धा । एवं जाव अणाहारएति वत्तव्वं । णवरि, मणुसअपञ्ज० छ्रव्वीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केवचिरं कालादो होंति १ जह० खुद्दाभवग्गहणं एगसमओ, उक्क० पित्ति० असंखे० भागो। वेउव्वियमिस्स० छ्रव्वीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केव० १ जह० अंतोग्रुहुत्तं चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौद्द भागोंमें से कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृति-योंकी अविभक्तिवाले शुक्ललेश्यावाले जीवोंके केवलिसमुद्धातपद है । पीत लेश्यावाले जीवोंका स्पर्श सौधर्म व्वर्गके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंका स्पर्श सानव्कुमार व्वर्गके समान है । सासादन सम्यग्हिष्ट जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

आठ भाग और बारह नाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

\$१८३.कालानुगमकी अपेक्षासे निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिसवें काल है । अर्थात् जिनके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपयाप्तक मनुष्योंमें छब्धीस प्रकृतियोंकी और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मध्याप्तकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुहासवम्हणप्रमाण है और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मध्याप्तकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है । तथा दोनोंका जत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है । तथा दोनोंका लक्तिना काल है शिक्तिवाले कितना काल कितना काल है शिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिवनिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिवनिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिक्तिवाले कितना कित

एगसमओ, उक्क० पतिदो॰ असंखे॰मागो। आहार॰ अद्वावीसं पय० विह० के॰ १ जह॰ एगसमओ, उक्क० अंतोमु॰। एवमवगद॰-अकसाय-सुहुमसांपराय-जहाक्खादाणं, णविर च्छवीसपय० वच्चं। आहारमिस्स० अद्वावीसपय० विहित्त के॰ १ जह॰ अंतोमुहुत्तं, उक्क० अंतोमुहुत्तं। उवसमसम्मा॰ अट्वावीसपय० विह० के॰ १ जह॰ अंतोमुहुत्तं। उक्क० पतिदो॰ असंखे॰ भागो। एवं सम्मामि॰। सासण॰ अद्वावीसपय० विह० के॰ १ जह॰ एगसमओ, उक्क० पतिदो॰ असंखे॰ मागो। कम्मइय०-अणा-हार० सम्मत्त-सम्मामि॰ विह० जह॰ एगसमओ, उक्क० आविरुयाए असंखेजिद-मागो।

एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो।

चत्र्वष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आहारककाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार अपगतवेदी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके खानमें चौवीस प्रकृतियां कहना चाहिये। आहारकिम काययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त है। उपशम सम्यग्हिष्ट जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है। जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातंव भागप्रमाण है। इसी प्रकार सम्यग्मिध्याहिष्ट जीवोंके कहना चाहिये। सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ-ओवसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सान्तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातंस्यत जीवोंको छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं यह भी स्पष्ट है। पर सान्तर मार्गणाओं और उक्त स्थानोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका सर्वदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मार्गणाएं स्वयं सान्तर हैं, इन मार्गणाओंवाले जीव सर्वदा नहीं होते, तथा अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातसंयत जीव यद्यपि पाये तो सर्वदा जाते हैं पर इनका सर्वदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षासे जानना चाहिये और सयोगी

६१८४. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अहावीसण्हं पयडीणं विहित्तियाणमंतरं केव० १ णित्थ अंतरं। एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं। णविर मणुस-अपज्ञ० अहावीसंपयडीणमंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो। एवं सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं। वेउव्वियमिस्स० छव्वीसंपय० विहित्ति० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुहुत्ता। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं केव०। जह० एगसमओ, उक्क० चडवीस मुहुत्ता। आहार०-आहारमिस्स० अहावीसंपय० विहित्ति० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुध्यं। एवम-

अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैं। इसिलये यहां ऐसे अपगतवेदी, अकपायी और यथाएयातसंयत जीव विवक्षित हैं जो चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हों। ग्यारहवें गुण स्थान तक्रके ही जीव ऐसे हो सकते हैं। पर उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीपर जीव सर्वदा नहीं चढ़ते। अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है। इस प्रकार इन सान्तर मार्गणाओं में और अपगतवेदी आदि स्थानों में सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है। इन मार्गणाओं में नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और उत्कृष्ट काल खुदाबन्धमें बतलाया है वही यहां पर लिया गया है। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ।

\$१ ८ ८ अन्तराजुयोगद्वारकी अपेका निर्देश दो प्रकारका है — ओघनिर्देश और आदेश निर्देश । उनमें अोधनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवों का कितना अन्तरकाल है ? अन्तरकाल नहीं है, क्यों कि २० प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों में अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमक असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि जीवों के कहना चाहिये । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवों में छुव्वीस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है । सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवों अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल कितना है श्राहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवों अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है । इसी प्रकार अक्षयी और यथाख्यातसंयत जीवों के

कसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्यं । णविर चउवीसपयाडिआलावो कायव्यो । अवगदवेद० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अष्टकसाय-दोवेद० विह० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेसपय० विह० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा।

§ १८५. सुहुमसांपराइय० दंसणितय-एकारसक०-णवणोकसाय० विहें० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । लोभसंजलण० विहित्ति० अंतरं जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा । उवसयसम्माइष्टी० अट्टावीसपय० विह० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० चडवीसमहोरत्ताणि । सत्तरादिंदियाणि ति किण्ण पर्छाविज्ञदे १ ण, पाहुडगंथाभिष्पाएण उवसमसम्माइष्टीणं सत्तरादिंदियंतरणियमाभावादो । कम्मइय०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० अंतो-मुहुत्तं । सव्वत्थ अविहित्तयाणं कालंतरप्रक्षवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो ।

एवमंतरं समत्तं

कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौवीस प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंमें मिण्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्म-ण्यात्व, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एकसमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्तव है। तथा शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाले अपगतवेदी जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कृह महीना है।

ह्र्रद्रम् सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नी नोकपायकी विभक्तिवाछे जीवोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षपृथक्त्व है । छोभसं ज्वलनकी विभक्तिवाछे जीवोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ छह महीना है । उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें श्रद्धाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौवीस दिन रात है ।

शंका-अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि कसायपाहुड प्रन्थके श्राभिप्रायानुसार उपश्मसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात होनेका नियम नहीं है।

कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है। सभी मार्गणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काल और अन्तरका कथन जानकर करना चाहिये, क्योंकि उसका कथन सुगम है।

१८६९ भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्त्र-

विशेषार्थ-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये ओघकी अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है। गतिमार्गणा से लेकर अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार जानना । पर जो आठ सान्तर मार्गणाएं और अकषायी, यथाख्यातसंयत, अवगतवेदी, कार्म-णकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाल पाया जाता है। सान्तर मार्गणाओं में लव्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और उपशमसम्यग्दप्रियोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहाँ अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना | वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें छच्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-काल वही है जो वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है। केवल सम्यक्प्रकृति और सम्यमिध्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस मुहूर्त है, इतनी विशेषता है। उपशमश्रेणीकी अपेक्षा उपशान्तमोह और यथाख्यातसंयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व होता है इसी अपेक्तासे अकषायी श्रौर यया-ख्यातसँयतोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर आहारककाय योगियोंके समान कहा है । तथा अपगतवेदियोंमें मिध्यात्व, सन्यग्मिध्यात्व, सन्यक्ष्रकृति, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल उपशमश्रेणीकी अपेक्षा जानना । उपशम-श्रेणीका अन्तर ऊपर वतलाय। ही है। तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तर क्षपकश्रेगीकी अपेक्षासे जानना । क्षपकश्रेगीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता है। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कथन करना। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसं-परायमें क्षपकश्रेगीवालोंके एक सूक्ष्म लोभ रहता है अतः इसका अन्तर क्षपकश्रेगीकी अपेक्षासे और शेष प्रकृतियोंका अन्तर उपशमश्रेणीकी अपेक्षासे कहना । कार्मणकाययोगी और अनाहारकोंमें ,सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जो जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है उसका मतंतव यह है कि उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक श्रन्तर्मुहर्त काल ६क भरकर विग्रहगतिसे नहीं जाते हैं । यहां प्राभृत प्रन्यके श्रभिप्रायानुसार उपशमसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सात दिन रात न वतलाकर साधिक चौवीस दिन रात वतल या है सो प्रकृतमें प्रामृत प्रन्थसे मूल कसायपाहुड, उसकी चूर्णि और उचारणावृत्ति इन सवका प्रहण होता है। क्योंकि इसका अधिकतर खुलासा उचारणावृत्तिमें ही मिलता है।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । \$१ = ६. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है – ओघ निर्देश और आदेश निर्देश पयडीणं जे विहत्तिया तेसिं को भावो ? ओदइओ भावो । कुदो ? संतेसु वि अवसे-सभावेसु तेसु विवक्खाभावादो ।

एवं भावो समचो

१८७६ अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्थाणप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा, सन्वत्थोवा छन्वीसंपयडीणं अविहित्तिया, विहित्तिया
अणंतगुणा । के ते १ उवसंतकसायप्पहुडि जाव मिन्छादिष्टि ति । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सन्वथोवा विहित्तिया । के ते १ अष्टावीस-सत्तावीस-चउबीससंतकम्मिया
तेवीस-वावीससंतकम्मिया च । अविहित्तिया अणंतगुणा । के ते १ छन्वीस-एक्कवीस
संतकम्मियप्पहुडि जाव सिद्धा ति । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिमिस्स०-

उनमें से ओघकी अपेक्षा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन माव है ? औदियक भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवद्या नहीं है।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

\$१८७.अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं। वह इसप्रकार है—छव्वीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुरो हैं।

शंका-छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ?

समाधान-उपशान्तकषायसे छेकर मिथ्यादृष्टि तकके जीव छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे होते हैं।

सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्षिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीव सबसे थोड़े हैं। शंका—सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीव कौनसे हैं ?

समाधान-जिनके अष्टाईस, सत्ताईस, चौबीस, तेईस और बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वे सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव हैं।

सन्यक्प्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे इन दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं ?

शंका-जिनके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है वे जीव कौनसे हैं ?

समाधान-छन्नीस प्रकृतिवाले जीव और इक्कीस प्रकृतिवाले जीवोंसे लेकर सिद्ध जीवों तकके सब जीव उक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले हैं।

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और नपुंसकवेदी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आठ

कम्मइय०-णवुंस । णवरि णवुंसयवेदे अद्वणोकसाय-चदुसंजलणाणं अविहत्तिया णत्थि । आहारि-अणाहारीणं भवसिद्धियाणं च ओघभंगो ।

\$१८८. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस सन्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिन्छताणं विहत्तियां अविहत्तियां असंखे अगुणा। मिन्छत्त-अणंताणु०च उक्काणं सन्वत्थोवा अविहत्तियां, विहत्तियां असंखे अगुणा। एवं पढमपुढवि-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख पज्ञत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारे ति वत्तन्वं। विदियादि जाव सत्तिमि ति सन्वत्थोवा अणंता-णुवं धिच उक्क० अविहत्तियां, विहत्तिया-[अ] संखे अगुणा। सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं नोकपाय और चार संन्वलनोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं। आहारक, अनाहारक और भन्य जीवोंके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है।

विशेषार्थ—बारहवें गुणस्थानसे छेकर चौदहवें गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीव ऐसे हैं जिनके मोहनीय कर्मकी सत्ता नहीं पाई जाती। किन्तु शेष ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवोंके मोहनीय कर्मकी सत्ता है। इसिछये प्रकृतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी अवि-भिक्तवाछोंसे उन्हींकी विभक्तिवाछे जीव अनन्तगुणे बतछाये हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व अछगसे कहा है। उसमें भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ता सब जीवोंके नहीं पाई जाती किन्तु जो उपशम सम्यगृदृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्तको प्राप्त कर छिया है, या जिन्होंने इन दो प्रकृतियोंकी त्तपणा अथवा उद्देछना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है शेष सब संसारी जीवोंके और मुक्त जीवोंके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, इसिछिये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछोंसे अविभक्तिवाछे जीव अनन्तगुणे हैं। इन सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे कौन जीव हैं इसका निर्देश मूछमें किया ही है।

हु१ ८८. आदेशिनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिक योमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्षिण्यान्त्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्यदेव और सौधमें खर्गसे लेकर सहस्रार खर्ग तकके देवों के कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरक में अनन्तानुबन्धी चतुष्क-की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। जिन मार्गणाओं जीवों का प्रमाण असंख्यात है उन सभी मार्गणाओं सम्यक्ष्रकृति श्रीर सम्यिग्ध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालों का कथन नारिक यों समान करना चाहिये। आश्य यह है कि असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओं सम्यक्

असंखेजरासीसु सन्वत्थं णिरयमंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणी०-भवण०-वाण० जोदिसिय ति ।

\$१=६. तिरिक्खेसु सन्वत्थोवा मिन्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विवरीयं वत्तन्वं । एवमेइंदिय - बादर - सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-वणप्फिदिकाइय-णिगोद-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-मिद-सुदअण्णाण असण्णि ति वत्तन्वं । णविर मिन्छत्त-अणंताणु० अप्पाबहुअं णित्थः; अविहात्तिया-णमभावादो । पंन्धिदियातिरिक्खअपज्जत्त - मणुसअपज्ज० - तसअपज्ज० - पंन्धिदिय-अपज्ज० - सन्विवग्रिंदिय-पज्जत्तापज्जत्त-पुढवि-आउ-तेउ-वाउ० तेसि-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फिदिय-पज्जत्तापज्जत्त-वादरणिगोदपदिष्टिद-पज्जत्ता-प्रकृति और सन्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सवसे थोड़े हैं । तथा सन्यक्पकृति

प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। तथा सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये।

\$१८६. तिर्यंचोंमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। यहां सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालेंका कथन इस उपर्युक्त कथनसे विपरीत करना चाहिये। अर्थात् तिर्थंचोंमें सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तिवालें जीव सबसे थोड़े हैं। तथा सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तिवालें जीव अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, निगोद जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और असंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवोंमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालें जीव नहीं हैं।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्तक, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्कायिक, वायुकायिक तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त आपर्याप्त, बादरनिगोदप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी अवि-

पज्जत्तएसु सन्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विहत्तिया, अविहत्तिया असंखेजगुणा।

§१६०. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा अद्वावीसंपयडीणं अविह०, विह० संखेजगुणा। आणदादि जाव सन्वद्वेत्ति सन्वत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, विह० संखेजगुणा। वेउन्विय०-वेउन्वियमिस्स०-तेउ०-पम्म० देवमंगो। एवं जाणिद्ण णेदन्वं जाव अणाहारएति।

६११.परत्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सन्वत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, सम्मामिन्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तो विसेसो १ वावीसविहत्तिपणूणसत्तावीसविहत्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अविहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमसंखेजदिभागो । को पिड० १ सम्मामि० विहत्ति०पिडभागो । मायासंज० अविहत्तिया विसेसािहिया। केत्तियमेत्तो विसेसो १ लोहक्खवगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा० ।

भक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं।

६ १६०. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यितयों अद्वाईस प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। आनत स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक मिध्यात्व आदि सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। वैक्रियिककायग्रोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये। इसी प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये।

हु १६१. परस्थान अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्धित्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है १ सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है । सम्यग्धित्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । गुण-कारका प्रमाण क्या है १ अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । प्रतिभागका प्रमाण क्या है १ सम्यग्धित्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है । प्रतिभागका प्रमाण क्या है १ सम्यग्धित्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना प्रतिभागका प्रमाण है । लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है १ लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण है । मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण है । मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण करने वाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण

के॰मेत्तो वि॰ १ मायासंजलणखवगमेत्तो । कोधसंज॰ अवि॰ विसेसा॰ । के॰ मेत्तो १ माणसंजलणखवगमेत्तो । पुरिस॰ अविह॰ विसेसा॰ । के॰ मेत्तो १ कोधसंजल॰ खवगमेत्तो । छण्णोक॰ अविह॰ विसेसा॰ । के॰ मेत्तो १ पुरिस॰ णवकचंधकखवगमेत्तो । हात्थवेद॰ अविह॰ विसे॰ । के॰ मेत्तो १ छण्णोकसायखवगमेत्तो । णवुंस॰ अविह॰ विसे॰ । के॰ मेत्तो १ हित्थ॰ खवगमेत्तो । अद्दकसायाणं अविह॰ विसेसा॰ । के॰ मेतो १ तेरसविहित्तियमेत्तो । मिच्छत्तस्स अविह॰ विसेसा। के॰ मेत्तो १ तेवीस-वावीस-इगवीसविहित्तियमेत्तो । अणंताणु॰ चउक्क॰ अविह० विसेसा॰ । के॰ मेत्तो १ चउवीसविहित्तियमेत्तो । तेसिं चेव विहित्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो १ अणंताणुवंधि॰ अविहित्तियमितिहित्स व्यवीवरहिदस व्यवीवरासिम्हः अणंताणुवंधि॰ अविहित्तियिहित्स व्यवीवरहिदस व्यवीवरासिम्हः अणंताणुवंधि॰ अविहित्तिपिहि

है उतना विशेषका प्रमाण है। मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? मानसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेपका प्रमाण है। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोक्षायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकवन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ? छह नोकषायोंकी क्षपणा करनेवाळे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। स्त्रीवेदकी अविभक्ति-वाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रसाण है उतना है। नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, वाईस और इक्कींस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्त्र्णे हैं। गुण-कारका प्रमाण कितना है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव राशिमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाली जीवराशिका भाग देनेपर जो लब्ध

आवे उतना गुणकारंका प्रमाण है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्या-त्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीस प्रकृति-थोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका अमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे न्यंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे खीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अभिक हैं। विशेषका प्रनाण कितना है ? बारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाळे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। स्नीवेदकी विभक्तिवाळे जीवोंसे छह नोकषायोंकी विभक्तिवाले नीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। छुद्द नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीवरेंसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। फ्रोधसंब्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे सानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। मानसंज्वलनकी विभक्ति-वाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव, विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। माया-संब्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे लोससंब्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? एकविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना

विरहिदलोभसंजल० अविहात्तियमेतो । सम्मत्तस्स अविहत्तिया विसेसाहिया । के० मेत्रो १ वावीसविहत्तिएहि ऊणसत्तावीसविहत्तियमेत्रो ।

§ १६२. आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगईए णेरईएसु सन्वत्थोवा मिन्छत्तस्स अविहत्तिया। के ते १ इगिवीस-वावीससंतकिमया। अणंताणु० चडक्क० अविहत्तिया असंखेजगुणा। को गुणगारो १ आविष्ठियाए असंखेजिदिमागो। कुदो १ चडवीस-संतकिमयग्गहणादो। सम्मत्तस्स विहत्तिया असंखेजगुणा। को गुण०। आविष्ठियाए असंखेजिदिमागो। कुदो १ वावीस-चढुवीसविहत्तियसहिद-अष्टावीससंतकिमय-ग्गहणादो। सम्मामि० विह० विसे०। के० मेत्तो १ वावीसविहत्तिएहिं परिहीण-

है। लोभसंज्वलनकी विसक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवालोंके प्रमाणमेंसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवालोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेप रहे उतना है। सम्य-मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके प्रमाणमें से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है।

शंका-नारिकयोंमें मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कींनसे हैं।

समाधान-इक्कीस और बाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाळ नारकी जीव मिध्यात्त्रकी अविभक्तिवाळे हैं।

सिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारिकी असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है १ गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। इतने गुणित होनेका कारण यह है कि अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारिकयोंका प्रहण किया गया है। अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारिक जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है १ आवलीका असंख्यातगं भाग है। इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां बाईस और चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिक जीवोंका प्रहण किया है। सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिक जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिक विभक्तिस्थानवाले नारिक विभक्तिस्थानवाले नारिक विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिक विशेष प्रमाणोंमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारिक विशेष प्रमाणोंमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारिक विशेष प्रमाणोंमेंसे वाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारिक वाले नारिक वाले प्रमाण घटा हैने

सत्तावीससंतकिम्मयमेनो । सम्मामिच्छन-अविद्वत्तिया असंखे ज्ञगुणा । को गुणगारो ? सम्मामि० विद्वतिएहिं किंचूणणेर इयविक्षं असूचीए ओविट्टदाए जं भागल इं तित्तय-मेन्तसेढीओ गुणगारो । छदो ? छव्वीसिवहित्तियाणं पाहण्णेण गहणादो । सम्मन्त अविद्व विसे० । के० मेनो ? वावीसिवहित्तियूणसत्तावीससंतकाम्मयमेनो । अणंताणु० चडक० विद्व० विसेसा० । के० मेनो ? एकवीसिवहितिएहि यूणअद्वावीसिवहित्तियमेनो । मिच्छन्त० विद्व० विसेसा० । केति० ? चडवीसिवहित्तियमेनो । बारसक०-णव-णोकसायविद्व० विसेसा० । के० मेनेण ? वावीस-इगवीसिवहित्तियमेनेण । एवं पढमपुढवी-पंचिंदियितिरिक्तव-पंचिं०तिरिक्तवपज्जत्त-देव-सोहम्मीसाण जाव सहस्सार-वेडिव्वय० वेडिव्वयिमस्स०-तेड०-पम्म० वत्तव्वं ।

पर जो प्रमाण शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है। सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंके प्रमाणसे नारिकयोंकी कुछ कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो माग छन्ध आवे उतनी जगछेणियां प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण है । इसका कारण यह है कि सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयों-में छन्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंका प्रधानरूपसे ग्रहण किया है। सम्यग्मि-ध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंके प्रमाणमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्यानवाले नारिकयोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है। सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे अनन्तानुबन्धी. चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? अद्राईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंके प्रमाणमेंसे इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्था-नवाले नारिकरोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारिकयोंसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंका जितना प्रमाण है उतना है। मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे बारह कषाय और नौं नोकषायोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण किंतना है ? बाईस और इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंका जितना प्रमाण है उतना है। इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे छेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये।

§१६३. विदियादि जाव सत्तमीए सन्वत्थोवा अणंताणु० चउक्क० अविह० । सम्मत्त० विह० असंखेजजगुणा । सम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखे० गुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० विहत्ति० विसेसा० । वावीसं-पयडीणं विह० विसेसा० । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण-वाणः-जोदिसि० वत्त्ववं ।

९१ ६४.तिरिक्खेसु सन्बत्थोवा सिन्छत्तः अविह् । अणंताणु ० च उक्त ० अविह ० असंखेजगुणा । सम्मत्तविह ० असंखेज गुणा । सम्मामि ० विह ० विसे ० । तस्से व अविह ० अणंतगुणा । सम्मत्तअविह ० विसे ० । अणंताणु वंधीच उक्कविह ० विसे सा ० । मिन्छत्तविह ० विसे सा ० । मिन्छत्तविह ० विसे सा ० । वारसक ० - णवणोक साय ० वि० विसे ० । एवम संजद ० - किण्ण - णील - काउ - से स्सा ० । पंचिदियतिरिक्ख अपज्ज ० सन्वत्थोवा सम्मत्त ० विह तिया । सम्मामि ० विह ० विसे ॥ तस्सेव अविह ० असंखेज गुणा । सम्मत्त ० अविह ० विसे ० । मिन्छत्त - सोल -

हु१ ३. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकी जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनीमती, भवनवासी, व्यन्तर और स्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

६१६८ तिर्यचोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव असन्तगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव अवन्तगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले कीर क्पोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच छञ्च्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष

सक०-णवणोकसाय० विह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविग्रालिदिय-पंचि-दियअपज्ज०-तसअपज्ज०-चत्तारिकाय-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्ते-यसरीर०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिष्टिद-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-विमंगणाणीणं वत्तव्वं ।

६१६५. मणुसगईए मणुसेसु सन्वत्थोवा लोभसंजल० अविहात्तया । के ते १ खीण-कसायप्पहुं जि जाव अजोगिकेवित ति । मायासंजल० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसे० । कोधसंजल० अविह० विसे० । पुरिस०अविह० विसे० । छण्णोकसाय-अविह० विसे । हित्थ० अविह० विसे० । णवुंस० अविह० विसे० । अडुक० अविह० विसे० । मिन्छत्त० अविह० संखे०गुणा । अणंताणु० चउक० अविह० संखेजगुणा । सम्मत्त० विह० असंखेजज-गुणा । सम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखेजजगुणा । सम्मत्त० अविह० विसे०।

अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर और सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये।

११६५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें लोमसंज्वलनकी अविमक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। शंका-लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य कौनसे हैं ?

समाधान-क्षीणकषाय गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव छोभसंज्वछनकी अविभक्तिवाछे हैं।

लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्ति-वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चनुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्पप्रकृतिकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे

अणंताणुचउक्क विह विसे । मिच्छत्त विह विसे । अष्टक विह विसे । णांतुस विह विसे । इत्थि विहात्त विसे । छण्णोकसाय विह विसे । पुरिस विह विसे । को धसंजल विह विसे । माणसंजल विह असंखे ज्ज गुणं तिम्ह संखे ज्ज गुणं काय वं । मणुसिणी सु सव्वत्थो वा लो भसंजल अविह । माणसंजल अविह विसे । पांतुस अविह विसे । अधुं का अविह विसे । अधुं का अविह विसे । अधुं का अविह विसे । मिच्छत्त अविह संखे ज्ज गुणा । अणंताणु व्य उक्क अविह संखे ज्ज गुणा । सम्मत्त विह संखे ज्ज गुणा । सम्मामि विह विसे । तस्से व अविह संखे ज्ज गुणा । सम्मत्त अविह विसे । अणंताणु व्य उक्क विह विसे ।

चतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे स्नीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंख्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोभ संज्वलनकी विभक्ति-वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। मनुष्य पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये। सनुष्यनियों में लोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी श्रविभक्तिवालं जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे स्त्रीवेदकी श्रविभक्तिवाले जीव ।वशेष श्रिधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी श्रिविभक्तिवाले जीव विशेष श्रिधिक हैं। इनसे श्राठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव संख्यात्गुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्निभध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्ता-जुनन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले

मिच्छत्त विह् विसे । अहक विह विसे । णवुंस विह विसे । इत्थि विह विसे । विह विसे । विह विसे । स्त्रणोक विह विसे । को घसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । को घसंजल विह विसे ।

६१६६ आणद-पाणद्पहुिं जाव उवरिमगेवज्ज ति सव्बत्थोवा मिच्छत्त०अविह०। सम्मामिच्छत्त०अविह० विसेसा०। सम्मत्त० अविह० विसेसा०। अणंताणु० चडक्क० अविह० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जगुणा। सम्मत्त० विह० विसे०। सम्मामि० विह० विसेसा०। मिच्छत्त० विह० विसेसा०। बारसक० णवणोक० विह० विसे०। अणुिं सादि जाव सव्वहे ति सव्वत्थोवा सम्मत्त० अविह०। मिच्छत्त-सम्मामि० अविह० विसे०। अणंताणु० चडक० अविह० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जगुणा। मिच्छत्त-सम्मामि० विह० विसेसा। सम्मत्त० विह० विसेसाहिया। बारसक०-णवणोक० विह० विसे०।

जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक्षवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्निवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 'मानसंज्वजनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 'मानसंज्वजनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

\$११६ आनत और प्राणत स्वर्गसे लेकर उपिरम प्रैवेयक तक सिध्यात्वकी अविभक्ति-वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यिगध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभ-क्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यिगध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यात्वकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कथाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाछे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं।

६१६७. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सञ्वत्थोवा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मत्त० अविह० विसे०। मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो-क० विह० विसे०। एवं वादर-सुहुम-एइंदिय-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फदि०-णिगोद०-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइष्टि-असण्णि ति वत्तव्वं।

§१६८.पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त० सन्वत्थोवा लोभसंजल० अविह०। मायासंजल० अविह० विसे०। माणसंज० अविह० विसे०। कोधसंजल०अविह० विसे०। पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोकसाय० अविह० विसे०। इत्थि० अविह० विसे०। पुरिस० अविह० विसे०। अष्ठक० अविह० विसे०। मिच्छत्त० अवि० असंखेजगुणा। अणंताणु०चउक्क० अविह० असंखेजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० असंखेजगुणा। सम्मत्त० अविह० विसे०। अणंताणु०

ई१ ८७.इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों संस्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सस्यिमध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे सस्यिमध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे सस्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सोल्रह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्थाप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक वादर वनस्पतिकायिक अपर्थाप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म विगोद अपर्याप्त, सरक्षम विगोद अपर्याप्त, स

३१ ६ द. पंचित्रिय, पंचित्रिय पर्याप, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें होमसंज्वहनकी अविभक्तिवाहें जीव सबस थांड़े हैं। इनसे माया संज्वहनकी अविभक्तिवाहें जीव विशेष
अधिक हैं। इनसे मान संज्वहनकी अविभक्तिवाहें जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंज्वहन की अविभक्तिवाहों जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाहों जीव
विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाहों जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छीवेदकी अविभक्तिवाहों जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाहों जीव
विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाहों जीव विशेष अधिक हैं। इनसे
भिण्याह्मकी अविभक्तिवाहों जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्ताहुवन्धी चतुष्ककी अविभाक्तवाहों जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्षप्रकृतिकी विभक्तिवाहों जीव श्रिष्यातगुणे हैं।
इनसे सम्याग्मध्याह्मकी विभक्तिवाहों जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्याह्मकी
अविभक्तिवाहों जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्षप्रकृतिकी अविभक्तिवाहों जीव विशेष

चउक्क विह विसे । मिच्छत्त विह विसे । अष्ठक विह विसेसा । णवंस विहं विसेसा । इतिथ विह विसे । छण्णोक विह विसे । पुरिस विह विसे । पुरिस विह विसे । को धसंजल विह विसे । माणसंजलण विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजलण विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । एवं पंचमण - पंचविव - चक्खु - सिण्णि चि चत्तवं ।

ई१६६.काययोगीस सन्वत्थोवा लोभसंजल० अविद्द० । मायासंजल० अविद्द० विसे० । माणसंजल० अविद्द० विसे० । कोधसंजल० अविद्द० विसे० । पुरिस० अविद्द० विसे० । छण्णोक० अविद्द० विसे० । इत्थि० अविद्द० विसे० । णवुंस० अविद्द० विसे० । अहक० अविद्द० विसे० । सिन्छत्त० अविद्द० असंखेज्जगुणा । अणंताणु० चउक० अविद्द० असंखेज्जगुणा । सम्माम० विद्द० असंखेज्जगुणा । सम्माम० विद्द० विसे० । तस्सेव अविद्द० अणंतगुणा । सम्मत्त० अविद्द० विसे० । अणंताणु० चउक० विद्द० विसे० । अधिक हैं । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्षेविव्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मावसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मावसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मावसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों व्यन्तयोगी, चक्षुदर्शनी और संझी जीवोंके कद्दना चाहिये ।

हु१६१. काययोगी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविमक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे कोधसंज्वलनकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविदक्षी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ क्यायोंकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविमक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविमक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्तानुवन्ति अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्तानुवनिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्तानुवनिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्राणे हैं। इनसे सम्यकृत्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्तानुवले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अन्तिवले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविशेष अधिक हैं। इनसे अविशेष अधिक हैं। इनसे अविशेष अधिक हैं। इनसे अधिक विशेष अध

मिन्छत्त० विह० विसे० । अष्टक० विह० विसे० । णवंस० विह० विसे० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे०। माणसंजल० विह० विसे०। एवमोरालिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारएति वत्तव्वं ।

\$२००, ओरालियसिस्स० सन्वत्थोवा वारसक०-णवणोक० अविह ०। मिन्छ्रत० अविह० संखेजगुणा। अणंताणुचउक० अविह० संखेजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजजगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मत्त० अवि० विसे०। अणंताणु० चउक्क० विह० विसे०। सिन्छत्त० विह० विसे०। वारसक०-णवणोक० विह० विसे०। एवं कम्मइय०। णवरि, मिन्छत्त-अविहत्तियाणसुवरि अणंताणु० चउक्क० अविह० असंखेजजगुणा। आहार०-आहारिसिस्स० सन्वत्थोवा मिन्छत्त-सम्मत्त-वानुवन्धी चनुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ क्षायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सुवविदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सुवविदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इससे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इससे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इससे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

§ २००. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अविभक्तिन वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसे प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्ता-सम्यक्पकृति और सम्यग्नध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सवसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता-

सम्मामि० अविहत्तिया। अणंताणु०चउक्क० अवि॰ संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्ज-गुणा। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० विसेसा०। बारसक०-णवणोकसाय० विह० विसे०।

§२०१. वेदाणुवादेण इत्थि० सन्बत्थोवा णवुंस० अविह०। अष्टक० अविह० संखे-ज्जगुणा। कुदो १ वारसविहात्तिएहिंतो तेरसविहत्तियाणमद्धापिडमागेण संखेजगुणत्त-सिद्धीए पिडवंधाभावादो। ण च ओधमणुस्सगईयादिसु वि एसो पसंगो आसंक-णिजो; तत्थ सिद्धसजोगीणं पमुहभावेणाद्धापिडभागस्स पहाणत्ताभावादो। एसो जुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं।

विशेषार्थ—बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अविभक्तिवाले औदारिकमिश्रकाय-योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर समुद्धात अवस्थाको प्राप्त हैं। इसिलिये ये सबसे योड़े बतलाये हैं। तथा मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले औदारिक मिश्रकायोगियोंमें, जो चायिक सम्यग्दिष्ट देव और नारकी मर कर ममुख्योंमें उत्पन्न होते हैं वे, और जो जायिकसम्यग्दृष्टि या कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि ममुख्य मर कर ममुख्यों और तिर्थवोंमें उत्पन्न होते हैं वे लिये गये हैं, इसिलिये ये पूर्वोक्त जीवोंसे संख्यातगुणे बतलाये हैं। इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्व मी घटित कर लेना चाहिये। किन्तु कार्मणकाययोगियोंमें जो मिध्यात्वकी अविभक्ति-वालोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यानगुणे बतलाये हैं सो इसका कारण यह है कि यहां चारों गितयोंके कार्मणकाययोग अवस्थामें खित अनन्तानु-बन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं। अतः इनके असंख्यातगुणे होनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

\$२०१. वेद मार्गणाके अनुवादसे छीवेदी जीवोंमें नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। क्योंकि बारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव कालसम्बन्धी प्रतिभागसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं। अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ऐसा माननेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पर इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग प्राप्त होता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहां सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदिमार्गणाओंमें सिद्ध और सयोगी जीवोंका मुख्य रूपसे प्रहण किया गया है,इसलिये वहां काल सम्बन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है। यह अर्थ यथासंभव अन्य मार्गणाओंमें

अत्थो जहासंभवसण्णत्थ वि वत्तन्वो । तदो मिन्छत्त० अविह० संखेजगुणा । अणंता-णु०चउक्क० अविह्० असंखेजजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० विसे॰। तस्सेव अविह॰ असंखेजगुणा। सम्मत्त॰ अविह॰ विसेसा॰। अणंताणु०-चउक्क० विह० विसे०। मिच्छत्त० विह० विसे०। अष्टक० विह० विसे०। णवुंस० विह० विसे०। चत्तारिसंजल० अष्टणो०क० विह० विसे०। प्ररिसवेदे सन्वत्थोवा छण्णोकः अविहः । इत्थिवेदः अविहः संखेडजगुणा । णवंसः अविहः विसेः । अद्युक्त अविह ० [ संखेज्ज ] गुणा । एत्थ कारणं पुन्वं व वत्तन्वं । सेसपंचिदियभंगो जाव छण्णोकसाय० विह० विसेसाहियात्ति । तदुवरि चत्तारि संजल० पुरिस० विह० विसे । णवंसए सन्वत्थोवा इत्थि अविह । अहक्ष अविह । संखेजजगुणा । सेसं पंचिंदियभंगो । णवरि, सम्मासि० अविह०अणंतगुणा । उनरि वि इत्थिवेदविहत्ति-भी कहना चाहिये। आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असं-ख्यातगुरो हैं। इनसे सन्यक्षकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार संज्वलन और आठ नौकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। पुरुषवेदी जीवोंमें छह नोकषा-योंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये। अर्थात् वारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरह प्रकृतिक विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ऐसा माननेमें कोई वाघा नहीं है। इसके आगे छहं नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतकका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है। तथा इसके ऊपर चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। नपुंसकवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्ति-वाले जीव अनन्तगुणे हैं। तथा आगे भी स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ नोकषाय

एहिंतो अष्टणोक०- चदुसंजलणिवहित्तया विसेसाहिया ति वत्तव्वं। अवगदवेदे सव्व-त्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह०। अष्टक०-इत्थि०-णवुसं० [विह० विसेसा०। छण्णोकसा० विह० विसे०]। पुरिस० विह० विसे०। कोधसंजल० विह० विसे०। माण-संजल० विह० विसे०। मायासंजल० विह० विसे०। लोभसंजल० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। मायासंजल० श्रविह० विसे०। माणसंजल० श्रविह० विसे०। कोधसंज० अविह० विसे०। पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोकसाय० अविह० विसे०। अष्टक०-इत्थि०-णवुंस० अविह० विसे०। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०अविह० विसे०।

§ २०२. कसायार्ण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सन्वत्थोवा पुरिस०] अविह०। छण्णोक० अविह० विसे०। इत्थिवेदअविह० विसे०। णवुंस० अवि० विसे०। अट्टक० और चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ऐसा कहना चाहिये।

अप्रातवेदी जीवों में मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषाय, स्नोवेद और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकपायों की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नामसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मामसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक-पायों की अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक-पायों की अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषाय, स्त्रीवेद और नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्य-पिम्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्य-पिम्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

\$२०२. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायवाले जीवोंमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन

<sup>(</sup>१) स॰ ••• (त्रु॰ १५) पु—स॰ ।-स॰ अविह॰ सन्वत्थोवा सत्तणोक॰ विसे॰ पु-अ०, आ०।

<sup>(</sup>२) कसायाण (त्रु०१५) अविह०-स०। कसायाणमण्णत्य विसेसाहिया ति लीभसंज० अविह०-अ०, आ०।

अविहं॰ संखेजगुणा ।सेसस्स ओघभंगो जाव पुरिस॰ विहत्तिओ ति । तदुवरि चत्तारिं संज॰ विह० विसे॰ । एवं माण॰, णवरि तिण्णिक॰ विह० विसे॰ । एवं माण॰, णवरि तिण्णिक॰ विह० विसेशाहिया । अकसायीस सन्वत्थोवा मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि॰ विहत्तिया। [अङक॰], णवणोक॰ विह० विसे॰ । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० विसे० । एवं जहाक्खाद० । णवरि जिम्ह अणंतगुणा तिम्ह संखेजगुणा वत्तन्वं ।

§२०३.आमिणि०-सुद०-ओहि० सन्बत्थोवा लोभसंजल० अविह०। मायासंजलण० अविह० विसे०। एवं जाव अदक० अविह०। सम्मत्त० अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मामि० अविह० विसे०। मिच्छत्त० अविह० विसे०। अणंताणुवंधिचउक्क० अविह० असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा। मिच्छत्त० विह० विसे०। सम्मामिच्छत्त०

'पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान है। इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार मान कषायवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना। किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि चार संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना। किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार लोग विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार लोग कषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना। किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेषता और है कि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे लोगसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

अकषायी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उन्होंकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुरों हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार यथा- ख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा है वहां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये।

\$२०३. मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे आठ कषायोंकी अविभक्तिस्थान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये। आठ कषायोंकी अविभक्ति-वाले जीवोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष

विह० विसे० | सम्मत्त० विह० विसे० | अद्वक० विह० विसे० | एवं जाव लोभ० विह० विसे० | एवमोहिदंस० | मणपज्जव०-संजदाणं पि एवं चेव | णविर, जिम्ह असंखेज्जगुणं तिम्ह संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं सामाइयछेदो० वत्तव्वं । णविर, अद्वक० अवि० संखेज्जगुणा । लोभसंजल० अविह० णित्थ । पिरहार० सव्वत्थोवा सम्मत्त० अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०चउक्क० अविह० संखेजगुणा । तस्सेव विह० संखेजगुणा । मिच्छत्त० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । वारसक०-णवणोक० विह० विसे० । एवं संजदासंजदाणं । णविर, जिम्ह संखेज्जगुणा तिम्ह असंखेजगुणा । सुहुमसांपराइय० सव्वत्थोवा दंसणितय० अविह० विसे० । लोभसंजल० विह० विसे० । तिसं चेव अविह० संखेजजगुणा । दंसणितय० अविह० विसे० । लोभसंजल० विह० विसे० ।

अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष-कृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपार्योकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे 'इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थाज तक इंसी प्रकार कहना चाहिये। इसी प्रकार अवधद्रीनी जीवोंके अल्पबहुत्व कहना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेपता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंके जहां असंख्यातगुणा कहा है वहां इनके संख्यातगुणा कहना चाहिये। इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कषायकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातराणे हैं। तथा इन दोनों संयत जीनोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्ति नहीं हैं। परिहारविशुद्धिसयत जीनोंमें सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्य-ग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहां परिहारविशुद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा है वहां इनके असंख्यातगुणा है। सूक्ष्मसां-परायिक संयतोंमें तीन दर्शनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उन्हीं वीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति-वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 🔾 । इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

§२०४. सुक्क० सन्बत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंज० अविह० विसे०। माणसंज० अवि० विसे०। कोधसंज० अविह० विसे०। पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोक० अविह० विसे०। इत्थि० अविह० विसे०। णवुंस० अविह०विसेसा०। अहक० अविह० विसे०। मिन्छत्त० अविह० असंखेजगुणा। सम्मामि० अविह० विसे०। सम्मत्त० अविह० विसे०। अणंताणु०चउक्क० अविह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। एवं विवरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्तं वत्तन्वं। अभव-सिद्धि०-सासण० णत्थि अप्पाबहुगं।

§ २०५. सम्मादिहिसु सन्वत्योवा अणंताणु०चउक्क० विह०। मिन्छत्त० विह० विसे०। सम्मामि० विह० विसे०। सम्मत्त० विह० विसे०। अहक० विह० विसे०। एवं जाव लोभ० विहत्तिओ त्ति विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। मायासंजल०

§२०४. शुक्रलेश्यावाले जीवोंमें लोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक-पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यज्ञिण्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यज्ञकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यज्ञकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तालुबन्धी चतुक्कि अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इससे प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर विशेषाधिक कहना चाहिये।

अभव्य जीव और साम्यादन सम्याव्छि जीवोंके अल्पबहुत्व नहीं है क्योंकि वे सब जीव क्रमसे छब्वीस और अडाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही होते हैं।

§ २०५, सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे इसी प्रकार लोभसंडव-लक्की विभक्तिवाले जीवों तक विशेष अधिक कहना चाहिये। लोभसंड्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मायासंड्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंड्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंड्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंड्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंड्वलनकी अविभक्तिवाले जीव

अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसे० | कोधसंज०अविह० विसे० | पुरिस० अविह० विसे० | छण्णोक० अविह० विसे० | इत्थि० अविह० विसे० | णावंसय० अविह० विसे० | अहक० अविह० विसे० | सम्मत्त अविह० विसे० | सम्मामि० अविह० विसे० | मिन्छत्त अविह० विसे० | अणंताणु० चउक० अविह० विसे० | एवं खइय-सम्माइष्टीसु | णवरि, अष्टकसायादि कायव्वं । वेदगसम्मा० सव्वत्थोवा सम्मामि० अविह० | मिन्छत्त अविह० विसे० | अणंताणु०चउक० अविह० असंखेजगुणा । तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिन्छत्त विह० विसे० | सम्मामि०विह० विसे० | सम्मत्त-वारसक०-णवणोक० विह० विसे० । उवसमसम्मा० सन्वत्थोवा अणंताणु० चउक० अविह० | तस्सेव विह० असंखेजगुणा । चउवीसंपय० विह० विसे० । एवं सम्मामि० ।

§ २०६. अणाहार० सन्वत्थोवा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० विह० विसे० । वारसक०-णवणोक० अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०-क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे श्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी श्रविभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्निध्या-त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रिधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके आठ कपायोंकी विभक्तिवालोंको आदि लेकर कहना चाहिये। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सम्यग्म-ध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातग्रणे हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यंक्प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। उपशमस<sup>‡</sup>यग्द्दष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

§२०६. अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृतिकी विमक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रिधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नौ

चउक्कः अविहः विसे । तस्सेव विहः अणंतगुणा । मिच्छत्तः विहः विसे । वारसकः णवणोकः विहः विसे । सम्मामि अविहः विसे । सम्मत्तः अविहः विसे । सम्मतः अविहः विसे ।

### एवमप्पावहुगं समत्तं । ॥ एवमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ॥

नोकषायों की श्रविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार अस्पवहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



\*पयिष्ठाणिवहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि। तं जहा, एंगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं अप्पावहुअं मुजगारो पदणिक्खेवो विष्टि ति।

१२०७. मिन्छत्तादियाओ पयडीओ ति घेत्तन्ताओ;क म्मपयाँ मोत्तूण अण्णपयडीहि अहियाराभावादो । चिट्ठंति एत्थ पयडीओ ति हाणं । अहावीस-सत्तावीस-छन्त्रीसादि-पयडीणं ठाणाणि पयिडहाणाणि । ताणि च वंघहाणाणि उदयहाणाणि संतहाणाणि चि तिविहाणि होति । तत्थ केसिमेत्थ गगहणं १ ण वंघहाणाणं; तेसिं महावंघे वंघगेति सिणादे उवि विण्जमाणत्तादो । णोदयहाणाणं गहणं; वेदगेति आणियोगदारे पुरदो यिण्जमाणत्तादो । परिसेसादो संतपयिडहाणाणं अहावीस सत्तावीस छन्त्रीस चहुवीस तेवीस वावीस एक्कवीस तेरस वारस एक्कारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एकं ति एदेसिं गहणं।

#प्रकृतिस्थानविमिक्तमें ये अनुयोगद्वार आये हैं। जो इस प्रकार हैं—एक जीवकी अपेचा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण चेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, अल्पवहुत्व, भ्रजगार, पदनिचेप और वृद्धि।

\$२०७. इस कसायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिध्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि प्रकृतमें मिध्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका अधिकार नहीं है। जिसमें प्रकृतियां रहती हैं उसे अर्थात प्रकृतियोंके समुदायको स्थान कहते हैं। अष्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस आदि प्रकृतियोंके स्थानोंको प्रकृतिस्थान कहते हैं।

शंका-वे प्रकृतिस्थान वन्धस्थान, उद्यस्थान और सत्त्वस्थानके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । सो उनमेंसे यहां किसका प्रहण किया है ?

समाधान-प्रकृतमें वन्धस्थानोंका तो प्रहण किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे 'वन्धक' नामवाले महावन्ध अधिकारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है। उदयस्थानोंका भी प्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे वेदक अनुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है। अतः पारिशेष न्यायसे अष्टाईस, सत्ताईस, छन्त्रीस, चौवीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, वारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिहरूप सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका प्रकृतमें प्रहण किया है।

विशेषार्थ-प्रकृतमें मोहनीय कर्मके वन्धस्थानों और उद्यस्थानोंका कथन न करके उक्त स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह उक्त कथनका तात्पर्थ है।

§२.८. पयिडिहाणाणं विहत्ती मेदो पयिडिहाणविहत्ती, तीए पयिडिहाणविहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि होंति ति संवंधो कायन्त्रो । परोक्खाणमणिओगद्दाराणं कथिममाणि ति पचक्खणिदेसो १ ण, बुद्धीए पचक्खीकयाणं तदिवरोहादो । तेरस अणियोगद्दाराणि ति परिमाणमकारुण सामण्णेण इमाणि ति किमष्टं णिदेसो कदो १ एदाणि तेरस चेव अणियोगद्दाराणि ण होंति अण्णाणि वि सम्राक्किणा सादिय अणादिय धुव अद्भव भाव भागाभागेति सत्त अणियोगद्दाराणि एदेसु तेरससु अणिओगद्दारेसु पविद्वाणि ति जाणा-वणद्दं परिमाणं ण कदं । एदेसिं सत्तण्हमणिओगद्दाराणं जहा तेरससु आणिओगद्दारेसु अंतन्भावो होदि तहा वत्तन्वं।

\$२०=.प्रकृतिस्थानोंकी विभक्ति अर्थात् भेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं। उस प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैं प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये।

शंका-जव अनुयोगद्वार परोच हैं, तो उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश कैसे हो सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष- रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका:- 'प्रकृतिस्थानविभक्तिके विषयमें तेरह अनुयोगद्वार हैं' इस प्रकार उनका परि-माण न करके सामान्यसे 'इमाणि' इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ?

समाधान—ये अनुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हैं किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समु-स्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और भी सम्मिलित हैं इस वातका ज्ञान करानेके लियें उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं कहा है।

इन सात अनुयोगद्वारोंका तेरह अनुयोगद्वारोंमें जिस प्रकार अन्तर्भाव होता है उसका कथन कर लेना चाहिये।

विशेषार्थ—चूर्णिस्त्रकारने प्रकृतिस्थानिवमक्तिका कथन 'एकजीवकी अपेक्षा खामित्व' आदि अनुगोगोंके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है। पर ये अनुगोगद्वार तेरह हैं इस प्रकारका उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण वतलाते हुए वीरसेन खामी लिखते हैं कि चूर्णिस्त्रकारको यहां समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और इष्ट हैं जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर लेने पर सवका प्रमाण वीस हो जाता है। यही सबव है कि चूर्णिस्त्रकारने 'तेरह' संख्याका निर्देश नहीं किया। उक्त तेरह अनुयोगद्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है पर चूर्णिस्त्रकारने चूर्णिद्वारा इसका कथन किया है। भागाभाग भी सम्मिलित नहीं हैं पर नानाजीवोंकी अपेक्षा मंग विचयके अनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां

## अपयिडहाणविहत्तीए पुत्र्वं गमणिज्ञा हाणसमुिक्तिणा।

६२०१. 'पुन्वं' पढमं चेत्र 'गमणिजा' अवगंतन्त्रा 'द्वाणसमुक्तिनणा' ठाणवण्णणाः ताए अणवगयाए सेसाणिओगद्दाराणं पढणासंभवादो । तेण द्वाणसमुक्तिनणा सन्वाणि-योगद्दाराणमादीए वत्तन्वेत्ति भणिदं होदि ।

श्रिअतिथ अष्टावीसाए सत्तावीसाए इव्वीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एक्कवीसाए तेरसण्हं वारसण्हं एक्कारसण्हं पंचण्हं चढुण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किसे च १५। एदे ओघेण।

चूणिसूत्रकारने 'सेसाणि अणिओगहाराणि णेरव्वाणि' यह चूणिसूत्र कहा है । माल्यम होता है इस परसे वीरेसेनस्वामीने यह निश्चय किया है कि चूणिसूत्रकारको इन तेरहके अतिरिक्त सात अनुयोगद्वार और इष्ट हैं । अब समुक्तीर्तना श्रादि सात अनुयोगद्वारोंका 'एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व' आदि तेरह अनुयोगद्वारोंमें किस प्रकार अन्तर्भाव होता है इसका निर्देश करते हैं । समुक्तीर्तनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि समुक्तीर्तनामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थानोंके स्वामीका कथन रहता है, अतः अलगसे स्थान न कहने पर भी किस स्थानका कौन स्वामी है इसका कथन करनेसे स्थानोंका कथन हो ही जाता है । सादि, अनादि, श्रुव और अश्रुवका काल और अन्तर अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है । साहि, अनादि, श्रुव और अश्रुवका काल और अन्तर अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है । मोहनीयके उदयादिके सद्भावमें ही ये अट्टाईसप्रकृतिक आदि स्थान होते हैं यह वात भावानुयोगद्वारका अलगसे कथन न करने पर भी जानी जाती है । तथा भागामागका अल्पबहुत्वानुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि किस स्थानवाले जीव अल्प हैं श्रीर किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इसका ज्ञान हो जाने पर भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है । इस प्रकार समुत्कीर्तना आदि सात श्रनुयोगद्वारोंका स्वामित्व श्रादिकमें श्रन्तर्भाव ज्ञानना चाहिये ।

क्षप्रकृतिस्थानिभक्तिमें सर्वप्रथम स्थानसमुन्कीर्तनाको जान लेना चाहिये। १२०१. इस चूर्णिसूत्रमें 'पूर्व' पद 'प्रथम' इस अर्थमें आया है। 'गमणिडना'का अर्थ 'जानना चाहिये' होता है। 'हाणसमुक्तिनणा' का अर्थ 'अट्टाईस आदि स्थानोंका वर्णन' है। जब तक अट्टाईस आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो जायगा तब तक खामित्व आदि शेष उन्नीस अनुयोगद्वारोंका कथन करना संभव नहीं है, इसिलये स्थानसमुत्कीर्तना अनुयोगद्वारको सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

\*मोहनीयके अष्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीम, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक ये पन्द्रह सन्बस्थान होते हैं। ये सन्बस्थान ओघसे होते हैं। §२१०. एदे पण्णारस द्वाणवियप्पा ओवेण होंति । एदेसिं द्वाणाणं पदेसपरूवणदं जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तं भणदि ।

%एकिस्से विहत्तियों को होदि ! लोहसंजलणों।

§२११. जस्स लोहसंजलणमेकं चेव संतकम्मं सो लोहसंजलणो एकिस्से विहित्तओ । श्रिक्षेणहं विहित्तिओं को होदि ? लोहो माया च ।

§२१२.लोह-मायासंजलणाणि दो चेव जस्स संतकम्ममात्थि सो दोण्हं विहत्तिओ । श्रीतण्हं विहत्ती लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ ।

§२१३. लोस-माया-माणसंजलणाओ तिण्णि चेव जदा होंति तदा तिण्हं पयि हाणं होदि ।

क्कचउण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ।

§२१४. चत्तारि संजलणाओ सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति तत्थ चदुण्हं विहत्ती णाम द्वाणं होदि ।

§२१०. ये पन्द्रहों सत्त्वस्थानविकल्प ओघकी ऋपेक्षा होते हैं। अब इन सत्त्वस्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषभ आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

\*एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है १ लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है ।

§२११.जिस जीवके एक लोभसंज्वलनकी ही सत्ता होती है वह लोभसंज्वलनका धारक जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है।

श्रदो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन है १ संज्वलन लोभ और मायाकी सत्ता-वाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

§२१२. जिस जीवके छोभसंज्वलन और मायासंज्वलन केवल ये दो कर्म सत्तामें होते हैं वह दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

#जिसके लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं वह तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

§ २१३. जिस समय जीवके केवल छोम, माया और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं उस समय उसके तीनप्रकृतिक सन्त्वस्थान होता है।

श्रीतिसके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हैं वह चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला
 होता है।

९२१४. जहां पर केवल लोभसंब्वलन आदि चार कर्मोंकी सत्ता होती हैं वहां चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होता है। %पंचण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च।

§२१५. पुरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति तत्थ पंचपयडिद्वाणं होदि ।

%एकारसण्हं विहत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च।

९२१६. चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिष्टंति तत्थ एकारसण्हं द्वाणं।

अबारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदो च।

§२१७. एदाणि एकारसकम्माणि इत्थिवेदसिहयाणि जत्थ संतकम्मं तत्थ बारसण्हं द्वाणं होदि ।

क्षितेरसण्हं विहत्ती एदाणि चेव णवुंसयवेदो च।

§२१८. बारसपयडीओ पुन्बुत्ताओ जत्थ णबुंसयवेदेण सह संतं होंति तत्थ तेरसण्हं द्वाणं ।

%एकवीसाए विहत्ती एदे चेव अह कसाया च।

§२१ र. पुन्वुत्ततेरसकम्माणि अहकसाया च जत्थ संतं तत्थ एकवीसाए हाणं।

**\* चारों संज्वलन और पुरुषवेद यह पांचप्रकृतिक विम**क्तिस्थान है।

§२१५. जहां पर केवल पुरुषवेद और चारों संब्वलन ये पांच कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

\*पुरुषवेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकपाय यह ग्यारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान है।

१८०० । विशास पर नारों संज्वलन, पुरुषवेद और हास्यादि छह नोकपाय ये कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

क्षपूर्वोक्त ग्यारह और स्नीवेद यह बारहप्रकृतिक विभाक्तिस्थान है।

§२१७.जहां पर स्त्रीवेदके साथ पूर्वोक्त ग्यारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां वारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

श्चपूर्वोक्त बारह और नपुंसकवेद यह तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान है। \$२१=.जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

% ये पूर्वोक्त तेरह और आठ कषाय यह इकीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान है। \$२११.जहां पर पूर्वोक्त तेरह कर्म और श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क तथा प्रत्याख्यानावरण चतुष्क तथा प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ये आठ कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है। क्षसम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती।

§ २२०. पुन्वुत्तएकवीसकम्माणि सम्मत्तेण वावीसाए हाणं होदि ।

क्षसम्मामिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती।

§ २२१. पुन्वुत्तवावीसकम्मेसु सम्मामिच्छत्तेण सहिदेसु तेवीसाए द्वाणं होदि ।

**%मिच्छत्तेण चदुवीसाए विहत्ती**।

§ २२२. पुच्चुत्ततेवीसकम्माणि मिच्छत्तेण सह चउवीसाए द्वाणं होदि ।

अडावीसादो सम्मत्तसम्मामिन्छत्तसु अवणिदेसु छन्वीसाए विहत्ती।

§ २२३. मोहष्टावीससंतकम्मिएण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु उच्चेल्लिदेसु छ्रच्चीसाए हाणं होदि ।

क्षितत्थ सम्मामिच्छत्ते पक्षित्ते सत्तावीसाए विहत्ती।

३२२४.तत्थ् छन्वीसपयािडाणिम्म सम्मामिच्छते पिक्खते सत्तावीसाए हाणं होदि ।

क्षस्वाओं पयडीओ अद्वावीसाए विहत्ती।

**%सम्यक्तवप्रकृतिके साथ वाईस प्रकृतिक विभाक्तिस्थान होता हैं ।** 

§२२०.पूर्वोक्त इक्षीस कमोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिके मिला देनेसे वाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

**%सम्यग्मिथ्यात्वके साथ तेईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।** 

ु२२१.पूर्वोक्त बाइंस कर्मोंमें सम्यग्मिध्यात्व कर्भके मिला देने पर तेईसप्रकृतिक विभक्ति-स्थान होता है।

#मिथ्यात्वके साथ चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

§ २२२. पूर्वोक्त तेईस कर्नोमें मिध्यात्वके मिला देनेपर चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान
होता है।

#मोहनीयके अट्टाईस मेदोंमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निध्यात्वके निकाल देने पर छवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

६२२३. जिसके मोहनीयकी अहाईस प्रकातयोंकी सत्ता है वह जव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निध्यात्वकी उद्देलना कर देता है तव उसके छुट्वीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

%उसमें सम्यग्निध्यात्वके मिला देनेपर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है। §२२४. उसमें अर्थात् छन्त्रीसप्रकृतिक सत्त्रस्थानमें सम्यग्निध्यात्वके मिला देने पर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

क्षमोहनीयकी संपूर्ण अकृतियां अहाईसप्रकृतिक विसक्तिस्थान होता है।

§ २२५. मोहद्वावीसपयडीओ जत्थ संतं तत्थ अद्वावीसाए द्वाणं होदि । असंपहि एसा ।

§ २२६. एदेसिमोघपण्णारसपयाडिहाणाणं संदिही— % २८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४३ २१ \*एवं गदियादिसु णेदव्वा।

ें २२७. गदियादिसु चोद्समग्गणद्वागोसु हाणसमुक्षित्तणा जाणिदूण गोदन्वा; सुगमत्तादो ।

४२२८.संपित चुण्णिसुत्ताइरियेण स्चिदं मंद्युद्धिजणासुग्गहरुमुच्चारणाइरियवयण-विणिग्गयिववरणं भणिस्सामो। तं जहा-मसुसितय-पिचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवाचि०-कायजोगि०-ओरालिय० -चवखु० -अचक्खु० -सुक्क० -भवसि० -सिण्ण-आहारीणमोघभंगो । णवरि मसुसिणीसु पंचपयिद्धाणं णिरथ ।

§२२५.जहां पर मोहनीयकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वहां पर अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

**\*अव यह---**

**६२२६.ओघकी अपेक्षा कहे गये इन पन्द्रह प्रकृति स्थानोंकी संदृष्टि है**—

#इसी प्रकार गति आदि मार्गणाओंमें उक्त स्थानोंको जान लेना चाहिये।

§२२७. गति आदि चौदह मार्गणास्थानोंमें स्थानसमुत्कीर्तनाको जान कर छगा छेना चाहिये, क्योंकि वह सुगम है।

§२२ = अव आगे मन्द्युद्धि जनोंके अनुप्रहके लिये, चूर्णिसूत्रकारोंके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके मुखसे निकले हुए ज्याख्यानको कहते हैं। वह इस प्रकार है— सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चज्जदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्याचाले, भन्य, संझी और आहारक इनके पन्द्रहों प्रकृतिसत्त्वस्थान ओघके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंके-पांचप्रकृतिकसत्त्वस्थान नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-पहले जो सामान्यसे पन्द्रह सत्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य मनुष्य आदि सभी मार्गणाओं में सम्भव हैं क्योंकि इन मार्गणाओं में प्रारम्भके बारह गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं। किन्तु मनुष्यनी छह नोक्षाय और पुरुषवेदका एक साथ स्वय करती है अतः उसके पांच प्रकृतिक्ष्प स्थान नहीं पाया जाता।

\$२२६.आदेसेण णिरयगईए ग्रेरइएस अत्य अद्वावीस-सत्तावीसछ्व्वीस-चड्वीस-वावीस-एक्कवीसाए द्वाणं। एवं पढमाए पुढवीए, तिरिक्खगइ० पांचिदियातिरिक्ख-पंचिदिय-तिरिक्खपज्ञ०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउव्वियमिस्स०-ओरालिय-मिस्स-कम्मइय-अणाहारि ति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव वत्तव्वं। णविरे वावीस-एक्कवीसपयिष्ट्वाणाणि णित्थ। एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं। पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० अत्थ अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसपयिष्ट्वाणाणि। एवं मणुसअपज्ञ०-सव्वएइंदिय-सव्विवगिलिदय-पंचिदिय-अपज्ञ०-सव्वपंचकाय-त्तस०अपज्ञ०-मिद-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छादिष्टि-असण्णि ति वत्तव्वं। अणुदिसादि जाव सव्वष्ट० अत्थि अद्वावीस-चउवीस-वावीस-एक्कवीसपयािच-द्वाणािण। वेउव्वियकायजोगीस अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीसपयािच-प्वाविद्वाणािण। एवं किण्ह०-णील०वत्तव्वं। आहारक०-आहारािमस्सकायजोगीस अत्थि अद्वावीस-चउवीस-एक्कवीस-पयािचािस-चउवीस-एक्कवीसपयािच्यािस-चउवीस-एक्कवीसपयािच्यािस-चउवीस-एक्कवीसपयािच्यािस-चउवीस-एक्कवीसपयािच्यां कि

§ २२१.आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में अट्टाईस, सत्ताईस, छन्नीस, चौनीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं। इसीप्रकार पहले नरकमें समझना चाहिये। इसी प्रकार तिर्थंचगितमें सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच और पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त तथा सामान्य देव, सौधमें स्वर्गसे लेकर उपित्म प्रैनेयक तकके देव, वैक्रियकिमश्र-काययोगी औदारिकिमश्रकाययोगी कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीनोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके पूर्नोक्त स्थानोंमेंसे बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान निहीं पाये जाते हैं। इसी-प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंचगोनिमती, भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-दूसरे नरकसे छेकर उक्त सभी मार्गणाओं में सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नहीं उत्पन्न होते हैं, अतः इन मार्गणाओं में २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हैं। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रियतिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंके अट्टाईस, सत्ताईस और लब्बीस प्रकृतिरूप सत्त्वश्चान होते हैं। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, बादर सूक्ष्म आदि सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके अट्टाईस, चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वैक्रियिककाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, ज्ञ्बीस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार कृष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये। आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस, ६२३०.वेदाणुवादेण इत्थिवेदे आत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-बावीस-एक्कवीस-तेरस-बारसपयाङ्डाणाणि । एवं णवुंसयवेदाम्म वत्तव्वं । पुरिसवेदे आत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीस-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-पयाङ्डाणाणि । अवगदवेद० आत्थि चउवीस-एक्कवीस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एक्कपयाङ्डाणाणि ।

६२३१ -कसायाणुवादेण कोधक ० अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारिपयिडिहाणाणि । एवं माणक ० । णविर तिण्णिपयिडिहाणं पि अत्थि । एवं माया ० । णविर दोपयिडिहाणं पि अत्थि । एवं लोभ ० । णविर एगपयिडिहाणं पि अत्थि । अकसाईसु अत्थि चउवीस-एकवीस-पयािडहाणाणि । एवं सुहुमसांपराय ० - जहाक्खाद ० वत्तव्वं । णविर सुहुमसांपराय ० एयपयिडहाणं पि अत्थि ।

चौबीस और इक्षीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं ।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारिकयों में उत्पन्न तो होता है पर वह अपयाप्त अवस्था में ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है, अतः वैकियिककाययोगी जीवके २२ प्रकृतिक स्थान नहीं कहा । नील और कृष्ण लेश्या में २१ प्रकृतिक स्थान मनुष्यों की अपेक्षा से जानना चाहिये, क्यों कि सौधर्मा दिस्वर्ग में तीन अशुभ लेश्या एं नहीं होतीं। नारिकयों में २१ प्रकृतिक स्थान पहले नरक में ही पाया जाता है। पर वहां कपोत लेश्या ही होती है।

§ २३०. वेदमार्गणाके अनुवादसे कीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईम, छन्वीस, चौवीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रकृतिकृप स्थान होते हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये। पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह और पांच प्रकृतिकृप स्थान होते हैं। अपगतवेदमें चौवीस, इक्कीस, ग्यारह, पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिकृप स्थान होते हैं।

\$२३१ कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होते हैं। इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नानक-पायी जीवोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार छोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। अकषायी जीवोंके चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयमी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयमी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान भी पाया जाता है।

§ २३२. आभिणि०-सुद०-ओहि० ओघभंगो । णवरि सत्तावीस-छन्वीसद्दाणाणि णित्य । एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइयछेदो०-ओहिदंसण-सम्मादिष्टि ति वत्तव्वं । पारिहार० अत्थि अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्षवीसपयाडिद्वाणाणि । एवं संजदा-संजद० ।

§२३३.लेस्साखुवादेण काउलेस्सा०वेउन्वियकायजोगिभंगो। णवरि, बावीसपयिड-द्वाणं पि अत्थि। तेउ०-पम्म०-असंजद० अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीसपयिडद्वाणाणि।अभवसिद्धि० अत्थि छव्वीसपयिडद्वाणं।

§२३४. खइयसम्माइद्दी० अत्थि एक्कवीस-तेरस-वारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिष्णि-दोण्णि-एगपयिड्डाणाणि । वेदगसम्माइद्दी० ऋत्थि अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीसप-यिड्डाणाणि । उवसम० अत्थि अद्वावीस-चउवीस०डाणाणि । एवं सम्मामि०। सासण० अत्थि अद्वावीसाए द्वाणं ।

#### एवं समुक्तिचणा समता।

§ २३२.मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके भोघके समान स्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके सत्ताईस और छुट्वीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते। इसीप्रकार मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। परिहारविशुद्धिसंयतोंके अट्ठाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार संयतासंयतोंके कहना चाहिये।

§ २३३. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कापोतलेश्यावाले जीवोंके वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान सत्त्वस्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और असंयत जीवोंके अष्टाईस, सत्ताईस, इन्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्षीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। अभव्य जीवोंके छन्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है।

विशेषार्थ-प्रथम नरकके नारिकयों के और अविरतसम्यग्द्दि तिर्थंचोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापीत लेश्या होती है। अतः कापीतलेश्यामें २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

§२३४. श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अट्ठाईस, चौवीस, तेईस और बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। उपश्रम सम्यग्दृष्टियोंके अट्ठाईस और चौबीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये। सासादनसम्यदृष्टियोंके एक अट्ठाईस प्रकृतिरूप स्थान होता है।

इ२३५ संपित समुक्तिनणं भणिय चुण्णिसुत्ताइरिएण स्चियाणं उचारणाइरिएण समुकित्तणा सादि० अणादि० धुन० अद्भुन० एगजीवेण सामिनं कालो अंतरं णाणाजीवेति
भंगिवचओ भागाभागो परिमाणं खेनं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पानहुअं भुजगारो
पदिणिक्खेवो विद्द ति उदिहाणमिहयाराणं परूवणाए कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त
सूइदअत्थाहियाराणमुचारणाइरियस्स उचारणं भिणस्सामो। तं जहा—सादि-अणादि-धुनअद्भुवाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्वीसाए द्वाणं
कि सादियं किमणादियं किं धुवं किमद्धवं वा १ सादियं वा अणादियं वा धुवं वा अद्धवं
वा। सेसाणि द्वाणाणि सादि-अद्धवाणि। एवं सदि-सुदअण्णाण-असंजद-श्रचकखु०-

विशेषार्थ—उपशाससम्यग्दृष्टि जीवोंके २३ और २२ प्रकृतिकृप स्थानोंके नहीं कहनेका कारण यह है कि उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते हैं। तथा उपश्मसम्यग्दृष्टियोंके समान सम्यग्मध्यादृष्टियोंके भी २८ और २४ ये दो स्थान होते हैं। ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्मध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यक्षकृतिकी उद्धेलना कर दी है ऐसा २७ विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यग्मध्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता। किन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृतिमें वतलाया है कि सम्यग्मध्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि कर्मप्रकृतिके अभिप्रायानुसार २७ विभक्तिस्थानवाला जीव भी सम्यग्मध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार प्रकृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

§३२५,इस प्रकार समुत्कीर्तनाका कथन करके चूर्णिस्त्रकार यतिवृषभ आचार्यके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, घुन, अधुन, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग-विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शनं, काल, अन्तर, भान, अल्पवहुत्व, भुजगार, पद-निचेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिस्त्रके द्वारा सूचित किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको कहते हैं। वह इस प्रकार है—

सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेद्मा ओच और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है। उनमेंसे ओचनिर्देशकी अपेक्षा छन्नीस प्रकृतिक्ष्य स्थान क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है श छन्नीस प्रकृतिक्ष्य स्थान सादि भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। इस स्थानको छोड़कर शेष सभी स्थान सादि और अध्रुव हैं। इसीप्रकार मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदरीनी, मिध्या- मिन्छा०-भवसिद्धि० वत्तव्वं। णवरि, भवसिद्धिएसु धुवं णित्थि। पदिवसेसी चं जाणियव्वो। अभवसिद्धिएसु अणादियं धुवं च। सेसासु मग्गणासु सादि अद्भुवं। एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो।

क्षसामित्तं ति जं पदं तस्स विहासा पढमाहियारो।

§२३६. कुदो, चोद्दसमग्गणद्वाणाणुगयत्थाणमाहारत्तणेण अवद्वाणादो । 'तस्स' अहियारस्स एसा 'विहासा' परूवणा ति एदेण सिस्ससंमालणं कयं ।

अतं जहा─एिकस्से विहत्तिओ को होदि ?

\$२३७. एदं पुच्छासुत्तं किमष्टं बुच्चदे ? सत्थस्स पमाणमावपदुप्पायणष्टं । कधं दृष्टि और भव्यजीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके घ्रुवपद नहीं पाया जाता है । यहां पदविशेष अर्थात् जिस मार्गणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान समुत्कीर्तनासे जान छेना चाहिये । अभव्य जीवोंके अनादि और घ्रुव ये दो पद पाये जाते हैं । शेष मार्गणाओंमें जहां जितने सत्त्वस्थान होते हैं वे सादि और अध्रुव होते हैं ।

विशेषार्थ-२६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियों के पाया जाता है इसेलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। किन्तु शेप सत्त्व-स्थान अनादि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अध्रुव ये दो विकल्प ही प्राप्त होते हैं। मूलमें जो मतिअज्ञान आदि मार्गणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियों के सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है। किन्तु भव्य जीवों के जब कमों के सम्बन्धकी ध्रुवता नहीं स्वीकार की गई है तब यहां ध्रुव भंग कैसे प्राप्त हो सकता है। यही सबब है कि इनके ध्रुव पदका निषेध किया है। इन मार्गणाओं के अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृतिस्थानों की अपेक्षा सादि और अध्रुव ये दो ही पद बतलाये हैं। किन्तु अभव्य मार्गणा सदा एकसी रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा ध्रुव ये दो ही पद कहे हैं। श्रेष कथन सुगम है।

इस प्रकार सादि, अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ।

अवह इस प्रकार है—एकप्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? ६२३७.शंका—यह प्रच्छासूत्र किसिंछिये कहा है ? पुच्छादो पमाणभावावगमो १ एस गोद्रमसामिपुच्छा तित्थियरविसया जेण तेण पमाणत्तमवगम्मदे, सगकतारत्तं वा अवणिदमेदेण सुत्तेण ।

श्विणयमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एकिस्से विहत्तिए सामिओ।

§२३८. मणुस्सो चेव, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहक्खवणाए अभावादो। तं पि कुदो णव्वदे १ 'णियमा मणुस्सो' त्ति वयणादो। 'वा' सद्देण ण अण्णगईणं गहणं; मणुस्सिणी-सम्रचयदं दृवियस्स अण्णगइगहणिवरोहादो। विदिओ 'वा' सद्दो मणुस्सिणीसम्रचयद्दो त्ति काऊण पढमं 'वा' सद्दो गइसमुच्चयद्दो त्ति किण्ण घेष्पदे १ ण, दोण्हं 'वा'सद्दाणं

समाधान-शास्त्रकी प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये कहा है। शंका-प्रच्छाके द्वारा शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है ? समाधान-चूंकि यह प्रच्छा गौतम खामीने तीर्थंकर महावीर भगवान से की है। अतः इससे शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है।

अथवा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा अपने कर्तृत्वका निवारण कर दिया है अर्थात् इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह वस्तु उनकी स्वयं की उपज नहीं है, किन्तु गौतम खामीने भगवान महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है।

\*नियमसे च्चपक मनुष्य और मनुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खामी होता है।

\$२३ = . मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानिभक्तिका स्वामी है, क्योंकि नरकगति, तिर्थच-गति. और देवगतिमें मोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती है।

शंका-नरक, तिर्यंच और देवगितमें भोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-चुर्णिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्तो' इस वचनसे जाना जाता है कि उक्त तीन गतियोंमें मोहनीय कर्मका क्षय नहीं होता है।

यदि कहा जाय कि 'मणुस्सो वा' यहां स्थित 'वा' शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका प्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 'वा' शब्द मनुष्यिनयोंके समुचयके छिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका प्रहण मानने में विरोध आता है।

शंका-'मणुस्सिणी वा' यहां पर स्थित दूसरा 'वा' शब्द मनुष्यिनयोंके समु-च्चयके लिये है ऐसा मानकर पहला 'वा' शब्द अन्य गतियोंके समुच्चयके लिये है ऐसा क्यों नहीं प्रहण किया जाता है ? उत्तसमुचए चेय पडतीदो। 'मणुस्सो' ति चुते पुरिस-णबुंसयवेदविसेसणीवलिक्खय-मणुस्साणं गहणमण्णहा तत्थ एक्सिसे विहत्तीए अभावप्पसंगादो। 'खवओ' ति णिदेसो उवसामयपिडसेहफलो। कुदो १ तत्थ एक्स्स वि कम्मस्स खवणाभावेण सयलपयडीणं घटकयाहलजलवि(चि)-क्खल्लो व्व उवसंतभावेण अवद्वाणादो।

छएवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहत्तिओ ।

\$२३६. जहा एकिस्से विहत्तीए सामित्तं वृत्तं तहा एदेसिं द्वाणाणं वत्तव्वं, मणुस्सक्ख-वगं मोचूण अण्णत्थ खनणपरिणामाभावादो। तं कुदो णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो। ते परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किण्ण होंति १ साहावियादो। णवरि, पंचण्हं विहत्ती मणुस्सेसु चेव, ण मणुस्सिणीसु; तत्य सत्तणोकसायाणमक्तमेण खवणुवलंभादो।

**%एक्कावीसाए विहत्तिओं को होदि ? खीणदंसणमोहणिजो।** 

समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त अर्थके समुचय करनेमें ही दोनों 'वा' शब्दोंकी प्रवृत्ति होती है, अतः प्रथम 'वा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुचय नहीं किया जा सकता है।

चूर्णिस्त्रमें 'मणुस्सो' ऐसा कहनेपर पुरुपवेद और नपुंसक्वेदसे युक्त मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसक्वेदी मनुष्योंमें एक प्रकृतिस्थान विभक्तिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। चूर्णिस्त्रमें 'क्षपक' पदसे उपशामकोंका निषेध किया है, क्योंकि उपशामकोंके एक भी कर्मका क्षय न होकर जिसप्रकार जलमें निर्मलीफलको धिस कर डालने से उसका कीचड़ उपशान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कर्मप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अविस्थित रहती हैं।

\*इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, वारह और तेरह प्रकृतिरूप स्थानोंके खानी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी होते हैं।

§२३६. जिसप्रकार एक विभक्तिका स्वामी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना चाहिचे, क्योंकि मनुष्य ही क्षपक होता है। उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोंमें क्षपणाके चोग्य परिणाम नहीं होते।

शंका-अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह कैसे जाना जाता है ? समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

शंका-वे परिणाम मनुष्योंके समान अन्यत्र क्यों नहीं होते ?

समाधान-ऐसा खभाव है।

यहां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप तथान मनुष्योंमें ही पाया जाता है मनु-ष्यनियोंमें नहीं, क्योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकपायोंका एक साथ क्षय होता है।

अइक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका खामी कौन होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका

§२४०. दंसणमोहणीयक्खवणा वि चारित्तमोहणीयक्खवणं व मणुरसेसु चेव होदि; 'णियमा मणुरसगदीए' ति वयणादो । तम्हा णियमा मणुरसो वा मणुरसणी वा खवओ ति एत्थ वि सामित्तं वत्तव्वं १ ण, खीणदंसणमोहणीयं चउग्गईसु उप्पञ्जमाणं पेक्खिरूण णेरईओ तिरिक्खो मणुरसो देवो खीणदंसणमोहणिक्षो एकवीसपयिडहाणस्स सामी होदि ति तहा वयणादो । खिवय चउग्गइसुप्पण्णाणं पुन्वत्तहाणाणि चउगईसु किण्ण लव्भंति १ ण, चारित्तमोहक्खवयाणं णिब्बीजीक्यसंतकम्माणं सेसगईसु उप्पत्तीपृ अभावादो ।

अवावीसाए विहत्तीओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खिवदे समत्ते सेसे।

\$२४१.एतथ वि 'मणुस्सो' ति बुत्ते पुरिस-णबुंसयवेदजीवाणं गहणं; अण्णहा णबुंसय-क्षय कर दिया है ऐसा जीव इक्कीम प्रकृतिकस्थानका खामी होता है।

§२४०. शंका—जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मनुष्योंके ही होता है, उसीप्रकार दर्शनमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके शे होता है, क्योंकि 'णियमा मणुस्सगदीए' अर्थात् दर्शनमोहनीयका क्षय नियमसे मनुष्यगिनें होता है ऐसा आगमका वचन है, अतएव इस सूत्रमें भी खामित्वको बतलाते हुए 'िथमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ' ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि जिनके दर्जनमोहनीयका क्षय होगया है ऐसे जीव वारों गति-योंमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, अतः जिर्जने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव इक्षीस प्रकृतिकस्थान ा स्वामी होता है इसिछ्ये सूत्रमें 'खीणदंसण मोहणिजो' ऐसा सामान्य वचन दिया है।

शंका—चारित्रमोहनीयका क्षय करके नारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके पूर्वोक्त एक, दो आदि प्रकृतिकस्थान क्यों नहीं पाये ज ते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चारित्र मोहनीयका क्षय करनेवाले जीव सत्तामें स्थित कर्मोंको निर्वीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

श्रवाईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है १ जिस मनुष्य या मनुष्यनीके मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व शेष है वह बाईस प्रकृतिक स्थानका खामी होता है।

\$२8१. यहां पर भी 'मणुस्सो' ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा ।

वेदेसु दंसणमोहक्खवणाभावण्यसंगादो । मिन्छत्त-सम्मामिन्छत्तेसु खिविदेसु पुणो पन्छा सम्मत्तं खवेंतेण संखेजिहिदिखंडयसहस्साणि पादिय पन्छा चिरमे सम्मत्तिहिदेखंडए पादिदे कदकरणिजो णाम होदि । तस्स वि वावीसाए हाणं; तत्थ सम्मत्तसंत-सन्माबादो । सो वि कालं काऊण सन्वत्थ उप्पज्जिदि । तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति वयणं ण घडदे । किंतु णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा बावीसविहत्तीए सामि ति वत्तन्वं १ ण एस दोसो; इन्छिजमाणत्तादो । सुत्तविरुद्धं कथमन्भुवगंतुं सिक्किजदे १ ण सुत्तविरुद्धो एसत्थो; सुत्तेणेव उवइहत्तादो । तं जहा—जिद मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते भण्णमाणे जहा णियमा मणुस्सो णियमा खवगो सामी होदि ति भणिदं तहा एत्थ वि भणेज १ ण च एवं; णियमसहाभावादो । तम्हा चदुसु वि गदीसु बावीसविहत्तिएण होदन्वं । जिद एवं, तो सुत्ते सेसगङ्ग्गहणं किण्ण कयं १ ण, तालप्रत्वसुत्तं व देसामासियभावेण

शंका-मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वके क्षीण हो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्-प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यक्ष्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिखण्डोंका वात करके उसके अन्तिम स्थितिखण्डका घात करता है तब उसकी कृतकृत्य वेदक संज्ञा होती है। इस जींवके भी बाईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यक्ष्रकृतिकी सत्ता पाई जाती है। ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसिलये मनुष्य और मनुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह वचन घटित नहीं होता अतः नारकी, तिर्थच, मनुष्य और देव बाईस प्रकृतिक्षप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि चारों गतिके जीव वाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं यह बात इष्ट ही है।

शंका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सूत्रके विरुद्ध है। फिर इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

समाधान-यह अर्थ सूत्रविरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता है। उसका खुलासा इस प्रकार है-यदि मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करते समय जिसप्रकार 'णियमा मणुस्सो णियमा खबगो सामी होदि' यह कहा है उसी प्रकार यहां भी कहते। परन्तु यहां ऐसा नहीं कहा क्योंकि उपर्युक्त सूत्रमें 'नियम' शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाहिये यह सिद्ध होता है।

शंका-यदि ऐसा है तो सूत्रमें शेष गतियोंका ग्रहण क्यों नहीं किया ? समाधान-नहीं, क्योंकि जिस प्रकार 'तालपळंव' सूत्र देशामर्षकभावसे अशेष वनस्प-

#### सेसगइपरवयत्तादो ।

९२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति तईयाए विहत्तीए अत्थे पढमाविहत्ती णिदेसो दहन्वो। तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खिवदे सम्मत्ते च सेसे वावीसविहत्तीओ होदि ति एदेण सुत्तेण वावीसविहत्तियसंभवपरूवणादुवारेण सामित्तपरूवणा कदा । तेण बावीससंतकम्मिओ अण्णदरो सामि ति सुत्तत्थो दहन्वो । अथवा, जइवसहाइरियस्स वे उवएसा। तत्थ कदकराणिको ण मरिद ति उवदेसम-स्सिद्ण एदं सुत्तं कदं, तेण मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया ति सिद्धं। कदकर-णिजो मरदि ति उवएसो जइवसहाइरियस्स अत्थि ति कथं णव्वदे १ 'पढमसमयकद-करणिजो जदि मरदि णियमा देवेसु उववज्जदि । जदि णेरइएसु तिरिक्खेसु मसुस्सेसु वा उववज्जदि तो णियमा अंतोग्रहुत्तकदकरणिज्ञो' त्ति जइवसहाइरियपरूविदचुण्णि-सुत्तादो । णवरि, उच्चारणाइरियउवएसेण पुण कदकरणिज्ञो ण मरइ चेवेत्ति णियमो तियोंका प्रतिपादक है, उसीप्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामर्षक भावसे शेप तीन गतियोंका

प्ररूपण करता है।

§२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' यह तृतीया विभक्तिके अर्थमें प्रथमा विभक्तिका निर्देश जानना चाहिये। इसलिये उक्त सूत्रका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके द्वारा मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय कर देनेपर और सम्यक्षक्रिकि शेष रहने पर चारों गतियोंका जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा बाईस प्रकृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्ररू-पणा की । अतः वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला किसी भी गतिका जीव उक्त स्थानका स्वामी है यह सूत्रका अर्थ सममता चाहिये।

अथवा. यतिवृषम आचार्यके दो उपदेश हैं। उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसितये मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं यह वात सिद्ध होती है।

शंका-कृतकृत्यवेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषभाचार्यका है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-'कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है। किन्तु जो कृतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिर्थंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है वह नियमसे अन्तर्महर्त कालतक कृतकृत्यवेदक रह कर ही मरता है' इसप्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीव मरता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार कृत्यकृत्य वेदक

# णित्थः; चउसु वि गईसु वाबीसविहत्तियसंतससुक्तित्तणादो ।

सम्यग्द्दष्टि जीव नहीं ही सरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उद्यारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें वाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्त्व स्वीकार किया है।

विशेषार्थ-यहां यतिवृषभ आचार्यने वाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और मनु-व्यनीको वतलाया है। इसपर शंकाकारका कहना है कि दर्शनमोहनीयंकी क्षपणा करने-वाला मनुष्य जव मिध्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्ष्य कर चुकता है तव वाईस विभक्ति स्थानका खासी होता है। इस समय सम्यक्त्रप्रकृतिकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण होती है। यद्यपि जव तक यह जीव कृतकृत्यवेदक सम् । ग्रष्टि नहीं हो जाता है तय तक नहीं मरता है इसलिये इस अपेन्नासे बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी केवल मनुष्य और मनुष्यनी भले ही हो जाओ, पर कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो जाने पर इसका मरण भी देखा जाता है और ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होना है। अतः वाईस विभक्तिस्थानका खामी चारों गतिका जीव होता है यतिवृपभ आचार्ग हो ऐसा कहना चाहिये था। शंकाकारकी इस शंकाका वीरसेन खामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है। पहले तो यह वतलाया है कि वाईस विभक्तिस्थानके खामीका कथन करनेवाले उक्त चूर्णिसूत्रमें 'णियमा' पद न होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थानका स्वामी चारों गतियोंका जीव होता है। यद्यपि उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका ग्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त सूत्र तालप्रलम्ब सूत्रके समान देशामर्पक है अतः 'मणुरसो वा मणुरिसणी वा' इस पदसे मनुष्यगतिके प्रहणके समान अन्य तीन गतियोंका भी प्रहण कर छेना चाहिये। दूसरा समाधान इसप्रकार किया है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी' इसप्रकार जो प्रथमाविभक्त्यन्त पद है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये। और इसप्रकार यह तात्पर्य निकल आता है कि बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है पर उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है। तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश जानना चाहिये। एक उपदेशके अनुसार कृतकृत्यवेदकसम्यग्द्राध्ट जीव मरता नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है। इनमेंसे पहले उपदेशका संग्रह यहां किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें किया गया है। इसप्रकार वीरसेनस्वामीने उक्त शंकाके जो तीन उत्तर दिये हैं उनके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा वीरसेनस्वामीने यतिष्टुषभ आचार्यके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका प्रयत्न किया है। और तीसरे उत्तरमें समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदको स्वीकार कर लिया है। मालूम होता है कि वीरसेनस्वामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमवचन न था जिससे 'कृतकुलवेदक सम्यग्दृष्टि

\* तेवीसाए विहत्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खिवदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ते सेसे।

§ २४३. णियमग्गहणमेत्थ कायन्वं सेसगइणिवारणहं १ ण, परद्वपाडिसेहमुहेण सगद्व-परूवयसद्म्मि णियमुचारणस्स फलाभावादो । अत्रोपयोगी श्लोकः—

> निरस्यन्ती परस्यार्थं खार्थं कथयति श्रुतिः । तमो विधुन्वती मास्यं यथा मासयति प्रमा ॥ २ ॥

§ २४४.जिद एवं तो एकिस्से विहत्तीए सामित्तसुत्ते वि णियमग्गहणं ण कायव्वं ? ण, तस्स खवगा मणुस्सा चेवेति अवहारफलत्तादो । मिन्छतं खिवय सम्मामिन्छत्तं खेवेतो ण मरिद ति कुदो णव्यदे ? एदम्हादो चेय सुत्तादो । कथमेकं सुत्तं दोण्ह-जीव नहीं मरता है' इस मतकी पुष्टि की जासके । फिर भी चूंकि यतिवृपम आचार्यने दो खलोंपर दो प्रकारसे निर्देश किया है इससे सिद्ध होता है कि यतिवृषम आचार्यके सामने दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कृत-कृत्वेदक जीव मरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें वाईस प्रकृतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है।

\* तेईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके मिध्यात्वका क्षय होकर सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्व शेष है वह तेईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है।

§ २४३. शुंका-इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके छिये 'नियम' पदका प्रहण करना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेवाले अर्थका प्रति-पेध करके अपने अर्थका प्ररूपण करता है, इसलिये सूत्रमें नियम शब्दके कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहां उपयोगी रलोक देते हैं—

'जिसप्रकार प्रमा अन्धकारका नाश करके प्रकाश्यमान पदार्थको प्रकाशित करती है उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कहे जानेवाले अर्थका निराकरण करके अपने अर्थको कहता है ॥ २॥

§ २४४. शंका-यदि ऐसा है तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें भी 'नियम' पदका ब्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उसके स्वामी क्षपक मनुष्य ही होते हैं यह बतलानेके लिये वहां 'नियम' पद दिया है।

शंका-मिथ्यात्वका क्ष्य करके सम्यग्मिथ्यत्वका क्षय करनेवाला जीव नहीं मरता, यह कैसे जाना जाता है ? मत्थाणं परूवयं १ ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घडादिविविहत्थपया-सयस्सुवलंभादो ।

\*चउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणंताणुवंधिविसंजोइदे सम्मा-दिही वा सम्मामिच्छादिही वा अण्णयरो ।

६ २४५. अहावीससंतकाम्मएण अणंताणुवंघीविसंजोइदे चउवीसविहत्तिओ होदि । को विसंजोअओ १ सम्मादिही । मिन्छाइही ण विसंजोणिद ति कुदो णन्बदे १ सम्मादिही वा सम्मामिन्छादिही वा चउवीसविहत्तिओ होदि ति एदम्हादो सुत्तादो णन्बदे । अणंताणुवंधिविसंजोहदसम्मादिहिम्हि मिन्छत्तं पिडवण्णे चउवीसविहत्ती किण्ण होदि १ ण, मिन्छत्तं पिडवण्णपढमसमए चेव चारित्तमोहकम्भक्खंधेसु अणंताणुवंधिसरूवेण परिणदेसु अहावीसपयिहसंतुष्पत्तीदो । सम्मामिन्छाइही अणंताणुवंधिचउकं ण

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

शंका-एक सूत्र दो अथींका कथन कैसे कर सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सूर्य अन्धकारका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना पदार्थीका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो अथोंका कथन कर सकता है।

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजना करदेनेपर किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि या सम्यग्दिष्ट जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है।

हु २४५. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है।

शंका-विसंयोजना कौन करता है ?

समाधान-सम्यग्दृष्टि जीव विसंगोजना करता है।

शंका-मिध्यादृष्टि जीव विसंयोजना नहीं करता यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-'सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्थामी है' इस सूत्रसे जाना जाता है कि मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है।

शंका-अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्वको प्राप्त होजानेपर मिध्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी क्यों नहीं होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऐसे जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही चारित्रमोहनीयके कर्मस्कन्ध अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है।

विसंजोएदि कि कुदो णव्वदे ? उवरि भणमाणचुण्णिसुत्तादो । अविसंजोएंतो सम्मा-मिच्छाइट्ठी कथं चउवीसविहत्तिओ ? ण, चउवीससंतकम्मियसम्मादिहीसु सम्मा-मिच्छत्तं पिडवण्णेसु तत्थ चउवीसपयिडसंतुवलंभादो । चारित्तमोहणीयं तत्थ अणंताणु-षंधिसह्तवेण किण्ण परिणमह ? ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुमिच्छत्तुदयाभावादो, सासणे इव तिव्वसंकिलेसाभावादो वा ।

६ २४६. का विसंजोयणा १ अणंताणुवंधिचडक्कवंखंधाणं परसरूवेण परिणमणं विसंजोयणा । ण परोदयकम्मकखवणाए वियहिचारो, तेसिं परसरूवेण परिणदाणं पुणरूपचीए अभावादो । अण्णदरो चि णिदेसो किंफलो १ खेरहओ तिरिक्खो मणुस्सो

शंका-सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे जाना जाता हैं कि सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है।

शंका-जबकी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कैसे हो सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस कमेंकी सत्तावाळे सम्यगृदृष्टि जीवोंके सम्यग्मि-ण्यास्वको प्राप्त होनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वन जाती है।

शंका-सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जीव चरित्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे क्यों नहीं परिणमा छेता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि वहां पर चरित्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमानेका कारणभूत मिध्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, अथवा सासादन गुणस्थानमें जिस-प्रकारके तीत्र संक्षेशरूप परिणाम पाये जाते हैं, सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें उसप्रकारके तीत्र संक्षेशरूप परिणाम नहीं पाये जाते हैं, इसिलये सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चारित्रमोध्यादृष्टि जीव चारित्रमोध्याद्ये अनन्तानुबन्धीरूपसे नहीं परिणमाता है।

§ २४६. शंका-विसंयोजना किसे कहते हैं ?

समाधान-अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेका विस-योजना कहते हैं।

विसंयोजनाका इस प्रकार छन्नण करनेपर जिन कर्मोंकी परप्रकृतिके उदयह्मपसे श्चपणा होती है उनके साथ ज्यभिचार (अतिज्याप्ति) आ जायगा सो भी वात नहीं है, क्योंकि अनन्तानुवन्धीको छोड़कर परहत्पसे परिणत हुए अन्यकर्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। अतः विसंयोजनाका छक्षण अन्य कर्मोंकी श्वपणामें घटित न होनेसे अति- इसिप्त होप नहीं आता है।

## देवो वा सम्माइही सम्मामिच्छाइही च सामिओ होदि चि जाणावणफलो ।

शंका-चूर्णिसूत्रमें जो 'अन्यतर' पदका निर्देश किया है उसका क्या फल है ?

समाधान-नारकी, तिर्यंच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसीभी गतिका सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इस बातके ज्ञान करानेके लिये चूर्णिसूत्रमें 'अन्यतर' पदका प्रहण किया है।

विशेषार्थ-अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना वेदकसम्यग्दृष्टि करता है यह तो सर्वसम्मत मान्यता है । पर उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना होती है इसमें दो मत हैं। कुछ श्राचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है और अनन्तातुवन्धीकी विसंयोजनाका काल श्रधिक है अतः उपशमसम्यग्दष्टि अनन्तातुवन्धी-की विसंयोजना नहीं करता है। पर कुछ आचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें भी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चला आता है, अतः मुख्य है। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि जीव ही अनन्तानुवन्धीकी विसं-योजना करता है। पर ऐसा जीव यदि मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चला जाता है तो वहां भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव वन जाता है अतः चौवीस विभक्तिस्थानका स्वामी सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव ही होता है। ऐसा जीव सासादन श्रौर मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुवन्धीका वन्ध होने लगता हैं और चारित्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुवन्धिक्पसे संक्रमण भी, अतः वहां भी चौवीस निभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। यहां वीरसेन स्वामीने विसंयोजनाका 'अनन्तानुवन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूपसे परिणमन करना निसंयोजना कहलाती है' यह लक्षण किया है। यद्यपि और भी ऐसी बहुतसी कर्मप्रकृतियां हैं जिनका परोदय-रूपसे क्षय होता है। अतः विसंयोजनाका छत्तण परोदयसे होने वाली अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें चला जाता है इसिचये अतिन्याप्ति दोष आता है। पर इसपर वीरसेन स्वामीका कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेपर उसकी पुन: संयोजना देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है उनकी पुनः उत्पक्ति नहीं होती, इसलिये विसंयोजनाका छत्तण अन्य प्रकृतियोंकी क्ष्पणामें नहीं जाता है और इसलिये अतिन्याप्ति दोष भी नहीं आता है। तात्पर्य यह है कि विसंयोजनाके उपर्युक्त लक्षणमें 'पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए' इतना पद और जोड़ लेना चाहिये इससे विसंयोजनाके लक्षणका परोद्यसे होनेवाली कर्मक्षपणामें जो अतिव्याप्ति दोष आता था वह नहीं आता। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्धीकी विसं-योजना हो जाने पर उसकी पुन: संयोजना होती ही है। किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्तानुबन्धीकी पुनः संयोजना हो सकती है। तथा

\* छव्वीसाए विहत्तिओं को होदि ! मिच्छाइडी णियमा।

§ २४७. एत्थतणिमच्छादिहिणिदेसो जेण सेसगुगाद्वाणपिडसेहफलो तेण णियम-ग्गहणं ण कायव्यमिदि ? ण, मिच्छादिद्वी छ्रव्वीसिवहित्तओ चेवेति णियमपिडसेहद्वं तका(तक-)रणादो ।

\* सत्तावीसाए विइत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्टी।

§ २४८. अद्वावीससंतकिम्मओ उन्बेलिदसम्मत्तो मिन्छाइद्वी सत्तावीसविहित्तओ होदि। एतथ वि पुन्विन्ल-णियमग्गहणमणुवद्वावेदन्वं, अण्णहा अद्वावीस-छन्वीस-ठाणाणं मिन्छादिद्विम्म अभावप्पसंगादो ति वृत्ते णः, पुन्वावरसुत्तेहि तेसिं तत्थ अत्थित्तसिद्वीदो।

\* अट्टावीसाए विहत्तिओं को होदि ? सम्माइट्टी सम्मामिच्छा-इट्टी मिच्छाइट्टी वा ।

जिसने मिथ्यात्वका त्त्य कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती।

\* छन्दीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है १ नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव छन्दीस प्रकृतिक स्थानका खामी होता है ।

§ २४७. ग्रंका-चूंकि इस सूत्रमें आये हुए 'मिध्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका निपेध होजाता है, अतः सूत्रमें 'नियम' पदका प्रहण नहीं करना चाहिये दे

समाधान-नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही होता है, इसप्रकारके नियमके निर्पेध करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें सिथ्यादृष्टि पदके साथ 'णियमा' पदका प्रहण किया है। जिससे यह अभिप्राय निकल आता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अन्य प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है। पर छन्वीस प्रकृतिक स्थान केवल मिथ्यादृष्टिके ही होता है अन्यके नहीं।

\* सत्ताईस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है १ मिध्यादृष्टि जीव सत्ताईस विभक्ति स्थानका स्वामी होता है।

§ २४८. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्षकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है।

श्रंका—इससे पहलेके सूत्रमें कहे गये नियम पदकी अनुवृत्ति इस चूर्णिसूत्रमें भी कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिध्यादृष्टिमें अट्ठाईस और छन्बीस प्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि इस सूत्रसे पिछले और अगले सूत्रके द्वारा मिध्यादृष्टि जीवमें उक्त दोनों स्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

\* श्रद्वाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? सम्यग्द्दि, सम्यग्पि-

I have

§ २४६. सुगमत्तादो एत्य ण वत्तव्यमत्थि । एवमोघेण जइवसहाइरियसामित-सुत्तत्थं परूविय संपिह उच्चारणाइरिय-उचसेण आदेसे सामित्तं भणिस्सामो ।

§ २५०. पंचिदिय-पंचिदियपज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-कायजोगि-चक्खुदं०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारीणं मूलोघभंगो ।

§ २५१. आदेसेण णिरंयगईए णेरईएस अट्ठावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिन्छाइहिस्स सम्मामिन्छाइहिस्स वा। सत्तावीस-छन्वीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिन्छाइहिस्स । चउनीस-वानीस-एक्कवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्माइहिस्स । एवं पढमाए पुढनीए; तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंचित्र-पंच

थ्याद्दिया मिथ्याद्दि जीव अट्ठाईम प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी होता है।

\$२४१. यह सूत्र सुगम है, अतः इस विषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है। इस प्रकार ओवकी अपेक्षा यतिवृषम आचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अर्थ कहकर अव उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारका कथन करते हैं—

\$२५०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, काययोगी. चक्षुदर्शनी, अचक्षु-प्रीनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके मंग मूलोयके समान जानना चाहिये। तात्पर्य बह है कि उक्त मार्गणाओं से सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव है अतः इनमें स्थामित्यका कथन मृलोधके समान है।

६ २५ १. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिकयों में अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ मिध्याद्दिन्द, सन्यग्रद्दिन्द या सन्यग्मिध्याद्दृद्धि किसी भी नारकीके अट्टाईस विभक्ति स्थान होता है । सत्ताईस और इन्कीस विभक्ति स्थान किसके होता है १ किसी भी मिध्याद्दिन्द नारकीके होता है । चौवीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं १ किसी भी सन्यग्रद्दिन होते हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें तथा तिथच, पंचेन्द्रियतिर्थंच और पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म- ऐशान स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रवेचक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारिकयोंके बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप स्थान नहीं होते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंक्च योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ह्योतिषी देवोंके भी कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-सामान्यसे नारिकयोंके २८, २७, २६, २४, २२ और २१ वे इह

§ २५२. पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-विहत्ती कस्स ? सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे २.८ सत्त्वस्थान नारिकयोंके चारों गुणस्थानोंमें सम्भव है। कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सम्बस्थान मिध्याद्दाव्टिके ही होते हैं, म्योंकि जिसने सम्यक्त्वकी उद्वेतना की है वह २७ सत्त्वस्थानका स्वामी होता है। सो सम्यक्त्य-की उद्वेखना चारों गतिका मिध्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिध्यादृष्टिके २७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है। इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी चारों गतिके मिथ्याद्दव्दिके ही होता है। यह सत्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जो अनादि मिध्याद्दिष्ट होता है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है और दूसरे जिस मिथ्याद्यव्दिने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाकी है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है। यतः नरकमें दोनों प्रकारके जीव सम्भव हैं अतः नारकी निध्याद्दिक २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन सत्त्वस्थान सो वे सम्यग्दृष्टि अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। उसमें भी केवल अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। कुतकृत्यवेदक सम्यग्द्दिके २२ प्रकृतिक व क्षायिक सम्यग्दृष्टिके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही अवस्थाएं सन्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं। इस प्रकार सामान्यसे नारिकयोंके उक्त सत्त्वस्थान कैसे होते हैं इसका कारण वतलाया। प्रथम नरक आदि कुछ ऐसी सार्गणाएं हैं जिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं अतः वहां भी वे सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। किन्तु दूसरे नरकसे छेकर सातर्वे नरक तकके जीव और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और स्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य वेदकसम्बद्यन्टि और क्षयिक सम्यन्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष १ सन्वस्थान पाये जाते हैं। यद्यपि यहां उच्चारणावृत्तिमें सामान्यसे सौधर्म और ऐशानवासी देवोंके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी वतलाये हैं पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देवियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है। एक बात और है और वह यह कि प्रकृतमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्दृष्टिको ही बतलाया है जब कि इसका स्वामी सम्यग्मिध्यादृष्टि भी होता है, सो यह सामान्य वचन है इसिछिये कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सासादन-सम्यग्दृष्टिके भी होता है। पर उच्चारणामें उसका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सासादन-सम्यग्दृष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्यानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान किया गया है ऐसा समझना चाहिये।

इ २५२. पंचेन्द्रिय तिथैच लक्ष्यपर्याप्त जीवोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छच्चीस

अण्णदरस्स । एवं मणुसअपञ्ज०-पंचिदियअपञ्ज०-तसअपञ्ज०-सन्वएइंदिय-सन्वविग-लिदिय-सन्वपंचकाय-असण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाइष्टी त्ति वत्तन्वं ।

§ २५३. मणुसगईए मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं मूलोघमंगो। एवं पंचमणजे गि-पंचविजोगि - ओरालियकायजोगि त्ति वत्तव्वं। सुक्तलेस्साए वि मणुसगइमंगो। णवरि, वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अवखीणदंसण-मोहणीयस्स। णिरय-तिरिक्खेस णित्थ। अणुद्दिसादि जाव सव्वद्धे त्ति अद्वावीस-चउवीस-एक्कवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स०। वावीसविहत्ती करस ? अण्णदरस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स।

विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंचके होते हैं । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी और मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । आशय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीव मिध्या-दृष्टि ही होते हैं और मिध्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, अतः यहाँ ये तीन सत्त्वस्थान कहे हैं ।

§ २५३. मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीके मूलोघके समान भंग कहना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और औदारिक काययोगी जीवोंके कहना चाहिये। शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान स्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेश्यामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है शिक्सने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता है। नारकी और विर्यंच जीवोंके बाईस विभक्ति स्थान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य गतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें बाईस विभक्ति स्थान निवृत्यपर्याप्त अवस्थामें ही पाया जाता है, और देवोंको छोड़कर उत्तम भोगभूमिके विर्यंच तथा पहले नरकके नारिकयोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापोत लेश्या ही होती है, अतः यहाँ शुक्ल लेश्याके साथ विर्यंच और नारिकयोंके बाईस विभक्ति स्थानका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवों में अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ! किसी भी देवके होते हैं । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ! जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी देवके होता है । आशय यह है कि ये देव सम्यग्द्दित्द ही होते हैं इस लिये इनके २८, २२ और २१ ये चार सन्त्वस्थान ही पाये जाते हैं । २७ और २६ सन्त्वस्थान गृहीं पाये जाते ।

६२५४. ओरालियमिस्स० अहावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स तिरिक्ख-मणुस्स-मिच्छाइष्टिस्स मणुस्सस्स सम्मादिष्टिस्स वा । सत्तावीस-छव्वीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० दुगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स[मणुस्स] सम्माइष्टिस्स । वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स दुगइअक्खीणदंसणमोहस्स । एकवीसविहत्ती कस्स ? दुगइसम्माइष्टिस्स ।

§ २५५. वेउन्त्रिय० अहावीसविद्व० कस्स १ देव-णेरइयमिच्छा० सम्मादिष्टिस्स

ह २५४. औदारिक मिश्र काययोगमें अहाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी मिध्याद्दिट तिर्यंच या मनुष्यके तथा सम्यग्द्दिट मनुष्यके होता है । सत्ताईस और छन्वीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? तिर्यंच और मनुष्य इन दोनों गतियोंके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका चय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गतियोंके किसी भी कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त दोनों गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ-औदारिक मिश्र काययोग तिर्यंच और मनुष्योंके अपयीप अवस्थामें होता है। अब देखना यह है कि औदारिक मिश्र काय योग अवस्थाके रहते हुए इन दो गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सत्त्वस्थान होते हैं। यह तो सुनिध्चित है कि उपशम सम्यग्द्दि जीव मर कर मनुष्य और तिर्यंचोंमें नहीं उत्पन्न होता। इसलिये उपराम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सन्त्रस्थान इन दोनों गतियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता। कृतकृत्यवेदकके सिवा वेदक सम्यग्दृष्टि जीव मर कर तिर्थचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न हो सकता है, इसी से यहाँ औदारिक मिश्रकाययागके रहते हुए मिध्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंचको तथा सम्यग्द्रिट मनुष्यको २० प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलाया है। २० और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिध्याद्दव्दिके होता है। यह स्पष्ट ही है। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मनुष्य सम्यग्द्दिक होनेका कारण यह है कि ऐसा वेदक सम्यग्दिष्ट देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तिर्थचोंमें नहीं। शेष रहे २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र काययोगमें २८,२७,२६,२४, २२ और २१ ये छ्रह सत्त्व स्थान किस प्रकार सम्भव हैं इसके कारणका विचार किया।

१२५५. वैक्रियिककाययोगमें अद्वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ मिध्याइष्टि

वा । सत्तावीस-छन्वीसवि० कस्स १ देव-णेरइयमिन्छाइहिस्स । चडवीस-एकवीसविह० कस्स १ देव-णेरइयसम्माइहिस्स । वावीसविहत्ती णित्थ । एवं वेडिन्वयमिस्सकायजो-गीस वत्तन्वं । णवरि, वावीसविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स देव-णेरइयसम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

१२५६. आहार०-आहारिमस्स० अष्टावीस-चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० वेद-यसम्माइहिस्स । एक्कवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० खइयसम्माइहिस्स ।

§ २५७. कम्मइय० अट्टावीसविह० कस्स १ अण्णदरस्स चल्रगइमिच्छादिष्टिस्स देव-मणुस्ससम्माइहिस्स वा। सत्तावीस-छन्त्रीसविहत्ती कस्स १ अण्ण० चल्रगइमिच्छा-या सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होता है। सत्ताईस और छन्त्रीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं। मध्यादृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं। सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। यहां वाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी छत्रकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवके होता है।

विशेषार्थ-वैकियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके नहीं पाये जानेका कारण यह है कि यह सत्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीवके अपर्याप्त अवस्थामें ही होता है और अपर्याप्त अवस्थामें वैकियिककाययोग नहीं होता। यही सवव है कि वैकियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका निषेध करके वैकियिक मिश्रकाययोगमें उसे वतलाया है। शेष कथन सुगम है।

हु२५६.आहारककाययोग और आहारकिमश्रकाययोगमें अट्टाईस और चौवीस विभक्ति-स्थान किसके होते हैं १ किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयत जीवके होते हैं । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयतके होता है ।

" विशेषार्थ-आहारककाययोग और आहारकिमश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके होते हैं। 'यद्यपि प्रमत्तसंयतके और भी सत्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसिलये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा तीन ही सन्त्वस्थान वतलाये हैं।

§ २५७. कार्मणकाययोगमें अट्ठाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतिके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके और सम्यन्दृष्टि देव तथा मनुष्यके होता है। सत्ताईस और छच्चीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौवीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यन्दृष्टि

इहिस्स । चडनीसिवह० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइहिस्स । वानीस-एकवीसिव० कस्स ? अण्ण० चडगइसम्माइहिस्स ।

§ २५८. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अहावीसिवह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइहिस्स वा । सत्तावीस-छ्वीसिवह० कस्स १ तिगइमिच्छाइहिस्स । चउवीसिवहत्ती कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स । तेवीस-वावीस-एक्कवीसिवि० कस्स १ अण्ण० मणुसिणीखवयस्स ।

\$ २५६. पुरिसवेदे अङ्घावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइङ्घिस्स वा । सत्तावीस-छन्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइङ्घिस्स । चउंवीसविह० जीवके होता है। यहां दो गतियोंसे देव और मनुष्य गतिका प्रहण किया है। बाईस और इकीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं। चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्द्ध जीवके होते हैं।

विशेषार्थ-२ = प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें और मनुष्य मरकर देवोंमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कार्मणकाययोगके रहते हुए देव और मनुष्यगतिके ही सम्यग्दृष्टि जीव २ = प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी बतजाये हैं। इसीप्रकार २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्वन्धमें भी जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

§ २५ ८. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें अड़ाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगितको छोड़कर शेष तीन गितयोंके किसी थी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । नरकगितमें स्नीवेद नहीं होता इसिलये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? नरक गितके विना शेष तीन गितयोंके मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गितियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके होते हैं । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके होते हैं ।

विशेषार्थ-कीवेदी द्रव्य मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर सकते हैं। इसिंछए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सत्त्वस्थान बतलाये हैं। पर कृत्यकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रीवेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता इसिंछये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका खामी भी मनुष्यनीको ही बतलाया है। शेषकथन सुगम है।

§ २५.६. पुरुषवेदमें अड़ाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? तिर्यंच, मनुष्य और देव इन तीन गतियों के किसी भी मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सत्ताईस और छुड़्वीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपर्युक्त तीनों गतियों के किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । नारकी पुरुषवेदी नहीं होते इसिल्ये यहां उनका ग्रहण नहीं किया है । कस्स १ अण्ण ० तिगइसम्माइहिस्स । एवमेक्कवीस । तेवीसविह ० कस्स १ अण्ण ० मणुससम्माइहिस्स अक्खविद-सम्मामिच्छत्तस्स । वावीसविह ० कस्स १ अण्ण ० तिगइ-सम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । तेरस-वारस-एकारस-पंचविह ० कस्स १ अण्ण ० मणुस्सखवयस्सं ।

§ २६०. णंबुंस० अहावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइहिस्स वा । सत्तावीस-छन्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छादिहिस्स । चउवीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स । वावीसविह० कस्स १ अण्ण० दुगइसम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । एक्कावीसविह० कस्स १ अण्ण० दुगइखइयसम्मादिहिस्स । तेवीसविह० कस्स १ अण्ण० मणुस्ससम्माइहिस्स अक्खविदसम्मामिच्छत्तस्स । तेरस-वारसविह० कस्स १ अण्ण० मणुस्सखवयस्स ।

चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गतियों के किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियों के सम्यग्दृष्टि जीवके कहना चाहिये । तेईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने सम्यग्मिध्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ और मिध्यात्व तथा सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका खामी मनुष्यको ही वतलाया है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों गतियों के किसी भी कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक क्षपक मनुष्यके होते हैं ।

§ २६०. नपुंसकवेदमें अटाईस विभक्ति स्थान किसके होता है १ देवगितको छोदकर होष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। देवगितमें नपुंसकवेद नहीं होता इसिलये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छन्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है १ जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और मनुष्यगितके किसी भी छतछत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ नरक और मनुष्य गतिके किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टिके होता है। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं १ किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके है । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं १ किसी भी क्षपक मनुष्यके होते हैं ।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मर्कर नरकगतिके सिवा

६ २६१. अवगद० चउवीस-एकवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसंतकसायस्स । एकारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एकविहत्ती कस्स १ अण्ण० खवयस्स ।

§ २६२. कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीसादि जाव पंच-चत्तारिविहत्ति ति मूलो-घमंगो । एवं माण०, णवरि तिविह० अत्थि। एवं माया०, णवरि दुविह० अत्थि। एवं लोभ०, णवरि एयविह० अत्थि। अकसा० चउवीय-एकवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसंतकसायस्स । एवं जहाक्खाद०।

§ २६३. आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीसविह० कस्स १ अण्ण० सम्माइष्टिस्स । सत्तावीस-छन्वीसविह० णित्थ । सेसाणमोघभंगो । एवमोहिदंसणी-सम्माइहि-मण-पज्जवणाणीणं । एवं सामाइय-छेदो० ।

शेष नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसिलये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य वतलाये हैं। यहां मनुष्यपर्याय जिस भवमें क्षायिक सम्यादर्शन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

हु २,६१. अपगतवेदियों में चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं । ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपकके होते हैं । अपगतवेदियों के उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २४ और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, ५, ४, ३, २ और १ सत्त्वस्थान होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\$2६२. कपाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकषायी जीवों में अट्टाईस विभक्तिस्थानसे छेकर पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूछोघके समान कथन करना चाहिये। इसीप्रकार मान-कथायियों के भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवों के भी कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। मायाकषायवालों के समान लोभकषायवालों के भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कपायरहित जीवों में चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं। अकषायी जीवों के समान यथाख्यात संयतों के भी कहना चाहिये।

§ २६३.मितिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें अष्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंके सत्ताईस और छुट्वीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । शेष चौबीस आदि स्थानोंका ओघके समान कथन करना चाहिये । अविधिद्शनवाले, सम्यग्दृष्टि और मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंके भी इसीप्रकार समझना चाहिये । इसीप्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके भी

ू २६४. परिहार० अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीसिवह० कस्स १ अण्ण० संजदस्स । सुहुमसांपराइय० चउवीस-एक्कवीसिवह० कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स । एक्कविह० कस्स १ अण्ण० खवयस्स । संजदासंजद० अद्वावीस-चउवीसिवह० कस्स १ अण्ण० खवयस्स । संजदासंजद० अद्वावीस-चउवीसिवह० कस्स १ अण्ण० दुगईसु बद्दुमाणस्स । तेवीस-वावीस-एक्कवीसिविह० कस्स १ अण्ण० मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । असंजद० अद्वावीसिदि जाव एक्कवीसं ति ओघमंगो ।

§ २६ ५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अष्टावीसविह० कस्स १ अण्णद० चउगइमिच्छा-इहिस्म, देवगईए विणा तिगइसम्माइहिस्स । छन्वीस-सत्तावीसविह० कस्स १ अण्ण० चउगइमिच्छाइहिस्स । चउवीमविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स । एकवीस-विह० कस्स १ अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइहिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। णवरि काउलेस्साए वावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स अक्खीणदंसण-

समझना चाहिये।

हु २६४. परिहार विशुद्धिसंयतों में अट्टाईस, चौवीस, तेईस, वाईस और इक्कीस विभक्ति-स्थान किसके होते हैं शिक्सी भी संयतके होते हैं । सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतों में चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं शिक्सी भी उपशामक के होते हैं । एक विभक्तिस्थान किसके होता है शिक्सी भी क्षपक के होता है । संयतासंयतों में अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं शितर्यंच और मनुष्यगति में विद्यमान किसी भी जीवके होते हैं । तेईस, बाईस और इकीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं शिक्सी भी मनुष्य या मनुष्यनी के होते हैं । अंसयतों के अट्टाईस विभक्तिस्थान से लेकर इकीस विभक्तिस्थान तक ओष्के समान सममना चाहिये।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव गरकर यदि तिर्यच होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इसिलये संयतासंयत गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान केवल मनुष्य गतिमें ही वतलाये हैं। शेष कथन सुगम है।

हैं १ चारों गितयों के मिध्यादृष्टि जीवके और देवगितको छोड़कर शेष तीन गितयों के सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। छन्त्रीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं १ चारों गितयों के किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ देवगितको छोड़कर शेष तीन गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है । इकीस विशेषता है कि कापोत छेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है । इतनी विशेषता है कि कापोत छेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है । जिसने दर्शनमोहनीका पूरा क्ष्य

मोहणीयस्स । एकवीसवीह० कस्स ? अण्ण० तिगइखइयसम्माइहिस्स ।

\$२६६. तेउ-पम्मलेस्सासु अङ्घावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा०-सम्मामि०-सम्मादिहीणं । सत्तावीस-छन्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइष्टिस्स । चउ-वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइष्टिस्स । एवमेकवीस० वतन्वं । तेबीसविह० नहीं किया है ऐसे नरक, तिथैच और मनुष्य गतिके किसी भी छतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ-देवगतिके सिवा शेष तीन गतियोंमें कृष्णलेश्याके रहते हुए सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २= प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट ही है, किन्तु देवगतिमें कृष्णलेश्याके रहते हुए यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही प्राप्त होता है. क्योंकि कृष्णादि तीन अञ्चभ लेक्याएँ भवनत्रिकमें अपर्याप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दर्शन नहीं होता । २७ और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतिके कृष्णलेश्यावाले मिध्यादृष्टियोंके सम्भव है, क्योंकि ऐसे जीवोंके चारों गतियोमें पाये जानेमें कोई वाधा नहीं। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलेक्याके रहते हुए देवगतिमें नहीं बतलानेका कारण यह है कि देवगतिमें कृष्णलेक्या अपर्याप्त अवस्थामें भवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दर्शन नहीं होता ऐसा नियम है। कृष्णलेश्यामें २३ और २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ अञ्चभ लेक्यावाले जीवके नहीं होता। २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया तो जाता है पर यह मनुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्यगतिमें छहों छेरयाएँ सम्भव हैं। नील्लेरया और कापोत्लेरयामें भी इसी-प्रकार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । किन्तु कापोतलेश्यामें २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि प्रथम नरकके नारकी, भोगभूमिज तिर्थंच और मनुष्योंके अपर्याप्त अवस्थामें कापीत लेश्या पाई जानेके कारण कापीत लेश्यामें उक्त तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है। प्रथम नरकमें कापोतलेश्या ही है और क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी कापोतलेश्या हो सकती है इसलिये इन दो गतिके जीव पर्याप्त अवस्थामें भी २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हो सकते हैं।

हर६६.पीत और पद्मलेश्यामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगितको छोड़कर शेष तीन गितयों के मिध्यादृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? उक्त तीन गितयों के किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है । उक्त तीन गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसीप्रकार इक्कीस विभक्तिस्थानका भी कथन

कस्स ? अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा । वावीसाविहत्ती कस्स ? अण्ण० दुगइअ-क्लीणदंसणमोहणीयस्स । अभन्वसिद्धि० छन्वीसविह० कस्स ? अण्ण० ।

हु२६७. खइयस्स एक्कवीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्माइहिस्स । सेसमोघ-मंगो । वेदगसम्माइहिस्स अद्वावीस-चडवीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्माइहिस्स । तेवीसिवह० कस्स १ मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । वाबीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्मा-इहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । उवसम० अद्वावीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडग्मइ-सम्माइहिस्स १ चडवीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडग्गइसम्माइहिस्स विसंजोइदाणं-ताणुवधिचडक्सस । सासण० अद्वावीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडगइसासणसम्मा-इहिस्स । सम्मामि० अद्वावीस-चडवीसिवह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्मामिच्छाइहिस्स । अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

## एवं सामित्तं समत्तं।

करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होता है। वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे मनुष्य और देवगितके किसी भी जीवके वाईस विभक्तिस्थान होता है। अभन्योंमें छन्वीस विभक्तिस्थान किसके होता है शिकसी भी अभन्यके होता है।

§२६७.क्षायिकसम्यग्दृष्टियों में इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टिके शेष स्थान ओवके समान समझना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारों गितयों के किसी भी कृत्यकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । चौवीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गितके किसी भी उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है । सम्यग्मिध्यादृष्टियों अदृृश्के छोता है । सम्यग्मिध्यादृष्टियों अदृृश्के छोते हें । कामिणकाययोगियों के स्थानों का जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाहारक जीवों के समझना चाहिये ।

इसपकार स्वामित्वाजुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

#### **\*कालो**।

६२६८ अहियारसंभालणवयणमेदं । तत्थ कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण एकिस्से विहित्तिओ केविचरं कालादो होदि १ जहण्णुक्तस्सेण अंतोम्रहुत्तं । तं जहा—इगिवीससंतकाम्मओ चेव खवणाए अब्भुद्धेदि, सुद्धसद्दृष्णेण विणा चारितमोहक्खवणाणुववत्तीदो । तदो सो खवगसेदिमब्भुद्धिय अणियद्धिअद्धाए संखे भागे गंत्ण तदो अद्धकसाए खवेदि । पुणो अंतोम्रहुत्तमुविर गंत्ण श्रीणिगद्धीतिय-णिरयगइ-तिरिक्खगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी [तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी] एइंदिय वीइंदिय-तीइंदिय-चडिरादियजादि-आदाबुकोच-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि एदाओ सोलसपयडीओ खवेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण मणपञ्जवणाणावरणीय-दाणंत-राइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण ओहिणाणा-वरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीय-सं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीय-सं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीय-सं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीय-सं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयसं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयसं सव्वधादिवंधं

\* अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है।

९२६ =. 'कालो' यह वचन अर्थाधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया है।

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओघ और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त है।

उसका खुळासा इसप्रकार है—जिसके चारित्रमोहनीयकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्ता विद्यमान है वही चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्यग्दर्शनके विना चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बन सकती। इसप्रकार चारित्रमोहकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिवृत्तिकरणके काळके संख्यातवें भागको व्यतीत करके अनन्तर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क स्थावर, त्रिक्षच्यानावर्गि, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, तिर्थचगित, तिर्थचगित्र, स्थावर, स्थावर, स्थावर, स्थावर, स्थावर और साधारणशरीर इन सोल्ह प्रकृतियोंका क्षय करता है। पुनः अन्तर्भुहूर्त विताकर मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिख्य करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर अवधिक्षके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुद्रश्चनावरण और भोगान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिख्य करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चजुदर्शना-सर्वधिक अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चजुदर्शना-

देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोम्रहुनं गंतूण आमिणिनोहियणाणानरणीय-पिरमोगंतराइयाणं सन्वचादिनं देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोम्रहुनं गंतूण निरियंतराइयसन्वचादिनं देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोम्रहुनं गंतूण चदुसंजलण-णनणोकसायाणं तेरसण्हं कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णोसिं; तेसिं चारितमोहत्ताभानादो ।
अंतरं करेमाणो पुरिसनेद-कोघसंजलणाणं पढमिहादिमंतोम्रहुत्तपमाणं मोत्तूण अंतरं
करेदि, सेसण्कारसण्हं कम्माणमुद्यानिल मोत्तूण । तदो कदंतरिवदियसमण् मोहणीयस्स आणुपुन्विसंकमो लोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एगहाणिओ वंघो एगहाणिओ
उदओ णवंसयनेदस्स आजत्तकरणसंकामओ सन्वकम्माणं छम्म आनिलयासु गदासु
उदीरणा सन्वमोहणीयस्स संखेजनस्सिहिद्ओ वंघो ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगनं
पारभिद । कयंतरिविदयसमयप्पहुिष्ठ णवंसयनेदं खनेमाणो अंतोम्रहुतं गंतूण खनेदि ।
से काले इत्थिनेदन्खनणं पारिभय तदो अंतोम्रहुनं गंतूण तं पि खनिजमाणं खनेदि ।
एदेसिं दोण्हं पि कम्माणं खनणकालो पढमिहदीए संखेजा भागा । तदो इत्थिनेद खीणे
सत्तणोकसाए अंतोम्रहुत्तकालेण खनेमाणो सनेददुन्चिरमसमण् पुरिसनेदान्वराणसंतकम्मं

वरणके सर्वघाति वन्धको देशघातिक्षप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्गुहूर्त विताकर मितज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके सर्वधातिवन्धको देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्गुहूर्त विताकर चीर्यान्तरायके सर्वधातिवन्धको देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्गुहूर्त विताकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरह कर्मोंका अन्तर करता है और दूसरे कर्मोंका अन्तर करता है और दूसरे कर्मोंका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कर्म चारित्रमोहनीयके भेद नहीं हैं। इक तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद और क्रोध संज्वलनकी अन्तर्गुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर उपरके निषेकोंका अन्तर करता है। और अनुद्धलप शेष ग्यारह कर्मोंकी उदयाविल प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर उपरके निषेकोंका अन्तर करता है।

तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें क्षपक जीव मोहनीयका आजुपूर्वी क्रमसे संक्रम, छोमका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक वन्ध, मोहनीयका एक स्थानिक उदय, नपुं- सक वेदका आवृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्मोंकी छह आवछीके अनन्तर ही उदीरणाका होना और समस्त मोहनीयका संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक साथ प्रारंभ करता है। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे छेकर नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काछमें उसका क्षय करता है। उसके अनन्तर खीवेदकी क्षपणाका प्रारंभ करके अन्तर्मुहूर्त काछमें उसका भी क्षय करता है। इन दोनों ही कर्मोंका क्षपणाकाछ प्रथमस्थितिका संख्यात वहुभाग प्रमाण है। इसप्रकार खीवेदके क्षय हो जानेपर अन्तर्मुहूर्त काछके द्वारा शेप सात नोकपायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समयमें

छण्णोकसायचरिमफालिं च सन्वसंकमेण कोधसंजलणिम संकामेदि। तदो सवेदिय-चरिमसमयप्पहुिंड समयूणदोआविलयमेत्तकालं पंचिवहित्तिओं होदि। से काले अवेदओं होद्ण अस्सकण्णकरणं करेमाणो पुरिसवेदणवकवंधं खवेदि। तिम्म खीणे चत्तारि विहित्तिओं होदि। तदो उविरमंतोग्रहुत्तं गंतूण अस्सकण्णकरणे समत्ते चदुण्हं संजल-णाणमेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरिकद्वीओं अंतोग्रहुत्तकालेण करेदि। तदो किद्वीकरणे समत्ते कोधसंजलणस्स तिण्णि किद्वीओं जहाकमेण खवेदि। कोधसंजलणे खिंदि तिण्हं विहित्तिओं होदि। तदो जहाकमेण अंतोग्रहुत्तकालेण माणसंजलणितिण्णि किद्वीओं खवेदि। ताधे दोण्हं विहित्तिओं होदि। तदो अंतोग्रहुत्तेण कालेण मायासंजलण-तिण्णिकिद्वीओं खवेमाणों लोभसंजलणपढमिकद्वीए अब्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्त-कालं गंतूण खवेदि। तिम्म खीणे एकिस्से विहित्तिओं होदि। तदो जहाकमेण दुसमयूण-दोआवालियमेत्तकालेणूणों लोभपटमविदियबादरिकद्वीओं लोभग्रहुमिकिट्टीओं च खवे-

पुरुषवेदके सत्तामें स्थित पुराने कमोंका और छह नोकषायोंकी अन्तिम फालिका सर्वसंक्रमके द्वारा क्रोध संज्वलनमें संक्रमण करता है। तद्नन्तर वेदका अनुभव करने वाला वह जीव सवेदभागके चरम समयसे लेकर एक समय कम दो आवली कालतक पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। इसप्रकार सवेद अनिवृत्तिकरणके अनन्तर अनेद अनिवृत्तिकरणके कालमें अनेदक होकर अदनकर्ण करणको करता हुआ पुरुषवेदके नवकवन्यका एक समयकम दो आवली प्रमाण कालके द्वारा क्षय करता है। इसप्रकार पुरुषवेदके श्लीण हो जानेपर यह जीव चार प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। अन्तर्मेहृत प्रमाणकाळ विताकर अश्वकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तर्मेहृत कालके द्वारा चारों संज्वलन कषायोंमेंसे एक एक संज्वलनकी तीन तीन वादरकृष्टियां करता है। इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर कोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करता है। इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यह जीव तीन प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा मानसंब्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा-क्रमसे क्षय करता है। इसप्रकार मानसंज्वलनके क्षीण होजानेपर उस समय यह जीव दो प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। तदनन्तर अन्तर्भुहूर्तकालके द्वारा मायासंब्वलनकी तीन कृष्टियोंका द्यय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवली-मात्र कालको व्यतीत करके उनका क्षय करता है। इसप्रकार मायासंव्वलनके श्रीण हो जाने पर यह जीन केषल एक लोसप्रकृतिकी सत्तावाला होता है। तदनन्तर लोभकी पहली और दूसरी भादर कृष्टिका तथा छोमकी सूक्ष्मकृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस जीवको छोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना काल लगता है उसमेंसे दो समयकम दो आव-लीप्रसाण कालके कम कर देनेपर जो काल शेष रहता है वह एक प्रकृतिरूप स्थानका माण्स्स जो कालो सो एगविहत्तियस्स जहण्णकालो होदि।

§ २६६. उक्कस्सकालो वि अंतोग्रहुत्तं । तं जहा-पुरिसवेद-लोभसंजलणाणं उदएण जो खवगसेिं चिडिदो सो कोधसंजलणोदएण खनगसेिं चिडिदस्स अस्सकण्णकरण-काले कोधसंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधसंजलणोदएण खनगसेिं चिडिदस्स किट्टीकरणकाले माणसंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधसंजलणोदएण खनगसेिं चिडिदो जेण कालेण कोधसंजलणितिणिकिट्टीओ वेदयमाणो खवेदि तिम्ह चेव ट्टाणे तेणेव कालेण एसो मायासंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधोदएण चिडिदो जिम्म माणिकिट्टीओ खवेदि तिम्ह लोहोदएण चिडिदो एगिवहित्तओ होद्ण अस्सक-ण्णकरणं करेदि । कोधोदएण खनगसेिं चिडिदो जिम्म मायाए तिण्णि किट्टीओ खवेदि तिम्म उद्देसे तेणेव कालेण लोभस्स तिण्णि किट्टीओ करेदि । कोधोदएण खनगसेिं चिडिदो जिम्म मायाए तिण्णि किट्टीओ खवेदि तिम्म उद्देसे तेणेव कालेण लोभस्स तिण्णि किट्टीओ करेदि । कोधोदएण जिम्म काले लोभपढमविदियवादरिकिट्टीओ सुहुमिकिट्टिं च वेदिद लोहोदएण खनगसेिं चिडिदो लोमिकिट्टीओ तिम्ह चेव उद्देसे तेणेव कालेण खवेदि । संपिह कोहोदएण

जधन्य काल होता है।

§ २६१. तथा एक प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट कालभी अन्तर्भुहूर्त प्रमाण होता है। वह इसप्रकार है-पुरुषवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह जीव, क्रोधसंब्यलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवका जो अश्वकर्णकरणका काल है, उस कालमें क्रोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। तथा क्रोधसंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वनके कृष्टिकरणका जो काल है पुरुषवेद और लोभ-संज्वलनके उदयसे ज्यकश्रेमीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें मानसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। तथा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्ष्पकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें क्रोधसंख्वलनकी तीन कृष्टियोंका अनुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषवेद और लोमसंन्वलनके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और कालमें मायासंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है छोभके उदयसे चढ़ा हुआ जीव उस समय एक प्रकृतिकी सत्तावाला होकर अश्वकर्ण कियाको करता है। क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मायाकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है लोभके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टियां करता है। क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय होभकी पहली और दूसरी वादर कृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका वेदन करता है लोमके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टि-योंका क्षय करता है। इसप्रकार क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय

खनगसेढिं चिडदंस जो माणिताणिकिट्टीवेदयकालो दुसमयूणदोआवालियपिरहीणो मायासंजलणितिणिकिट्टीवेदयकालो लोभपढमविदियबादराकिट्टीणं सुहुमिकिट्टीए च जो वेदयकालो सो एकिस्से विहत्तियस्स उक्कस्सकालो होदि। जहण्णकालादो उक्कस्सकालो अंतोमुहुत्तभावेण सारिसो होदूण संखेजगुणो।

\* एवं दोण्हं तिण्हं चदुण्हं विहत्तियाणं।

§ २७० जथा एकिस्से विहन्तियस्स जहण्णुकस्सकालो अंतोग्रहुन्तं तहा एदेसिंपि जहण्णुकस्सकालो अंतोग्रहुन्तं चेव । तं जहा-दोण्हं विहन्तियस्स ताव उच्चदे, कोघोदएण खनग्सेंढिं चिडय माणितिण्णिकिट्टीओ खनेमाणो मायाए पढमिकट्टीनेदयकाल मंतरे दुसम्यूणदोआवालियमेनकालं गंतूण माणणवकवंघं खनेदि से काले दोण्हं विहन्तिओ होदि । पुणो मायासंजलणपढमानिदियतिदयिकट्टीओ खनेमाणो मायासंजलणपनकवंघं लोभसंजलणपढमिकट्टीनेदयकाल मंतरं दुसमयूणदोआवालियमेनकालं गंतूण खनेदि तेण मायासंजलणातिण्णिकट्टीनेदयकालो सयलो दोण्हं विहन्तियस्स जहण्णकालो होदि । दोण्हं कम दो आविल्योंसे न्यून मानकी तीन कृष्टियोंका जो नेदक काल है और माया संज्वलका तीन कृष्टियोंका जो नेदक काल है, और लोभसंज्वलनकी पहली और दूसरी वादरकृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका जो नेदक काल है वह सब लोभके उदयसे क्षपक श्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके एक प्रकृतिकप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है। एक प्रकृतिकए स्थानके जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तर्गुहूर्त होता हुआ भी संख्यातगुणा है अर्थात् अन्तर्गुहूर्त सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैं किर भी जघन्यकालसे चत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

\* इसीप्रकार दो, तीन और चार प्रकृतिक सन्वस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहर्त है।

\$२७०. जिस प्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त प्रमाण कहा है उसीप्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त समझना चाहिये। वह इस प्रकार है। उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहते हैं—कोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायाकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आवलीप्रमाण कालके उपतीत होनेपर संज्वलनमानके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है और इसप्रकार वह जीव दो प्रकृतिकृप स्थानका स्वामी होता है। पुनः मायासंज्वलनकी पहली, दूसरी और तीसरी कृष्टिका क्षय करता हुआ लोमसंज्वलनकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर मायासंज्वलनके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है। अतः माया संज्वलनकी तीन कृष्टियोंका समस्त वेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका जवन्यकाल

विहत्तियाणमुक्कस्सकालो पुण मायासंजलणोदएण खवगसेढिं चिडदस्स अस्सकण्णकरण-कालं किट्टीकरणकालं मायातिण्णिकिट्टीवेदयकालं च घेत्रण होदि । इदो १ पुरिसवेद-माओदएण जो खवगसेढिं चाडिदो सो कोघोदएण चिडदस्स अस्सकण्णकरणकाले कोधं फद्दयस्रूवेण खवेदि । कोघोदएण चिडदस्स किट्टीकरणकाले माणं फद्दयस्रूवेण खवेद्ण दोण्हं विहित्तओ होदि । तदो कोघिकिट्टीवेदयकालिम्म मायालोभसंजलणाण-मस्स (कण्ण) करणं करेदि । पुणो माणिकट्टीवेदयकालिम्म मायालोभसंजलणिकटीओ करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकटीओ पुन्वविघाणेण खविय एकिस्से विहित्तओ होदि ति ।

§ २७१. तिण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो अंतोम्रहुत्तं । तं जहा—पुरिसवेदकोष-संजलणाणमुदएण जो खवगसेढिं चडदि सो कोधसंजलणितिण्णिकिटीओ खवेमाणो माणपढमिकट्टीअन्मंतरे दुसमयूणदोआवलियमे त्तकालं गंतूण कोधणवकवंधं खवेदि तिण्हं विहत्तिओ होदि । पुणो माणसंजलणितिण्णिकिटीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमिकटी-

होता है। दो प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल तो सायासंज्यलनके उद्यसे क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके अञ्चकर्णकरणके कालको सायासंज्यलनके कृष्टिकरणके कालको और सायासंक्वलनके तीन कृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह है कि जो जीव पुरुषवेद और मायाके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह, क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्यलनके अञ्चकर्णकरणका जो काल है उस कालमें क्रोधका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें मानका स्पर्धकरूपसे क्षय करके दो प्रकृतिरूप स्थानका सालिक होता है। तदनन्तर क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय क्रोधकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, मायाके उदयसे च्रपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोमसंज्यलनकी अश्वकर्णकियाको करता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोमसंज्यलनकी तीन कृष्टियोंको करता है। तदनन्तर सायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्यलन सबन्धी अपनी तीन कृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक प्रकृतिकी सत्तावाला होता है।

§ २७१. तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मेहृते है। वह इसप्रकार है—पुरुषवेद और क्रोधसंख्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह क्रोधसंख्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करके मानसंख्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर क्रोधसंख्वलनके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है और तब तीन प्रकृतिकस्थानका

अब्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्तकालं गंतूण जेण खवेदि तेण माणसंजलणातिण्णिकिही-खवणकालो तिण्हं विह्तियस्स जहण्णकालो होइ । तस्सेव उक्कस्सकालो बुचदे । तं जहा—जो पुरिसवेद-माणोदएण खवगसेढिं चाडिदो सो कोधोदएण खवगसेढिं चाडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले कोधसंजलणं फदयसरूवेण खवेदि । ताधे तिण्हं विह्तिओ होदि । तदो कोघोदएण चाडिदस्स किष्टीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं करेदि । कोधोदयक्खवगस्स कोधितिण्णिकिट्टीवेदयकालिम माण-माया-लोभसंजलणाणं किट्टीओ करेदि । तदो माणसंजलणितिण्णिकिट्टीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमिकिट्ट-अब्भंतरे दुसमयूणदोआविलयमेत्तकालं गंतूण माणणवकवंधं जेण खवेदि तेण माणोद-यक्खवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च तिण्हं विहित्तियस्स उक्कस्सकालो होदि ।

§ २७२. चउण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो बुचदे। तं जहा-पुरिस्रवेदमाणो-स्वामी होता है। पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायासंज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर चूंकि उनका क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणकाल है वह तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है।

अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं वह इस प्रकार है—जो पुरुषवेद और मानसंज्वलनके उदयसे स्थानक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अरवकर्णकरणका जो काल है उस कालमें क्रोध-संज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। और तब वह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके तीन कृष्टियों के करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव मान, माथा और लोभसंज्वलनकी अरवकर्णिक्रयाका करता है। तथा क्रोधके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कृष्टियों के वेदनका जो समय है, मानके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कृष्टियों के वेदनका जो समय है, मानके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, माथा और लोभसंज्वलनकी तीन कृष्टियों करता है। तदनन्तर मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माथा संज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर मानके नवकवन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उदयसे क्षपक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरवकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यह सब मिलकर तीन प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल होता है।

६२७२. अव चार प्रकृतिरूप स्थानका जघन्यकाल कहते हैं। वह इसप्रकार है—जो पुरुष वेद और मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीव, क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक- दएण जो खनगसेिं चिंदि सो कोधसंजलणोदयक्खनयस्स अस्सकण्णकरणकालिम्म दुसम्यूणदोआविलयमेत्तकालं गंत्ण पुरिसवेदणवक्वंधं खनेदि, ताधे चल्हं विहित्तिओ होदि । तदो कोधसंजलणं फद्द्यसस्त्रेण खनेमाणो माणोदयक्खनयस्स अस्सकण्णकरण-काल्डभंतरे दुसम्यूणदोआविलयमेत्तकालं गंत्ण कोधसंजलणणवक्वंधे खनिदे जेण तिण्हं विहित्तिओ होदि, तेण कोधसंजलणस्स फद्द्यसस्त्रेण खनणद्धा चदुण्हं विहित्तियस्स जहण्णकालो होदि । तस्सेन उक्करसकालो बुच्चदे । तं जहा—इत्थिनदकोधोदएण जो खनगसेिं चिंदि सो सनेदियचरिमसम्प पुरिसनेदवंधगो होद्गण तदो अंतोग्रहुत्त-मुन्दि गंत्ण पुरिसनेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहित्तिओ होदि तेण कोधोदयक्खनगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीनेदयकालो च दुसम-यूणदोआविलयङ्गहिओ चल्हं विहित्तियस्स उक्करसद्धा ।

श्रेग्णीपर चढ़े हुए जीवके कोधसंज्वलनके अरवकर्णकरणका जो काल है उसमें दो समय-कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर पुरुषवेदके नवकवन्धका क्षय करता है। तब जाकर चार प्रकृतिकृप स्थानका स्वामी होता है। तदनन्तर कोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता हुआ वह जीव चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरव-कर्णकरणके कालमें दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर कोधसंज्वलनके नवकवन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये कोधसंज्वलनके स्पर्धकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है।

अव इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं। वह इसप्रकार है—जो जीव स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह सवेदभागके चरम समयमें पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्तर्मुहूर्त विताकर पुरुषवेदके साथ छह नोकषायोंके क्षीण हो जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसिल्ये क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके अदवकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे अधिक कृष्टिवेदककाल यह सब मिलाकर चार प्रकृतिक्रप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है।

विशेषार्थ-एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानों का जघन्य और उत्कृष्ट काल किस प्रकार प्राप्त होता है इस विषयका ठीक तरहसे ज्ञान कराने के लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है। इससे दो बातें जानी जाती हैं। एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपक्षेणी पर चढ़े हुए जीवके चार कषायों की क्षपणा किस प्रकार होती है। और दूसरी यह कि किसी एक कषायके उदयसे क्षपक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जिस समय अमुक किया होती है उसी समय दूसरी कपायके उदयसे क्षपक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके कौनसी क्रिया होती है।

| 1                |                                             |                                          |                                | ~~~~~~~~~~                   |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| काल              | कोधके उद्यसे                                | मानके उदयसे                              | मायाके उदयसे                   | लोभके उदयसे                  |
| अन्त-<br>मुहूर्त | चारों कपायोंका<br>अश्वकर्णकरण               | क्रोधक्ष्य<br>(नवकवन्धके विना)           | क्रोधक्ष्य<br>(नवकबन्धके विना) | कोधक्षय<br>(नवकवन्धके विना)  |
| >5               | क्रोध, मान, माया व<br>लोभकी<br>१२ कृष्टिकरण | मान, माया व लोसका<br>अश्वकर्ण करण        | 1                              | मानक्षय<br>(नवकबन्धके विना)  |
| 97               | क्रोध तीन कृष्टि क्ष्य<br>(नवकबन्धके विना)  | मान, माया व छोभकी<br>१ कृष्टि करण        | माया और छोमका<br>अश्वकर्ण करण  | मायाक्षय<br>(नवकवन्धके विना) |
| 2,3              | मान तीन कृष्टि क्षय<br>(नवकवन्धके विना)     |                                          | माया व लोभकी<br>६ कृष्टि करण   | लोभका<br>अश्वकर्ण करण        |
| 57               | माया तीन कृष्टि क्षय<br>(नवकबन्धके चिना)    | माया तीन कृष्टि क्षय<br>(नवकवन्धके विना) | . " 1                          | लोभ ३ कृष्टि करण             |
| 37               | लोभ तीन कृष्टि क्ष्य                        | लोभ तीन कृष्टि क्षय                      | लोभ तीन कृष्टि क्षय            | लोभ तीन कृष्टि क्षय          |

स्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपकश्रेपीपर चढ़ता है वह छह नोकषाय और पुरुषवेदका एक साथ क्षय कर देता है, अतः स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरवकर्णकरणके कालमें या स्पर्धकरूपसे. क्रोधक्षयके कालमें पुरुपवेद्के तवकबन्ध क्षयको प्राप्त न होकर पहले ही निर्जरित होजाते हैं। पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके अद्वकर्णकरणके कालमें या क्रोधक्षयके कालमें दो समय कम दो आविल काल तक पुरुषवेदके नवकवन्ध रहते हैं। कोष्टकके प्रयम नम्बरके चारों खानोंमें इतनी विशेषता है जो उनमें नहीं दिखाई गई है। अतः इस विशेषताको घ्यानमें रखना चाहिये; क्योंकि इतनी विशेषताको ध्यानमें रखकर कोष्टकके ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके है आनेमें सरलता होती है। अब आगे उन्हीं कालोंको कोष्ठकके ऊपरसे समझानेका प्रयत्न किया जाता है-जो जीव क्रोध, मान या मायाके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्ति स्थानका जघन्य काल दो समय न्यून दो आवलीकम अन्तर्भुहूर्त होगा। यह बात छठे नम्बरके प्रारम्भके तीन खानोंसे मली भांत ज्ञात हो जाती है। अन्तर्भुहूर्त कालमेंसे दो समय कम दो आविलकाल कम करनेका कारण यह है कि लोभकी तीन कृष्टियोंके क्षय कालमें दो समय कम दो आवलिकाल तक मायाके नवकवन्ध पाये जाते हैं। इसीप्रकार इतना काल कम करनेका कारण अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीव छोभके उत्यसे ज्ञपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होगा । यह वात लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए

जीवके कोष्ठकके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां लोभका अरवकर्णकरण, लोभकी तीन कृष्टिकरण और लोभकी तीन कृष्टियोंका क्षय, इस कालमेंसे दो समय कम दो आवली कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात अपरसे पांचवें नम्वरके प्रारम्भके दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका जो काल बतलाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है। यद्यपि मायाके नवकवन्धका क्षय छोभ कृष्टिक्षयके कालमें होता है, अतः दो विभक्ति-स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाकृष्टि क्षयके कालमें दो समय कम दो आविलकाल तक मानके नवक वन्धका क्षय होता रहता है अत: यदि अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस-लिये इस घटाने और वढ़ानेकी विधिको छोड़कर मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो विमक्तिस्थानका जघन्य काल है ऐसा कहा। तथा जो जीव मायासंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल होता है। यह बात मायाके उद्यसे क्षपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे तीसरे, चौथे और पांचवें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है। तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल फ्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह वात ऊपरसे प्रारम्भके चौथे खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना। तथा तीन विभक्ति-स्थानका उत्कृष्ट काल मानसंब्बलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह वात मानके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है। चार विभक्तिस्थानका जधन्यकाल स्त्रीवेदके विना शेष दो वेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, माया व लोभके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्वरके कोष्ठकके अन्तके तीन खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विमक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल खीवेद और क्रोधके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां स्त्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट काल इसलिये कहा है कि ऐसे जीवके चारों कषायोंके अञ्चकर्णकरणके कालमें पुरुषवेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेदके उदयसे त्तपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय कम दो आविल काल अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट काळ जानना जाहिये।

\*पंचण्हं विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुकस्सेण दोआविल-याओ समयुणाओ ।

६ २७३. जुदो १ कोधसंजलणपुरिसवेदोदएण क्खनगसेढिं चिडदस्स सवेदियदुचरिमसमए छण्णोकसाएि सह खिवदपुरिसवेदिचराणसंतस्स सवेदियचरिमसमए समयूणदोआविलयमेचपुरिसवेदणवकसमयपबद्धाणमुवलंभादो । चिराणसंतसमयपबद्धाणं व
णवकवंधसन्वसमयपबद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि १ ण, बंधाविलयाए अइकंताए पुणो संकमणआविलयचरिमसमए सन्वणवकवंधाणं णिस्संतभावुवलंभादो ।
ते च समयूणदोआविलयणवकसमयपबद्धा कमेणेव परसरूवेण गच्छंति बंधाविलयसंकमणाविलयचरिमसमयाणं सन्वसमयपबद्धसंबंधियाणमक्कमेण समर्चीए अभावादो ।

# पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलीप्रमाण है ।

\$२७३. शंका—पांच प्रकृतिक स्थानका एक समय कम दो आवलीप्रमाण काल क्यों है ? समाधान—क्यों कि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपक क्रेणीपर चढ़ा है, अतएव जिसने सवेदभागके दिचरम समयमें छह नोकषायों के साथ पुरुषवेदके सत्तामें स्थित पुराने कर्मों का नाश कर दिया है, उसके सवेदभागके चरम समयमें एक समय कम दो आवली प्रमाण कालतक स्थित रहनेवाले पुरुषवेदसंबन्धी नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। इतः पांच प्रकृतिक स्थानका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवली होता है।

शंका-पुराने सत्कर्मीके समान सम्पूर्ण नवक समयप्रवद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाशं क्यों नहीं हो जाता ?

समाधान-नहीं, क्योंकि बन्धाविलके व्यतीत हो जानेके श्रानन्तर संक्रमणाविलके अन्तिम समयमें सम्पूर्ण नवक समयप्रवद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसिलये पुराने सत्कर्मीके साथ नवक समयप्रवद्धोंका नाश नहीं होता।

तथा एक समय कम दो आवलीप्रमाण वे नवक समयप्रबद्ध क्रमसे ही परप्रकृतिरूपसे संकान्त होते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण समयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धाविल और संक्रमणाविलके अन्तिम समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती।

विशेषार्थ-यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि कीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके छह नोकषायोंकी क्षपणांके साथ पुरुषवेदका क्षय हो जाता है अतः ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणांके कालमें पुरुषवेदका क्षयतो होता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयकम दो आवलीप्रमाण नवकवन्ध समयप्रबद्धोंको छोड़कर शेषका ही क्षय होता है । अतः यह जीव दो समय कम दो आवली काल तक \*एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्तस्सेण अंतोमुहत्तं।

इ २७४. एकारसंविहतीए ताव उच्चदे । तं जहा-अण्णद्रवेदोदएण खवगसेिंदं चिंडिय इत्थिणवुंसयवेदेसु खिवदेसु एकारसविहत्ती होिंद् । ताव सा होिंद् जाव छण्णोकसाया परसह्वेण ण गच्छंति । एसो एकारसविहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सओ वि छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्य एकारसविहत्तीए अणुवलंभादो । णविर, छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्य एकारसविहत्तीए अणुवलंभादो । णविर, छण्णोकसायखवणजहण्णकालादो उक्कस्सकालेण विसेसाहिएण संखेळगुणेण वा होदच्वं, अण्णहा एकारसंविहत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुववत्तीदो । अहवा जहण्णकालो उक्कस्सकालो च सिरसो छण्णोकसायखवणद्धामेत्तत्तादो । ण च छण्णोकमायखवणद्धा अण्वाहेदो सच्वेसिं पि जीवाणं सिरसेत्ति भणंताणमाइरियाणसुवदेसालंवणादो । ण च पच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबव है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समयकम दो आवलिप्रमाण बतलाया है ।

\* न्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है।

§२७४. पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इसप्रकार है—तीनों वेदोमेंसे किसी एक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तबतक होता है जवतक छह नोकपाय परप्रकृतिक्ष्पसे संक्रान्त नहीं होती हैं। ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यह जघन्य काल है। इस स्थानका उत्कृष्ट काल भी छह नोकषायोंके क्षपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्योंकि छह नोक-षायोंके क्षपग्रांन्मुख जीवको छोड़कर खन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है। इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी क्ष्पणाके जघन्य कालसे छह नोकषायोंकी क्षपणाका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक होना चाहिये या संख्यातगुणा होना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय तो नयारह 'प्रकृतिक स्थानके कालके जो जधन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं वे नहीं वन सकते हैं। अथवा, उक्त स्थानका जंघन्यकाल और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों काल छह नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्प्रमाण हैं। यदि कहा जाय कि छह नोकपायोंकी क्षपणाका काल अनवस्थित है अर्थान् भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न भिन्न होता है सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि सभी जीवोंके छह नोकपायोंकी क्षपणाका काल सदृश है, इसप्रकारका कथन करनेवालोंको आचार्योके उपदेशका आलम्बन है, अर्थात् आचा-र्योंका इसप्रकारका उपदेश पाया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसी अवस्थामें ऊपर चूर्णिसूत्रमें कालंके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायँगे सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों विशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, इसिलये

जहण्णुकस्सविसेसणं णिष्फलत्तमल्लियइ, विवक्खाविसयाणं दोण्हं णिष्फलत्तविरोहादो ।

§ २७५. बारसविहत्तीए उक्करसकालो अंतोमुहुत्तं। तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण वा खवगसेढिं चिडिय णवुंसयवेदं खिवय जावित्थिवेदं ण खवेदि ताव बारसविहत्तियस्स उक्करसकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो। जहण्णकालो वारसविहत्तीए किण्ण वृत्तो ? उविर भिणस्समाणत्तादो।

\$ २७६. तेरसविहत्तियस्स जहण्णकालो अंतोग्रहुत्तं। तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिस-वेदेण वा खनगसेिंदं चिडिय अहकसाएम खनिदेमु तेरसविहत्ती होिदि। सा ताव होिदि जान णवुंसयवेदसन्वसंकमचारमसमओ ति। एसो तेरहविहत्तीए जहण्णओ अंतोग्रहुत्त-कालो। संपिह उक्तस्सो बुच्चदे। तं जहा-णवुंसयवेदोदयेण खनगसेिंदं चिटिय अह-कसाएमु खनिदेमु तेरसविहत्तीए आदी होिदि। पुणो तान तेरसविहत्ती चेन होद्ण गच्छिद् जावित्थिवेदखनणकालचिरमसमओ ति। एसो तेरहविहत्तीए उक्तस्सकालो जहण्णकालादो इत्थिवेदनखनणकालमेत्तेण अन्महियत्तादो।

इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है।

§२७५. वारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्महूर्त है। वह इसप्रकार है—स्थीवेदके उदयके साथ या पुरुपवेदके उदयके साथ स्थपकश्रेणीयर चढ़ कर और नपुंसकवेदका स्थय करके क्षपकजीव जब तक स्थीवेदका क्षय नहीं करता है तब तक बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है।

शंका-वारह प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा श समाधान-वारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल आगे कहनेवाले हैं, अतः यहां नहीं कहा।

§ २७६ .तेरह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्भृहूर्त है। वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके घद्यके साथ या पुरुषवेदके छद्यके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कोध, मान माया तथा लोभ इन आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसकवेदके सर्वसंक्र-मणका अन्तिम समय प्राप्त होता है। यह इस स्थानका अन्तर्भुहूर्त जघन्यकाल है।

अव तेरह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कहते हैं। वह इस प्रकार है—नपुंसकवेदके उद्यके साथ श्वपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंके श्वय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। पुनः यह स्थान तब तक अस्तित्वमें रहता है जब तक खीवेदके श्वपणकालका अन्तिम समय प्राप्त होता है। यह तेरह प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने जघन्य कालसे स्त्रीवेदके श्वपण करनेका जितना काल है उतना अधिक है।

६ २७७. संपिह बारसिवहत्तियस्स जहण्णकालिवसेसपरूवणद्वमृत्तरसुत्तं भणदि— \* णवरि बारसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ।

§ २७८. तं जहा-णवुंसयवेदोदएण खनगसेढिं चिंढय अहकसाएस खनिदेस तेरस-विहत्ती होदि । पुणो पच्छा णवुंसयवेदमप्पणो खनणपारंभपदेसे आढिनय खनेमाणो णवुंसयवेदमप्पणो खनणकाले अवखनिय इत्थिवेदवखनणामाढवेदि । पुणो इत्थिवेदेण सह णवुंसयवेदं खनेमाणो तान गच्छिदि जान इत्थिवेदिचराणखनणकालितचरिमसमओ त्ति तदो सनेदियदुचरिमसमए णवुंसयनेदपढमिहदीए दोष्टिदिमेत्ताए सेसाए इत्थिण-वुंसयनेदसन्नसंतकम्मिम्म पुरिसनेदिम्म संछद्धे से काले वारसिनहित्तओ होदि, णवुंस-यनेदउदयिद्दिए तत्थ निणासाभानादो । निदियसमए एकारसिनहित्ती होदि, फलं दाऊण पुन्निल्लिहिदीए अकम्मसरूनेण परिणमत्तादो । तेण जहण्णेण एगसमओ ति वृत्तं ।

२७७. अव बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालविशेषके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# इतनी विशेषता है कि वारह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है।

§२७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं नपुंसकवेदके उद्यक्ते साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कपायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान प्राप्त होता है। इसके पश्चात् नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ क्षपणकालके भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके श्लीवेदकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। अनन्तर स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सत्तामें स्थित प्राचीन निषेकोंके क्षपणकालका त्रिचरम समय प्राप्त होता है। अनन्तर सवेद भागके द्विचरम समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र शेष रहनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र शेष रहनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदसिन सत्तामें स्थित समस्त निषेकोंके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद-नन्तर नपुंसकवेदी बारह प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेदकी उद्यस्थितिका विनाश नहीं हुआ है। तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका अधिकारी होता है। क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती है। अत: बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय कहा है।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्तर्भु- हूर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है। पर जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी- पर चढ़ता है वह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका प्रारम्भ करके वीचमें ही स्त्रीवेदका क्षय करने लगता है और इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसक-

\* एकावीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं।

६२७६. छुदो १ चउवीससंतकम्मिएण तिण्णि वि करणाणि काळण खिवददंसण-मोहणीएण एक्कवीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सञ्वजहण्णंतोमुहुत्तकालेण खवगसेढि-मब्सुष्टिएण अष्टकसाएसु खिवदेसु इगिवीसविहत्तीए जहण्णेणंतोमुहुत्तकाळुवलंभादो ।

# उक्तस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

§ २८०. कुदो १ देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइहिस्स चउनीससंतक्षिम्यस्स पुन्व-कोडाउअमणुस्सेसुवविजय ग्रन्भादिअद्ववस्साणसुविर दंसणमोहं खिवय इगिवीसिवहत्तीए आदि कादृण पुन्वकोिं सन्वसंजममणुपालेदृण कालं करिय तेत्तीससागरोवमाउएसु देवेसुप्पिजय पुणो अवसाणे कालं कादृण पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उवविजय सन्वज-वेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका क्षय कर देता है। इस प्रकार बारह प्रकृतिक स्थानके जधन्यकाल एक समयको लोड़ कर शेप तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानके जधन्यकाल एक समयको लोड़ कर शेप तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानोंके जधन्य और उत्कृष्ट काल तथा बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होते हैं। ग्यारह विभक्तिस्थानका जधन्य और उत्कृष्ट काल समान होता है या जधन्यसे उत्कृष्ट काल विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है। इस सम्बन्धमें अभी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई अतः यहां उस विषयमें कुछ नहीं लिखा है। इस विपयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन स्थानीने पहले जधन्य कालसे उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर अन्तमें वे खयं आचार्य परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी प्रेरणा करते हैं कि दोनों काल समान होना चाहिये।

# इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । \$ २७१. शंका-इकीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त क्यों है ?

समाधान—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण करके और दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्षीस मोहप्रकृतियोंका स्वामी होता हुआ सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय कर देता है। अतः इक्षीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है।

**\* इकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।** 

ह २००. शंका-ईकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर क्यों है ?

समाधान-चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक देव या नारकी सम्यग्दृष्टि जीव
पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां गर्भसे लेकर आठ वर्षके अनन्तर
दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी हुआ। अनन्तर शेष पूर्वकोटि
काल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें

हणांतोम्रहुत्तसंसारे सेसे अङ्घकसाए खिवय तेरसविहत्तिभावम्रवगयस्स अंतोम्रहुत्तन्भ-हियअहुवरसेहियुण वेषुव्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोवममेत्तृकस्सकाळुवलंभादो ।

 # वावीसाए तेवीसाए विहत्तिओं केवचिरं कालादों ? जहण्णुकस्से-णंतोमुहुत्तं ।

§ २८१. वावीसविहत्तियस्स ताव उच्चदे । तं जहा, तेवीसविहत्तीएण सम्मामिच्छत्ते खिवदे वावीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मत्तअवखीणचरिमसमओ ताव वावीसविहत्तिओ । एसो वावीसविहत्तियस्स जहण्णकालो । उक्कस्सो वि एत्तिओ चेव, एगसमयम्मि वष्टमाणजीवाणमणियिद्धपरिणामे पडच मेदाभावादो । ण च अणि-यद्धीअद्धाणं विसरिसत्तमित्थ एगसमयम्मि वष्टमाणजीवपरिणामाणं मेदण्पसंगादो ।

§ २८२. संपिह तेवीसिवहत्तीए उच्चदे । तं जहा, चउवीससंतकिम्मएण मिच्छते खिवदे तेवीसिवहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मामिच्छत्तसंतकम्मं सच्चं सम्मामिम् ण संछुहिद ताव तेवीसिवहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सिववक्खाए वि तेवीसिवह-उत्पन्न हुआ । पुनः आयुक्ते अन्तमें मर कर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तर्भुहूर्त प्रमाण काल शेप रह जानेपर आठ कपायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल आठ वर्ष और अन्तर्भुहूर्त कम दो पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागर होता है ।

श्री वाईस और तेईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जवन्य और उत्कृष्ट
 काल अन्तर्भुहूर्त है ।

§२८१. उनमेंसे पहले वाईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इस प्रकार है—
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीवके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यक्ष्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी रहता है।
वाईस प्रकृतिक स्थानका यह जघन्यकाल है। इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होता है,
क्योंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीवोंमें अनिवृत्तिक्रप परिणामोंकी अपेक्षा मेद नहीं
पाया जाता। यदि कहा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी
कालोंमें विसहशता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो
जीव अनिवृत्तिकरणमें समान समयवर्ती हैं उनके परिणामोंमें भेदका प्रसंग प्राप्त होता है।

§ २ = २. अब तेईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह इस प्रकार है —चौबीस प्रकृति योंकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिध्यात्वके क्षिपत कर देनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ होता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यग्मिध्यात्व कर्म सम्यक्ष्रकृतिमें संक्रमित नहीं हो जाता तब तक तेईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका जबन्य

## त्तिकालो एतिओ चेव, कारणं सुगमं।

\* चउवीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोसुहत्तं।

६ २८३. जुदो १ अष्टावीससंतकिम्मयस्स सम्माइहिस्स अणंताणुवंधिचउकं विसंजोइय चउवीसविहत्तीए आदिं कादृण सन्वजहण्णंतोमुहुत्तमन्छिय खविदिमिन्छत्तस्स चउवीस-विहत्तीए जहण्णकाळुवळंभादो ।

## \* उक्तस्सेण वे-छावहि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

§ २८४. ब्रदो १ छ्व्वीससंतकिम्मयस्स लांतवकाविद्दमिच्छाइदिवस्स चोद्दससागरोवमाउदिदियस्स तत्थ पढमे सागरे अंतोग्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं पिडविजय सव्वलहुएण कालेण अणंताणुवंधिचउकं विसंजोइय चउवीसिवहत्तीए आदिं कादृण सव्वुकस्सग्रवसमसम्मत्तद्धमिच्छय विदियसागरोवमपढमसमए वेदगसम्मत्तं पिडविजय
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण कालं कादृण पुव्वकीडाउअमणुस्सेसुवविजय पुणो एदेण मणुस्साउएणूणवावीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसुवविजय पुणो
काल है । उत्छष्ट कालकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही

काल है। उत्कृष्ट कालकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही होता है। जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है।

\* चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है। ६ २=२. शंका-चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहुर्त क्यों है १

समाधान-जिसके प्रारंभमें अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है परचात् जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके चौचीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ किया हैं, और उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक वहां रहकर मिध्यात्वका क्षय कियां है ऐसे सम्यग्हिए जीवके चौदीस प्रकृतिक स्थानका जवन्य काल पाया जाता है।

% चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ बत्तींस सागर है। § २०४. शंका-चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ वत्तीस सागर कैसे है ?

समाधान-जिसके प्रारंभमें छच्चीस कमोंकी सत्ता है और जो चौदह सागर आयु वाला है ऐसा छांतव और कापिष्ठ स्वर्गका मिण्यादृष्टि देव जब पहले सागरमें अन्तर्भुहूर्त प्रमाण आयुके शेप रहनेपर उपशमसम्यक्तको प्राप्त करके सबसे कम कालके द्वारा चार अनन्तानु-बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ करता है और उपशम सम्यक्तके सबसे उत्कृष्ट कालतक उपशम सम्यक्तक साथ रहकर दूसरें सागरके पहले समयमें वेदक सम्यक्तको प्राप्त करके साधिक तेरह सागर काल तक वहां सम्यक्तका पालन करके और मरकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्विक मनुष्यायुसे कम बाईस सागर प्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे प्रकर

पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववाजिय तत्तो कालं काळण अणंतरमणुस्साउएणूणएकतीससागरीवमिहिदिएसु देवेसुप्पज्जिय तदो अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए सम्मामिन्छत्तं गंतूण
तत्थ अंतोमुहुत्तमन्छिय पुणो सम्मत्तं पिडविज्ञिय कालं काळण पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुवविज्ञय तदो कालं काळण मणुस्साउएणूणवीससागरीवमाउद्दिदिएसु देवेसुप्पज्जिय
कालं काळण पुन्वकोडाउअमणुस्सेसुवविज्ञय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरीवम
दिदिएसु देवेसुप्पज्जिय तदो कालं काळण पुन्वकोडाउअमणुस्सेसुवविज्ञय पुणो अंतोमुहुत्तव्महियअहवस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमहिदीएसु देवेसुवविज्ञय कालं
कादृण पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुवविज्ञय गन्भादिअहवस्साणमंतोमुहुत्तव्महियाणस्विरि
मिन्छतं खित्रय तेवीसिविहित्तियत्तं गयस्स चउवीसिवहत्तीए सादिरेयवेछाविहसागरोवममेतुकस्सकाछवलंभादो ।

 १८८५. किमिद्रियपमाणं १ सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तखवणकालं उवसमसम्मत्तेण सह द्विदचउवीसविहत्तियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेससेत्तमिद्रिगपमाणं । दंसणमोहक्खवण-कालादो उवसमसम्मत्तकालो संखेजगुणो ति कधं णव्यदे १ अप्पावहुगवयणादो । तं

मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुध्यायुसे न्यून इकतीस सागरप्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्तधुहूर्त शेष रह जानेपर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होकर तथा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें
अन्तर्भुहूर्त कालतक रहकर पुनः सम्यक्तको प्राप्त हुआ और मरकर पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तदनन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम वीस सागरप्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। फिर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम वाईस सागरप्रमाण स्थितिवाले
देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।
अनन्तर आठवर्ष अन्तर्भुहूर्त अधिक पूर्वोक्त मनुष्यायुसे न्यून चौवीस सागरप्रमाण
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें
उत्पन्न हुआ। वहां गर्भसे आठवर्ष और अन्तर्भुहूर्त कालके ज्यतीत हो जानेपर मिध्यात्वका
क्षय करके तेईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त हुआ। तव उसके चौवीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट
काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है।

§२८५. शंका-अधिक कालका प्रमाण क्या है ?

समाधान—उपरामसम्यक्तके साथ स्थित चौवीस प्रकृतिक स्थानके कालमेंसे सम्यग्-मिथ्यात्व और सम्यक्षकृतिके क्षपणाके कालको घटा देनेपर जो शुद्धकाल शेष रह जाय वह यहां अधिक कालका प्रमाण है।

शंका-दर्शनमोहनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यक्तवका काल संख्यातगुणा है यह

जहा-सन्वत्थोवा चारित्तमोहक्खवय-अणियाद्दिअद्धा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, कसायउवसामयस्स अणियद्दिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, दंसणमोहक्खवय-अणियद्दिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्व-अद्धा संखेजगुणा, अणं-ताणुवंधिचउकाविसंजोएंतस्स अणियद्दिअद्धा संखेजगुणा, अपुन्वअद्धा संखेजगुणा। दंसणमोहउवसामयस्स अणियद्दिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, उवसमसम्मत्तद्धा संखेजगुणे ति ।

कैसे जाना जाता है ?

समाधान-अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचनोंसे जाना जाता है कि दर्शनमोहके क्षपणा-कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है। वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचन इस प्रकार हैं—चारित्रमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल सबसे कम है। इससे चारित्रमोहके क्षपक अपूर्व करणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे दर्शनमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे इसी दर्शनमोहके क्षपक अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करने-वाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करने वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है।

विश्रोपार्थ-चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर होता है जिसे घटित करके ऊपर बतलाया ही है। यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके उपशमसम्यक्त्वके सबसे बड़े काल तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रहता है पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके कुछ कम छ्यासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रह कर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तमें हुर्त कालके प्रश्चात् पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके ज्यासठ सागरमें जब अन्तमें हुर्त शेष रह जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानवाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। यहां यदि प्रारम्भमें बतलाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको अलग करिया जाय और कुछ कम दूसरे छ्यासठ सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक् प्रकृतिके क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो प्रारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे छकर सम्यक्ष्मुक्कृतिके क्षपणाकाल तक एकसौ बत्तीस सागर होते हैं। किन्तु सम्यग्मिथ्यान्व तथा सम्यक्ष्म किस सम्यक्ष्मुक्कृतिके क्षपणाकाल तक एकसौ बत्तीस सागर होते हैं। किन्तु सम्यग्मि

**\* अणादि-सपज्जवसिदो ।** 

§ २८७, भव्विम्म छव्वीसविहार्चे पिंड आदिवाजियम्मि सम्मत्ते पिंडवण्णे छव्वीस-विहत्तीए विणासुवलंभादो ।

# सादि-सपज्जवसिदो ।

§ २८८. सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उन्बेन्निय छन्दीसविहत्तियभावमुवगयस्स छन्दीसविहत्तीए विणासुवलंभादो ।

ध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिकी क्षपणाके समय चौवीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन दोनों प्रकृतियों के क्षपणाकालको एकसौ वत्तीस सागरमें यटा देना चाहिये और प्रारम्भमें वतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौवीस विभक्तिस्थान रहता है अतः इस कालको सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालसे रहित एकसौ वत्तीस सागरप्रमाण कालमें जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौवीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ वत्तीस सागरप्रमाण काल आ जाता है। यद्यपि एक ओर सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालको घटाया है और दूसरी ओर चौवीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके कालको जोड़ा है फिर भी उक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकालसे चौवीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वको काल अधिक है अतः चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ वत्तीस सागर हो जाता है।

\* छन्त्रीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? अनादि-श्रनन्त काल है । १२८६ शंका-छन्त्रीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल कैसे है ?

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभन्य हैं या अभन्योंके समान हैं उनके छन्दीस प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्व नहीं पाया जाता है।

# छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि सान्त भी है।

\$ २८७. अनादि मिध्यादृष्टि भन्यजीवके छन्नीस प्रकृतिक स्थान आदिरहित है, पर जब वह सम्यक्तको प्राप्त कर छेता है तब उसके छन्नीस प्रकृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, इसिछ्ये छन्नीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि-सान्त भी है।

\* तथा छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्त भी है।

§ २८८. अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले जिस सादि मिण्यादृष्टिने सम्यक्तव और सम्यग्मि-ण्यात्वकी उद्देलना करके छन्वीस प्रकृतिक्एस्थानको प्राप्त किया है उसके छन्वीस प्रकृतिक स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छन्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी है।

# \* तत्थ जो सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण एगसमओ।

§ २८६. कुदो ? सत्तावीससंतकिम्मएण मिन्छादिष्टिणा पिलदोवमस्स असंखेज-दिभागमेत्तकालेण सम्मामिन्छत्तमुन्वेद्धमाणेण उन्वेद्धणकालिम्म अंतोम्रहृत्तावसेसिम्म उवसमसम्मत्ताहिम्रहृभावमुवगएण अंतरकरणं करिय मिन्छत्तपढमिष्टिदिम्म सन्वगोवु-च्छाओ गालिय उन्वराविद्दोगोबुन्छेण विदियदिदिम्म हिदसम्मामिन्छत्तन्वरिम-फालिं सन्वसंकमेण मिन्छत्तसमुवरि पिन्छत्तिविय मिन्छत्तपढमिष्टिदिचरिमगोवुन्छं-वेदयमाणेण एगसमयं छन्वीसविहत्तियत्तमुवणिमय तदुवरिमसमए सम्मत्तं पिडव-जिय अद्वावीससंतकिम्मयत्ते समालंविदे छन्वीसविहत्तीए एगसमयकाछवलंभादो ।

**\* उक्कस्सेण उवद्वं पोग्गलपरियद्वं।** 

§ २६०. कुदो <sup>१</sup> अणादियमिच्छादिद्विम्मि तिष्णि वि करणाणि काऊण उवसमसम्मत्तं पडिवण्णिम अणंतसंसारं छेत्त्ण द्वविद-अद्धपोग्गलपरियद्दम्मि पुणो मिच्छत्तं गंतूण

\* छुन्वीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों मेदोंमें जो सादि-सान्त छुन्वीस प्रकृतिक स्थान है उसका जवन्य काल एक समय है।

§२८. शंका-सादि-सान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय कैसे है ?

समाधान-जिसके सम्यक्ष्रकृतिके विना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, श्रीर जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिध्यात्व कर्मकी उद्देलना कर रहा है, पर उद्देलनाके कालमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रधेंम स्थितिमें सर्व गोपुच्छोंको गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेष रह गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिको सर्व संक्रमणके द्वारा मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिध्यादृष्टि जीव एक समय तक छन्वीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अहाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके अन्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है।

# सादि-सान्त छन्वीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल
 परिवर्तन है ।

१२१०. शंका-सादिसान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तन कैसे हैं ?

समाधान-जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ श्रौर इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारको छेदकर संसारमें रहनेके कालको अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण किया । पुनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें सन्वजहणोण पिलदोमस्स असंखेजिदिमागमेनेण उन्वेत्वणकालेण सम्मत्तसमा-मिन्छत्ताणि उन्वेत्विय छन्वीसाविहत्तीए आदिं काद्ण अद्धपोग्गलपरियष्टं देसणं परि-यिहृद्ग अद्धपोग्गलपरियष्टे सन्व-जहण्णंतोम्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं घेत्ण अद्धावीस-विहत्तियभावमुवणिमय सिद्धिं गयम्मि छन्वीसविहत्तीए उवड्ढपोग्गलपरियष्ट्रमेने उक्तस्सकाळवलंभादो । केतिएणूणमद्धपोग्गलपरियष्टं १ पिलदोवमस्स असंखेजिदि-भागेण । सुत्तेण अवुत्तं ऊणत्तं कथं णन्वदे १ ण, ऊणमद्धपोग्गलपरियष्टं उवड्ढपोग्गल-परियष्टमिदि णयारलोवं काऊण णिहिद्दत्तादो ।

\* सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ।

§ २६१. कुदो १ अट्ठावीससंतकिम्मयिमच्छादिष्टिणा सम्मचुव्वेञ्चणकाले अंतोग्रहुतावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादूण अंतरकरणं किरय मिच्छचपढमिटिदुचिरमसम्प
सम्मचचिरमफालिं सव्वसंक्रमेण मिच्छचिम्म पिक्खचे पढमिटिदिचिरमसम्प सचावीस
विह्नी होदि । से काले उवसमसम्मचं घेचूण जेण अट्ठावीसिविह्निओ होदि तेण
माग प्रमाण उद्देखन कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग्ध्यात्वकी उद्देलना करके
और इस प्रकार छव्वीस प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ करके देशोन अधिपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण
काल तक परिश्रमण करके अधिपुद्गल परिवर्तनक्ष्म कालमें सवसे जघन्य अन्तर्भुहुत्ते कालके
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर
कमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छव्वीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अधिपुद्गल परिवर्तनप्रमाण
उत्कृष्ट काल पाया जाता है।

शंका-यहाँ अर्धपुद्रल परिवर्तनको जो देशोन कहा है सो देशोनका प्रमाण क्या है ? समाधान-यहाँ देशोनका प्रमाण पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग इष्ट है।

शंका-सूत्रमें ऊनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ देशोन अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण काल इष्ट है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अर्धपुद्गल परिवर्तनके स्थानमें प्राकृतके नियमानुसार णकारका लोप करके उपार्धपुद्गल परिवर्तन शब्दका निर्देश किया है।

\* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है । \$ २११. शंका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय कैसे है ?

समाधान—जव अहाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्ष्रकृतिके खेलनाकालमें अन्तर्भुहुर्त शेप रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी अन्तिम फालिको सर्वसंक्र-मणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त कर देता है तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। पुनः अन्तर समयमें उपशम सम्य- सत्तावीसविहत्तीए जहण्णकालस्स पमाणमेगसमओ ।

अस्सेण पिलदोवमस्स असंखेळादिभागो।

§ २६२. जुदो ? अद्वावीससंतकिमयिमच्छादिष्टिणा पालदोवमस्स असंखेजिदिभाग-मेत्तकालेण सम्मत्ते उच्वेल्लिदे सत्तावीसिवहत्ती होदि । तदो सच्बुक्कस्रेण पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तग्रुच्वेल्लेदि ताव सत्तावीसिवहत्तीए पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्त्वुक्कस्सकाछ्वन्तंभादो ।

अञ्चाबीसविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोसुहत्तं।

६२६३, कुदो १ छन्त्रीसंतकम्मियमिन्छाइहिम्हि उवसमसम्मत्तं घेतूण उप्पाइदअ-हावीससंतकम्मिम सन्वजहण्णमंत्रोग्रहुत्तमहावीससंतकम्मेण सह अन्छिय अणंताणु-बांधिचउकं विसंजोइय उप्पाइदचउनीससंतकम्मिम अहावीसविहात्तियस्स अंतोग्रहुत्त-मेत्तजहण्णकाळुवलंभादो ।

\* उक्तरसेण वे-छावडि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

६ २६४. तं जहा, एको मिच्छाइट्टी उवसमसम्मतं घेत्रण अहावीसविद्यतिओ जादो। क्तवको प्राप्त करके चूंकि वह अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा होजाता है इसिळये सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके जघन्य काळका प्रमाण एक समय है यह सिद्ध होता है।

अस्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल प्रत्यके असंख्यातवें भाग है।
 १२६२. शंका—सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल प्रत्यके असंख्यातवें भाग कैसे है?

समाधान-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिक स्थानवाला होता है। तदनन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य-ग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है। अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल प्रयोपमके असंख्यातवें भाग है।

अक्षाईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त है । § २१३. शंका-अहाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कैसे है १

समाधान—छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिण्यादृष्टि जीवने उपशम सम्य-समाधान—छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया। अनन्तर सबसे जघन्य अन्त-क्लको प्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके पश्चात् अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी मुहूर्त काल तक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके पश्चात् अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके चौबीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है।

\* अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। \$ २६४. वह इस प्रकार है-कोई एक मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्तवको प्रहण तदो मिन्छत्तं गंतूण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तसन्वुकस्ससम्मतुन्वेद्वणकाले अंतोम्रहुत्तावसेसे सत्तावीसविहित्तिओ होदि ति ण होद्ण उन्वेलणकालमचित्तसमण् मिन्छत्तपढमिहदीए चित्मणिसेयं काळण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । तदो पढम्छाविहं भिमय मिन्छत्तं गंतूण पुणो पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागभृदसन्बुकस्स सम्मत्तुन्वेल्लणकालचित्मसम्प उवसमसम्मतं धेतूण विदियछाविहं मिमय मिन्छतं गंतूण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तसन्बुकस्ससम्मत्तुन्वेल्लणकालेण सत्तावीसनिहित्तओ जादो । तदो तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागिहि सादिरेयाणि वेछाविहेन सागरोवमाणि अहावीस-विहित्तयस्स उक्तस्सकालो । एवं जङ्गसहाइित्य-चुण्णि-सुत्त-मिस्सद्ण ओचे पह्म्बणा कदा ।

ु २६५. संपिह उचारणाइरियपरूविद-ओघुचारणं चुण्णिसुत्तसमाणं पुणरुत्तभएण छाड्डिय आदेसुचारणं भणिस्सामी । अचक्खु ०-भवसिद्धि० ओघभंगो ।

\$ २६६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीसविहत्ती केवित्तरं कालादो १ करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा हुआ। तदनन्तर मिध्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्ष्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट उद्वेळनकाळ पत्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा होता पर ऐसा न होकर वह उस काळमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर उद्वेळना काळके उपान्त्य समयमें मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम निपेकका अन्त करके उपाम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर प्रथम छ्यासठ सागर काळ तक परिभ्रमण करके और मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर प्रथम छ्यासठ सागर काळ तक परिभ्रमण करके और मिध्यात्वको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्पकृतिके सबसे उत्कृष्ट पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्वेळना काळके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और दूसरे छ्यासठ सागर काळ तक भ्रमण करनेके पत्रचात् पुनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक् प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काळके द्वारा सम्यक्त्वपृक्तिकी उद्वेळना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा हुआ। अतः पत्त्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काळ होता है।

इसप्रकार यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया।

६२६५ अव यतः उचारणाचार्यके द्वारा उचारणावृत्तिमें किया गया ओघका कथन चूर्णिसूत्रोंके समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उचारणामें कहे गये आदेश प्ररूपणाका कथन करते हैं—अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके प्रकृतिस्थानोंका काल ओघके समान है। तात्पर्य यह है कि ये दोनों मार्गणाएँ मोहनीयके अवस्थानकाल तक सर्वदापाई जाती हैं। अतः इनमें ओघके समान काल बन जाता है।

§ २.६६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिकयों में अट्ठाईस विभक्ति स्थानका कितना काल है १ जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तेतीस सागर है। इसीप्रकार छठ्डीस विभक्ति स्थानके कालका कथन करना चाहिये। सत्ताईस विभक्ति स्थानका काल ओघके समान

जहणोण एगसमओ, उक्करसेण तेचीसं सागरोवमाणि । एवं छ्व्वीस० वत्तव्वं । सचावीस० ओघमंगो । चउवीसिवह० केव० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि देखणाणि । वावीसिवह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । एक्कवीसिवह० जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अंतोग्रहुत्त्वणाणि । उक्क० सागरोवमं पिठदोवमस्स असंखेजिदिमागेणूणं । एवं पदमाए पुढवीए । णवरि, सगाईदी वत्तव्वा । विदियादि जाव सत्तमि चि अद्वावीस-छव्वीस विह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगसगाईदी । सत्तावीस० ओघमंगो । चउ-वीसिवह० केव० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० सगाईदी देखणा ।

है। चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन तेतीस सागर है। वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। इक्षीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें माग कम एक सागर है। सामान्य नारिकयोंके विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पहले नरकमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारिकयोंके अट्टाईस और छन्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है।

विश्वार्थ — जिसके सम्यग्मिध्यात्वकी उद्रेलनामें एक समय शेष रह गया है ऐसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्ति-स्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है। इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्तिस्थानका एक समय काल जानना चाहिये। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किया हुआ जो सम्यग्दृष्टि नारकी मिध्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्तानुबन्धीकी सत्ताके साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है। पर यह व्यवस्था प्रयमादि छह नरकोंमें ही लागू होती है सातवेंमें नहीं, क्योंकि सातवेंमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त हुए विना नहीं नरता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानवाला कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और वहां वह वेदक सम्यक्त्वके कालके भीतर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके मरण होनेमें अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहनेपर मिध्यादृष्टि हो गया उसके २८ किमक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर पाया जाता है। किन्तु इतनी विश्लेषता है कि ऐसे जीवके अनन्ता-

नुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होनी चाहिये। २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर लेना चाहिये। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २= विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट कालका कथन अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना हो गई है उसके नरकमें २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाना है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिध्यादृष्टि नारकी जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त मिध्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पाया जाता है। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना हो गई है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओघके समान वन जाता है। इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल परयके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है वह यहां सामान्यसे नारिकयोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। जिस सम्यगृदृष्टि नारकीने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस विभक्ति-स्थानको प्राप्त किया और अन्तर्भुहूर्त कालके पश्चात् मिध्यात्वमें जाकर अनन्तानुवन्धीकी सत्ता प्राप्त कर छी उंस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जान लेना चाहिये। तथा कोई एक मिध्यादृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पर्याप्त होनेके पदचात् सम्यक्तवको प्राप्त करके उसने अन्तर्मुहुर्त कालके भीतर अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्तमें अन्तर्भृहूर्त काल शेष रहनेपर वह मिध्यात्वमें जाकर २ं विभक्तिस्थानवाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट काल पाया जाता है। सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही उत्कृष्ट काल होता है। किन्तु प्रथमादि छह नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। उसमें जीवनके अन्तमें मिश्यात्वमें नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यग्दृष्टि नारिकयोंका मरण होता है। अतः यहां कुछ कमसे भवके प्रारम्भमें विसंयोजना होने तकके कालका ही प्रहण करना चाहिये। कृतकृत्य वेदकके कालमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्भुहूर्त शेष रहनेपर को जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्थानका § २१७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु अद्वावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ । उक्क० तिण्णि पालिदोवमाणि पालिदोवमस्स असंखेजिदिमागेण सािदरेयाणि । सत्तावीस० ओघभंगो । छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पुग्गलपरियद्वा । चडवीसविह० केव० जह० अंतोस्र०, उक्क० तिण्णि पालिदोवमाणि

उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। पहले नरकमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल इसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता है। नरकमें इक्षीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्भुहुर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण बतलाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीव कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्महर्त शेप रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यगृहष्टिकी जधन्य आंयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यगृदृष्टि जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार वर्षसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीवंके २२ और २१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव है। अतः यहां २१ विभक्तिस्थान-का जधन्य काल अन्तर्भेहुर्त कम चौरासी हजार वर्ष कहा है। इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहा है ऐसा जीव यदि सम्यगृदृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति-स्थानका काल एक समय कम चौरासी हजार वर्ष होता है। इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक वढ़ाते हुए अन्तर्भुहूर्त काल तक छे जाना चाहियें और इकीस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय घटाते हुए अन्तर्भुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष तक ले जाना चाहिये। उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि कोई रं१: विभक्तिस्थानवाला जीव वहां की श्रायिक सम्यग्दृष्टिकी आयुके साथ मरकर यदि नरकमें उत्पन्न हो तो उसके चौरासी हजार वर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी। तथा नरकमें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पर्यका असंख्यातवां भाग कम एक सागर प्रमाण है। इसका यह तात्पंथे है कि यद्यपि पहले नरककी उत्क्रष्ट आयु परिपूर्ण एक सागर प्रमाण है फिर भी वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टिके पहले नरककी उत्कृष्ट आयु नहीं प्राप्त होती है किन्तु पल्यके असंख्यातर्वे भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है।

\$ २६७. तिर्यचगितिमें तिर्यचोंमें अट्टाईस विमक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है। सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल ओघके समान जानना चाहिये। छन्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। वह अनन्तकाल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। चौचीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त और

देखणाणि । बाबीसविह० केव० १ जह० एगस० उक्क० अंतोग्रहुत्तं । एक्क्वीसविह० केव० १ जह० पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि । पंचि-दियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्ज० अद्वावीस-छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पालदोवमाणि पुन्वकोिडपुधत्तेणब्मिह्याणि । सेसाणं तिरिक्खो-घमंगो । पंचिदियतिरिक्खजोिणणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस० पंचिदिय-तिरिक्खनोिणणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ । उक्क० अंतोग्रहुत्तं । एवं मणुस्सअपज्ज-वादरेइंदियअपज्ञ० सुहुम्पज्ज० अपज्ञ०-विगलिदियअपज्ञ० -पंचिदियअपज्ञ० -पंचकायबादरअपज्ञ० -सुहुम्पज्ज० अपज्ञ०-तसअपज्ञ० वत्तव्वं ।

उत्कृष्ट काल देशोन तीन पर्य है। वाईस विमक्तिस्थानका काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इकीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है? जघन्यकाल पर्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पर्य है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच और पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त जीवोंके अट्टाईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिएथ-क्त्यसे अधिक तीन पर्य है । उक्त दोनों प्रकारके तिर्थंचोंके शेष सम्भव प्रकृतिकस्थानोंका काल ओघके समान समझना चाहिये। पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानोंके कालका कथन पंचेन्द्रियतिर्थंचोंमें उक्त स्थानोंके कहे गये कालके समान करना चाहिये। पंचेन्द्रियतिर्थंच लव्ध्यपर्याप्तजीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्भु-हूर्त है। इसी प्रकार मनुष्य लव्ध्यपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचों बादरकाय अपर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त, आर त्रसकाय अपर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त, कालोंके भी अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा जिस प्रकार नरकगतिके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। तथा अन्य मार्गणास्थानों ने जहां इन विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय बतल्लाया हो वहां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये। हम पुनः पुनः इसका निर्देश नहीं करेंगे। तिर्यचगतिमें परिश्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यक्त्व होकर २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति हुई। पुनः मिध्यात्वमें जाकर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी खेंदेलानाका प्रारम्भ किया और अतिदीर्घकाल तक जो तिर्यचगितमें ही उसकी उद्देशना करता हुआ तीन पल्यकी आयुवाले तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां सम्यक्त्व प्राप्तिके योग्य

कालके प्राप्त होने पर जिसने सम्यग्मिध्यालकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें पुन: उपशम-सम्यक्तवको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सम्यग्दृष्टि होकर जो 'जीबनपर्यन्त उसके साथ रहा उस तिर्थंचके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाळ पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य प्राप्त होता है। जो तिर्यंच सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके प्रारम्भसे अन्त तक तिर्यंच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिर्यंचके २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान परयका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण होता है वह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी एक जीवके मिध्यात्वके साथ निरन्तर तिर्यंचपर्यायमें रहनेका काल उक्त प्रमाण ही है। २४ विभक्ति-स्थानका जधन्यकाल अन्तर्मुहुर्त नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट-काल जो कुछ कम तीन पल्य कहा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम भोगभूमिमें तीन पल्यकी आयु लेकर खत्पन्न हुआ और वहां पर उसने सम्यक्तक योग्य कालके प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी। पुनः जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पर्य होता है। यहां कुछ कमसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका काल लेना चाहिये। यहां २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्क्रष्ट काल नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। भोगभूमिके तियँचकी जघन्य आयु पर्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है। इसी अपेक्षासे तियँ चोंमें २१ विभक्ति-स्थानका जघन्य काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पत्यप्रमाण कहा है। यहां यह शङ्का की जा सकती है कि सर्वार्थिसिद्धिमें बतलाया है कि जिसने क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके पहले तिर्थं चायुका बन्ध कर लिया है ऐसा मनुष्य उत्तम भोगभूभिके तिर्यंच पुरुषोंमें ही उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी जघन्य आयु भी हो पत्यसे अधिक होती है। अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं वन सकता है। इस शङ्काका यह समाधान है कि सर्वार्थिसिद्धिको छोड़ कर हमने दिगम्बर और श्वेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित कार्मिक प्रन्थ देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि मर कर अगर ' तिर्थंच और मनुष्य होता है तो उत्तमभोगभूमिया ही होता है। वहां तो केवल इतना ही लिखा है कि ऐसा जीव यदि मर कर तिर्थंच और मनुष्य हो तो असंख्यातवर्षकी आयु-बाला भोगभूमिया ही होता है। इससे मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जो 'उत्तम' पद आया है वह भोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है। अथवा ये दोनों कथन मान्यताभेदसे सम्बन्ध रखते हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार ऊपर जो सामान्य तिर्थेचोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल बतलाया है, उसमेंसे २८ और २६

९२६८. मणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह० पंचिंदियतिरिक्खभंगो। तेवीस-वावीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तियाणमोघभंगो । एकवीसविह० केब० ? जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि किंचू-णपुन्वकोडितिभागेणब्महियाणि । एवं मणुसपञ्ज । णवरि, बाबीसविह० जह० एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुत्तं । एवं मणुस्सिणीसु । णवरि, बारसः जहः अंतोमुहुत्तं। एक्कवीसविह० केव० १ जह० अंतोमुहुत्तं। उक्क० पुन्वकोडी देसणा। विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्टकालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्थंचपर्याप्तकोंके भी घटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तिर्यंचोंके २ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्तवसे अधिक तीन परुयप्रमाण होता है। यहां पूर्वकोटि पृथक्तवसे पंचेन्द्रियतिर्यचोंके ६५ पूर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय-तिर्यंचपर्याप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका ग्रहण करना चाहिये। तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि-मतियोंके २=, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तिर्थचोंके समान जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका ही प्रहण करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इनके २ = और २६ विभक्तिस्थानों का उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक तीन पत्य होता है । पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका एक समय प्रमाण जघन्यकाल उद्वेलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये। तथा अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल कहा है। इसी प्रकार मनुष्य

§ २६८. मनुष्यों में अडाईस, सत्ताईस, छन्नीस और चौनीस विभक्तिश्वानों के जघन्य और उत्कृष्टकालका कथन पंचेन्द्रियतिर्थनों में उक्त स्थानों के कहे गये जघन्य और उत्कृष्टकालके समान है। तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक श्वानों का जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान है। इक्कीस विभक्तिश्वानका काल कितना है। जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन पल्य है। इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकों के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बाईस विभक्तिश्वानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इसीप्रकार मनुष्यणिओं के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा इनके इक्कीस विभक्तिश्वानका काल, कितना है श जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है।

रुब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी जघन्य काल एक समय और

उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त घटित कर लेना चाहिये।

विशेषार्थ-मनुष्योंमें २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय-

तिर्थचोंके समान होता है। इसका यह तालर्थ है कि पंचे न्द्रियतिर्थंचोंके समान सामान्य मनुष्योंमें मी २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, २४ विभक्ति-स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्तसे अधिक तीन पत्य, २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान पत्यके असंद्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तीन पत्य जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेपता है कि यहां पूर्वकोटिपृथक्तवका खुलासां करते समय तिर्थेचोंकी ६५ पूर्वकोटियां न कह कर मनुष्योंकी ४७ पूर्वकोटियां ही कहना चाहिये। शेष खुलासा जिस प्रकार पंचे दियतिर्थं चोंके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। तथा सामान्य मनुष्योंमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर शेष विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान है। अतः ओघका कथन करते समय जिस प्रकार खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघसे २१ विभक्ति-स्यानके कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है। उसमें भी सामान्य मनुष्योंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल तो ओघके समान अन्तर्भुहूर्त ही होता है। पर उन्कृष्ट काल जो साधिक तेतीस सागर वतलाया है वह न होकर कुछ कम पूर्वकोटि त्रिभागसे अधिक तीन पर्य प्रमाण ही होता है। यथा-एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवसम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध किया। पुन: आयु-वन्धके पञ्चात् वेदक सन्यग्दृष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया । तदनन्तर क्षायिकसम्यक्तवके साथ श्रेप आयुका भोग करके और आयुक्ते अन्तमें मरकर उत्तम भोग-भूमिमें तीन पत्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिमें गया। उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्क्रप्टकाल पूर्वकोटिके कुछ कम एक त्रिभागसे अधिक तीन पल्यप्रमाण पाया जाताहै। उत्पर जिस प्रकार सामान्य मनुष्योंमें २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालका खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये। पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि पर्याप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट कालका खुलासा करते समय पूर्वकोटिपृथक्त्वसे २३ पूर्वकोटियोंका ही यहण करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्त-र्भुहूर्तप्रमाण होता है। कृतकृत्य वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जो सरकर मनुष्योंमें उत्पन हुआ है उस पर्याप्त मनुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा जिस मनुष्य पर्याप्तने दर्शनमोहनीयकी च्रपणाका प्रारम्भ किया है और कृतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त-मुहूर्तप्रमाण होता है। तथा सामान्य मनुष्योंके समान मनुष्यणियोंके भी २० आदि विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभ-

६२९६. देवेसु अद्वावीसविह० जह० एगसमओ। चडवीसविह० जह० अंतोसुहुतं। उक्क० दोण्हंपि तेत्तीसं सागरोवमाणि । सत्तावीसविह० ओघभंगो । छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमुओ । उक्क० एकत्तीससागरोवमाणि । वावीसविह० जह० एगसमुओ । उक्क० अंतोम्रहृत्तं । एकवीसविह० केव० १ जह० पारिदोवमं सादिरेयं, उक्क० तेतीसं सागरोवसाणि । भवण०-वाण०-जोइसि० अद्वावीस-छव्वीसंविह० केव० १ जह एग-समओ, उक्क० सगद्विदी । सनावीस० ओघभंगो । चउवीसविह० के० ? जह० अंतोम्र॰, उक्त॰ सगद्विदी देस्रणा । सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जदेवाणमोघभंगो । क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त ही होता है, क्योंकि जो जीव श्रीवेदके उदयके साथ क्षपक प्रणीपर चढ़ता है उसके नपुंसक वेदके क्षय हो जानेके पश्चात् अन्तर्भृहर्तकालके द्वारा ही स्त्रीवेदका क्षय होता है। इसी प्रकार मनुष्याणियोंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य-काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है। इनके २१ विभ-क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त क्यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण वतलाया उसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर मनुष्यणियोंमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भवकी अपेक्षा ही इनका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। किन्तु क्षायिक सम्यक्तकी प्राप्ति कर्मभूभिज मनुष्यके ही होती है और कर्भभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होती है। साथ ही यह भी नियम है कि कर्मभूमिज मनुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं होती, अत: एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त वेदक सम्यक्त्वपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट-काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण देखा जाता है।

§ २६६. देवींमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय है और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा दोंनों स्थानोंका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। छन्वीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पत्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है।

भवनवासी, न्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अष्टाईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हैं। सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल । है ? जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

णवरि, उक्क० सगिडिदी वत्तव्या। अणुद्दिसादि जाव सव्वहे ति अष्टावीस-चउवीस-विह० केव० ? जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० सगिडिदी। वावीस० णारगभंगो। एक्कवीस० केव० ? जह० जहण्णाद्दिदी अंतोम्रहुत्तूणा, उक्क० उक्कस्सिटिदी।

सौधम स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक देवोंके खानोंके कालका कथन ओघके समान करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारिकयोंके समान समझना चाहिये। इक्षीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ-जिस वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है वह मर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होता है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके २= विभक्तिस्थानका उत्क्रप्टकाल ३३ सागर पाया जाता है। तथा जिसने अनन्दात्वनधीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त स्थानोंमें पैदा होता है उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर देखा जाता है। २६ विभक्तिस्थान मिध्यादृष्टिके ही होता है। अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, . क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव नौप्रैवेयक तक ही पैदा होता है और नौप्रैवेयकमें उत्कृष्ट आय़ ३१ सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । वैमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पल्य और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक पत्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। भवनत्रिकोंमें चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट . काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्यग्दृष्टि जीव अन्य गतिसे आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके अन-न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके ही २४ विभक्तिस्थान होता है जिसका जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः भवनित्रकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्क्रप्टकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है। सौधर्मसे लेकर नौप्रैवेयक तक तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव पैदा होते हैं। अतः वहां २८, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण वन जाता है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं फिर भी जो वहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अर्न्तमुहूर्त कालके परचात् अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयो-जना कर देते हैं उनके २० विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । § ३००. इंदियाणुवादेण एंइदिय० बादर० सुहुम० अद्वावीस-सत्तावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ उक्क० पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो। छन्वीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० सगिहदी। बादरपज अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि। एवं विगलिदिय-विगलिदियपज०। पंचिदिय-पंचिदि-

और जो जीवनके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है यहां हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कहना था उन्हींके कालका खुलासा किया है शेषका नहीं। अतः शेषका विचार कर लेना चाहियें।

§ ३००. इन्द्रियमार्गणाकेअनुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सृक्ष्म जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय वादर पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छन्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बाद्र एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेनि य जीवका निरन्तर . उस पर्यायमें रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक है, फिर भी मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें २= और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल परुयके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है इससे अधिक नहीं। अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीवोंके र⊏ और २७ विभक्ति-ं स्थानोंका काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। किन्तु २६ विभक्तिस्थानके विषयमें यह बात नहीं है अतः उसका काल उक्त जीवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थित-प्रमाण कहा है। तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्क्रष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण ही होता है अतः इनके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यातं हंजार वर्ष कहा है। तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके भी २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष जानना चाहिये। क्योंकि कोई एक जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही रहता है । इसके पश्चात् उसकी विवित्तत पर्याय बदल जाती है । बादर एकेन्द्रिय अप-र्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त और विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है। जो सुगम होनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कहा है। विशेषार्थमें हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालोंका खुलासा नहीं किया है इसका कारण यह है कि उनका खुलासा नरकगति आदिके सम्बन्धमें विशेषार्थ लिखते समय कर आये हैं।

यपज्ञ०-तस-तसपज्जत्ताणमोघभंगो । णगिर, अद्वावीस० जह० एगसमओ उक्क० सगहिदी १ छन्वीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिहिदी । पुढ्वि०-आउ०तेउ०-वाउ०-वादर-सुहुम० वणप्फिदि०-वादर-सुहुम० णिगोद०-वादर-सुहुम० अद्वावीससत्तावीस० एइंदियभंगो । छन्वीसिवह० केव० १ जह० एगस० उक्क० सगिहिदी। वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फिदिपत्तेय०-वादरिणगोदपिदिहिदपज्जत्त० वादरएइंदियपज्जतभंगो ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ओघके समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रष्टकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा छन्त्रीस विभक्तिस्थानका काल कितना है श जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। पृथिवीकायिक, अप्तायिक, अप्रिकायिक और वायुकायिक तथा इनके वादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके वादर और सूक्ष्म, निगोदजीव तथा इनके वादर और सूक्ष्म जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। उक्त जीवोंके छन्त्रीस विभक्तिस्थानका काल कितना है श जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। वादर प्रथिवीकायिकपर्याप्त, वादर अप्कायिकपर्याप्त, वादर अप्रिकायिकपर्याप्त, बादर विश्वतिष्ठमाण वायुकायिकपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रविष्टित पर्याप्त जीवोंके २०, २० और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये।

विग्नीपार्थ-२४ विभक्तिस्थानसे लेकर शेप सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ही होते हैं अतः इनके २४ आदि विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान बन जाता है। अब रही २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंके कालोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल भी ओघके समान बन जाता है। किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जघन्यकालमें और २६ विभक्तिस्थानके उत्कृष्टकालमें कुछ विशेषता है जो उत्पर बताई ही है। तथा एकेन्द्रिय जीवोंके २८ और २७ विभक्तिस्थानोंके कालोंका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके २६ विभक्तिस्थानके कालका जिसप्रकार खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि जीवोंके भी २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका खुलासा कर लेना चाहिये। तथा वीरसेनस्वामीने जिसप्रकार बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीवोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है उसीप्रकार यहांभी इन प्रथिवी कायिक आदिके बाद्र अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्तमेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है सो जिसप्रकार एकेन्द्रिय बाद्र अपर्याप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल उपर कह

§ ३०१. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-आहार० अप्पप्पणो पदाणं विह०जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। कायजोगि० अष्टावीस-सत्तावीसविह० के०? जह० एगसमओ, उक्क० पित्रवेवमस्स असंखेजिदिभागो। छव्वीसविह० के०? जह० एगसमओ, उक्क० सगिंददी। सेसाणं मणजोगिमंगो। ओरालियकायजोगि० अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० के०? जह० एगसमओ, उक्क० वावीसवस्ससहस्साणि अंतोम्रहुत्तूणाणि। सेसाणं मणजोगिमंगो। ओरालियमिस्स० अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-वावीसविह० के०? जह एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। चउवीस-एक्कवीसवि० के०? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। एवं वेउव्वियमिस्स०। आहारिमस्स० सव्वपदाणं विह० के०? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। कम्मइ्य० अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० के०? जह० एगसमओ, उक्क० विण्णि समया। चउवीस-वावीस-एक्कवीसवि० के०? जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया।

आये है उसीपकार यहां भी कह लेना चाहिये।

§ ३०१. योगमांर्गणाके अनुवादसे पांचों म्नोथोगी, पांचों बचनयोगी, वैक्रियिककाय-योगी और आहारककाययोगी जीवोंके अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्टकाल अन्तर्भेहूर्त है। काययोगी जीवोंके अहाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पर्वके असंख्यात वें भाग है । छन्बीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान है। औदारिककाययोगी जीवोंके अट्ठाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाळ अन्तर्भुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। शेष स्थानोंका काळ मनी-योगियोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अहाईस, सत्ताईस, छन्वीस और बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त-भुहूर्त है। चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। जिसप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अहाईस आदि स्थानोंका काल कह आये है उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानीका काल जानना चाहिये | आहारकिमश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है। कार्माणकाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छुज्बीस विभक्ति स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। चौबीस, बाईस और इकीस विमक्तिस्थानोंका काल कितना है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, वैक्रियिककाययोग और आहारक काय-

योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है अतः इन योगोंमें सम्भव अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। तथा अन्य प्रकारसेमी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त वन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काय-योगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय जिसप्रकार नारिकयोंके घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिये | सर्वदा काययोग एकेन्द्रियोंके ही रहता है और एकेन्द्रियों के एक मिध्यादृष्टि गुणस्यान ही होता है अतः काययोगमें २८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्याततें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक्तव और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल लगता है । काययोगका उत्क्रप्ट-काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण होता है अतः इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल इतना ही प्राप्त होता है। क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है। काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान कहनेका कारण यह है कि शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही होते हैं और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अतः काय-योगमें भी रोप विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त वन जाता है । औदारिक काययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय पूर्ववत् घटित कर लेना चाहिये। या इसका जघन्यकाल एक समय है इसलिये भी इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय वन जाता है। तथा औदारिककाय-योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष है अतः इसमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम २२ इजार वर्ष प्रमाण बन जाता है। तथा औदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान घटित कर लेना चाहिये। औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा औदारिक मिश्रकाययोगका काल श्रन्तर्भुहूर्त होनेसे इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त बन जाता है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानक जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्र काययोगको प्राप्त हुआ है उसके औदारिक मिश्रकाययोगके कालमें २४ और २१ विभक्तिस्थान ही बना रहता है। यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त होता है। उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए ही २२ विभक्तिस्थान बदल कर २१ विभक्तिस्थान आजाता है किन्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर भी अन्तर्मुहूर्त काल तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रहता है अतः औदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं कहा १३०२. वेदाणुवादेण इत्थि० अद्वावीसिवह० के॰ १ जह० एगसमओ, उक्क० पणवण्णपिलदोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीसिवि० ओघमंगो । छन्वीसिविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिहिदी । चउवीसिविह० जह० एगसमओ । कुदो १ उवसमसेहीदो ओदिरय सवेदी होद्ण विदियसमए कालं कादृण देवेसुप्पण्णस्स एगस्यकाछवलंभादो । उक्क०पणवण्णपिलदोवमाणि देसणाणि । तेवीस-वावीस-तेरस-वारसिव० ओघभंगो । णवरि, वारसिवह० एयसमओ णित्थ । एकवीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० पुन्वकोडी देसणा । पुरिसवेदे अद्वावीस-चउवीस-इउवीस-चउवीस-वारसिक मिश्रकाययोगके समान वैकियिकिमिश्रकाययोगके सम्भव विभक्तिस्थानोंका

है। औदारिक मिश्रकाययोगके समान वैक्तियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल होता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है अतः इसमें सम्भव २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। कामणकाययोगका जघन्य काल एक समय है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २४ २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय कहा है। यहां २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय अन्य प्रकारसे भी वन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये। तथा निष्कृट क्षेत्रके प्रति गमन करने वाले जीवोंके ही तीन विग्रह होते हैं और ऐसे जीव मिध्यादृष्टि ही होते हैं। तथा मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही सम्भव हैं अतः कार्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा। तथा २४, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव यदि मरते हैं तो अधिकसे अधिक दो विग्रह ही कर लेते हैं अतः कार्मणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट काल कहा है।

§ ३०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें अट्टाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है ? जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पल्य है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जधन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका जधन्य काल एक समय है ।

शंका-स्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय क्यों है ?

समाधान—क्योंकि जो उपशमश्रेणीसे उतरकर वेद सहित हुआ और दूसरे समयमें मर कर देवोंमें उत्पन्न हुंखा उस खीवेदीके चौबीस प्रकृतिक्ष्यानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल देशोन पचपन पल्य है। वेईस, बाईस, तेरह और बारह प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है। इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है श जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रमाण है।

विह० के० १ जह० एगसमओ, अंतोग्रहुत्तं । उक० ओघभंगो । सत्तावीस० ओघभंगो । छन्वीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक० सगिंदि । तेवीस-तेरस-वारस-एक्तारसिवह० ओघभंगो । णविर, वारसिवह० एयसमओ णित्थ । एकवीसिवह० केव० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० ओघभंगो । वावीसिवह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । पंचिवह० के० १ जहण्णुक० एगसमओ । णवंस० अद्वावीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छन्बीसिविह० एइंदियभंगो । चउवीस-बावीस-एकवीसिवह० णारयभंगो । णविर, चउवीस-एकवीसिविह० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिभंगो । णविर, बारस-वि० जहण्णुक० एगसमओ । अवगदवेदे चउवीस-एकवीसिवि० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । सेसाणं जहण्णुक० अंतोग्रहुत्तं । णविर, पंचिवहत्ती केव० १ बेआविल-याओ विसमऊणाओ ।

पुरुषवेदमें अहाईस और चौबीस विभक्तिश्वानका काल कितना है ? इन दोनों श्वानोंका जयन्यकाल कमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनों ही श्वानोंका उत्कृष्टकाल ओपके समान है । तथा सत्ताईसप्रकृतिक श्वानका काल ओपके समान है । छन्वीस प्रकृतिकश्वानका काल कितना है ? जयन्यकाल एक समय और उंत्कृष्ट काल अपनी श्विति प्रमाण है । तेईस, तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिकश्वानका काल ओवके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकश्वानका जयन्यकाल एक समय नहीं है । इक्षीस प्रकृतिकश्वानका काल कितना है ? जयन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पांच प्रकृतिकश्वानका काल कितना है ? जयन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पांच प्रकृतिकश्वानका काल कितना है ? जयन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पांच प्रकृतिकश्वानका काल कितना है ? जयन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।

नपुंसकवेदमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। सत्ताईस और छन्त्रीस प्रकृतिकस्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान है। चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाल एक समय है। शेष स्थानोंका काल स्त्रीवेदियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है।

अपगतवेदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त-मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिकस्थान दो समय कम दो आवली प्रमाण काल तक होता है।

विशेषार्थ-स्रीवेद में २० विभक्तिस्थानका जो साधिक पचपन पत्य उत्कृष्ट काल

बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २ = विभक्तिस्थान वाला कोई एक स्त्रीवेदी मनुष्य पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् उसने सम्यक्षप्रकृतिकी उद्वेलना होनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की । तथा वह जीवन भर वेदकसम्यक्तवके साथ ही रहा तो उसके पचपन पल्यकाल तक २८ विभक्तिस्थान पाया जाता है। देवी होनेके पहले यह स्रीवेदी जीव और कितने काल तक २८ विभक्तिस्थानके साथ रह सकता है इसका स्पष्ट उद्घेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । स्वयं नीरसेन खामीने भी इस कालको साधिक कहके छोड़ दिया है। किन्तु एकैक प्रकृतिविभक्ति अनुयोगद्वारमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल वतलाते हुए उनका उत्कृष्ट-काल साधिक पचपन पल्य कहा है। इससे मालूम पड़ता है कि यहां साधिक से सम्यक्-प्रकृतिका उद्देलनाकाल इष्ट है। जो कुछ भी हो ताल्पर्य यह है कि स्त्रीवेदमें २० विभक्ति-स्थान साधिक पचवन पल्यकाल तक पाया जाता है। स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट-काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल सौ पल्यपृथक्तवप्रमाण वतलाया है और इतने काल तक यह जीव मिश्यादृष्टिभी रह सकता है तथा मिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है। अतः स्त्रीवेदमें २६ विमक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण वन जाता है। स्त्रीवेदमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय खयं वीरसेन स्वामीने वतलाया है। तथा उत्क्रष्टकाल जो कुळु कम पचपन पत्य वतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी। अनन्तर जीवन भर ऐसा जीव २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्ति-स्थानका उत्क्रष्टकाल कुछ कम पचवन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्ति-स्थानका काल ओघके समान है। इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति-स्थानवाला जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पर्यायमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुष-वेदका ही उदय होता है अतः स्त्रीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका काल भी ओघके समान बन जाता है। अत्र रही वारह विभक्तिस्थानकी वात, सो स्त्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक-श्रेणीपर चढ़ता है उसके वारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही पाया जाता है, एक समय नहीं। तथा जो स्त्रीवेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहांसे गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य-काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो स्त्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर क्षायिक सम्यक्तवको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोदि

# § ३०३. कसायाणुवादेण कोधक॰ अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस-च्छवीस-तेवीस-

काल तंक उस पर्यायमें बना रहता है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिं वर्षप्रमाण प्राप्त होता है। जिस पुरुषवेदी २० विभक्तिस्थान वाले सम्यगदृष्टि जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको शाप्त किया और एक अन्तर्भुहूर्त कालके पदचात् मिध्यात्वको प्राप्त कर लिया उस पुरुपवेदी जीवके २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक संमय जिसप्रकार स्त्रीवेद्में नहीं प्राप्त होता है उसी प्रकार पुरुपवेदमें भी नहीं प्राप्त होता है। जो पुरुषवेदी जीव २१ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर अपगतवेदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहते हुए जो मनुष्य, तिर्थंच या देवगतिमें **उत्पन हुआ है** उसके पुरुप वेदके साथ २२ विमक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय माप्त होता है। तथा जो जीव पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके छह नोकपायोंकी क्षपणा अपगतवेदी होनेके उपान्त्य समयमें ही होती है अत: पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है। स्त्रीवेदमें २= विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पचपन पत्य घटित करके लिख आरो हैं उसी प्रकार नपुंसकवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक ३३ सागर घटित कर लेना चाहिये। तथा २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी स्त्रीवेदके समान घटित कर छेना चाहिये। तथा जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्य समयमें स्त्रीवेदका क्षय होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है। जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव एक समय तक अपगतवेदी होकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको प्राप्त होजाता है उस अपगतवेदी जीवके २१ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा २४ या २१ विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और नौवें गुणस्थानमें अपगतवेदी हो गया। पुनः उतरते समय नौवें गुणस्थानमें सवेदी होगया उसके २४ या २१ विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । अपगतवेदमें शेप यारह आदि विभक्ति-स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है यह स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्ति-स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समय कम दो भावली प्रमाण है। अत: अपगतवेदीके इसका काल उक्तप्रमाण जानना चाहिये। उपर जिस वेदमें जिस विभक्ति स्थानके कालका ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है।

§ ३०२. कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोध कपायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुन्यीस, चौबीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल

वावीस-एक्कवीसिव॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं। तेरस॰ बारस॰ आर्दं काद्ण जाव चढुविहित्तओ ति ओघभंगो। एवं माण॰; णविर अत्थि तिण्हं विहित्तओ। एवं माण॰; णविर अत्थि एक्किस्से विहें- तिओ। माण-माया-लोभकसायीम् चढुण्हं तिण्हं दोण्हं विह॰ जहण्णा दो आविलियाओ दुसमयूणाओ। अकसाईम चउवीस-एकवीसिविह॰ केव॰ जहण्णा प्रा॰- समओ, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं। एवं सुहुम॰-जहाक्खाद॰ वत्तव्वं। णविर, सुहुमसांप- राइय॰ एक्किस्से विहित्तओ केव॰ जहण्णक अंतोम्र॰।

अन्तर्मुहूर्त है। तेरह और बारहसे लेकर चार प्रकृतिकस्थान तकका काल ओघके समान है। क्रोधकषायके समान मानकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मान-कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी है। इसीप्रकार मायाकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है। इसीप्रकार लोभकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है। मान-कषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीवोंमें क्रमसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल दो समयकम दो आवलीप्रमाण है।

कषाय रहित जीवोंमें चौबीस और इक्षीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और व्ह्यूष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार सूर्मसांपराय संयत और यथाख्यात संयतोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतके एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-क्रोधादि कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है अतः इनमें २८, २७, २६, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त बन जाता है। किन्तु जिस कषायके उदयसे जीव क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके काल तक उसीका उदय बना रहता है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, मायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और लोभमें एक विभक्तिस्थान तकका काल ओघके समान बन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। जो मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके सायाकषायमें तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लोमकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लोमकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा- उत्ता संयत जीवोंमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणीमें उत्ता संयत जीवोंमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणीमें

§३०४.णाणाणुनादेण मदि-सुद्अण्णाणि० अद्वानीसनि० केन० ? जह० अंतोस्र०, उक्क० पित्रो० असंखे०मागो। सत्तानीस-छन्नीसनिह० ओघमंगो। निमंग० अद्वानीस-सत्तानीसनिह० के० ? जह०एगसमओ, उक्क० पित्रो० असंखे अदिभागो। अन्त्रीसनि० के० ? जह० एगसमओ उक्क० तेत्तीससागरोनमाणि देखणाणि।

अकषायी आदि होनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कहा है और उत्क्रष्ट काल अन्त-मेंहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके उपशमश्रेणीमें इतने काल तक रहनेकी अपेक्षासे कहा है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक जीवके एक विभक्तिस्थान ही होता है अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

§ ३०४. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मस्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है ! जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। सत्ताईस और जन्बीस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। विभंग-ज्ञानियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। छन्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-मिध्यात्व गुणस्थानमें रहनेका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है। यद्यपि सासादन-का जघन्यकाल एक समय है, पर ऐसा जीव नियमसे मिध्यालमें ही जाता है और मति-अज्ञान तथा श्रुताज्ञान इन दोनों गुणस्थानोंमें ही पाये जाते हैं। इस लिये इन दोनों अज्ञा-नियोंके २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा उत्कृष्टकाल परयके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देवनाके उत्कृष्टकालकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि जब तक कोई एक मत्यक्ञानी या श्रुताज्ञानी जीव सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करता रहता है तब तक उसके २ विभक्तिस्थान बना रहता है। तथा इनके २७ और २६ विभक्ति-स्थानका काल ओवके समान घटित कर लेना चाहिये। सुगम होनेसे नहीं छिला है। जा अवधिज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिध्यात्वमें आकर और एक समय रह कर मर जाता है उसके विभंगज्ञानके रहते हुए २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो सम्यक्ष्रकृतिकी उद्रेखना करनेवाला विभगज्ञानी उद्वेलना करनेके एक समय प्रश्नात उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा इनके २० और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंद्यातवें भागप्रमाण उद्देलनाकी अपेक्षासे कहा है। जो विभंगज्ञानी जीव सम्यग्मिण्या-स्वकी उद्देखना करनेके पश्चात् एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर प्रशात् उपरामसम्यक्तवको प्राप्त कर लेता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जधस्य काछ एक समय § ३०५. आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीस-चउवीसविह० के० ? जह० अंतोसु०, उक्क० छाविहसागरोवमाणि देस्रणाणि । णवरि, चउवीसविह० सादिरेपाणि । सेस० ओघभंगो । एवमोहिदंस०-सम्माइिह० वत्तव्वं । मणपज्ञव० अहावीसविह० क० ? प्राप्त होता है । तथा अपर्याप्त अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होता । अतः इतने कालसे कम तेतीस सागर काल तक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिध्यादृष्टि वना रहता है उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त्मृहूर्त कम तेतीस सागर प्राप्त होता है ।

५३०५. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस और चौवीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है १ जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छ यासठ सागर है। इतनी विशेषता है कि चौवीस प्रकृतिकस्थानका काल साधिक छथासठ सागर है। शेष स्थान ओघके समान हैं। इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यग्हृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जो मिण्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्तव या वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके और अन्तर्मेहूर्त काछ तक उनके साथ रह कर अनन्तर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त-र्भुहूर्त प्राप्त होता है। तथा जो मितज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके और २४ विमक्तिस्थानके साथ अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्भहूर्त देखा जाता है। वेदकसम्यक्तवका उत्कृष्ट काल छ्यासठ सागर प्रमाण है। अब यदि इसमें उपराम-सम्यक्त्वका काल जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना होनेके अन-न्तरका मिथ्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षपणाकाल घटा दिया जाय तो उक्त काल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण रह जाता है, जो २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल ठहरता है, अतः उक्त तीन ज्ञानोंमें २८ निभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण कहा है। तथा जो उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके वेदकसम्यग्दृष्टि होता है और अपने उत्कृष्ट काल तक वेदकसम्यक्तवके साथ रहते हुए अन्तमें मिध्यात्वकी क्षपणा करता है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनासे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा तकका काल छ्यासठ सागरसे अधिक प्राप्त होता है और यही २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल है। अतः उक्तं तीन ज्ञानोंमें रे४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक ल्यासठ सागर कहा है। इन तीन ज्ञानोंमें शेष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान जानना चाहिये, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्दृष्टि जीवके ही होते हैं और वहाँ इन तीनों ज्ञानोंका पाया जाना सम्भव ही है। अवधि दर्शनी और सम्याहिष्टिके भी विभक्तिसानोंके काल मतिज्ञानी आदिके समान जान लेना चाहिये।

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अड्डाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल

जहण्ण० अंतोग्रहुत्तं, उक्त० पुन्तकोडी देस्णा । एवं चउवीसविह० वत्तन्वं । तेवीस-बावीस-तेरसादि जाव एकिस्से विहत्तिओ ति ओघभंगो। णवरि वारसविहं० एग-समओ णित्य । एकवीसिवह० केव० ? जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देसूणा । एवं संजद०। णवरि वारसः जह०एगसमश्री। एवं सामाइयछेदो०, णवरि इगिवीस-चउवीसविह ॰ जह ॰ एगसम्ओ । परिहार ॰ अहावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीस-विह० मणपञ्जवभंगो । एवं संजदासंजद । असंजद० अद्वावीस-सत्तावीस-छ०्वीस० अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रमाण है। इसीप्रकार चौवीस प्रकृतिकस्थानके. कालका कथन करना चाहिये। तेईस, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल एक समय नहीं है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार संयतों के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि संयतोंके वारह प्रकृतिकस्थानका जवन्य काळ एक समय है। इसी प्रकार सामा-यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनों संयतोंके इक्कीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। परि-हारिवशुद्धि संयतों में अट्टाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मनः पर्ययज्ञानियोंके समान है। इसी प्रकार संयता संयतों के समझना चाहिये।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञान छदास्य संयतके होता है अतः छदास्य संयतका जो जघन्य और उत्कृष्ट काळ है वही मनःपर्ययज्ञानमें २० और २४ विमक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाळ जानना चाहिये जो उत्पर वतलाया ही है। तथा २१ विमक्तिस्थानके उत्कृष्ट काळ और १२ विमक्तिस्थानके काळको छोड़ कर शेष २३ आदि विमक्तिस्थानके जच्छ काळ मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान वन जाता है। किन्तु २१ विमक्तिस्थानका उत्कृष्ट काळ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है। यहां कुळ कमसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त काळ ळिया गया है। तथा वारह विमक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काळ अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि मनःपर्ययज्ञान पुरुपवेदी जीवके होता है और पुरुषवेदमें १२ विमक्तिस्थानका जघन्य काळ एक समय नहीं वनता है। मनःपर्ययज्ञानके समान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके वारह विमक्तिस्थानका जवन्यकाळ एक समय भी वन जाता है, क्योंकि संयतोंमें नपुंसकवेदवाळे जीवोंका भी समावेश है। संयतोंके समान सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी कि वेपकी प्रमान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी कि केप कोर छेदोपस्थापना संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी कि केप कोर छेदोपस्थापना संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इनके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काळ एक समय भी बन जाता है क्योंकि जो जीव उपशमभेशणीसे उतर कर और एक समय तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयत रह कर मर जाते हैं उनके २४ और २१

मिद्अण्णाणिंभगो। णवरि, अद्दावीस० उक्क० तेत्तीससागरो० पिलदो० असंखे० भागेण सादिरेयाणि। चडवीस-एक्कवीसविह० के० ? जह० अंतोम्रहुतं, उक्क० तेत्तीस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। वावीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतो-मुहुत्तं। चक्खुदंस० तसपज्जतभंगो।

विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। परिहार विशुद्धि संयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल यद्यपि मनःपर्ययज्ञानीके समान होता है फिर भी इनके २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्वकोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये। तथा संयतासंयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये।

असंयतों के अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानों का काल मत्यक्वानियों के समान है। इतनी विशेषता है कि अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातनें भाग अधिक तेतीस सागर है। चौनीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानों का काल कितना है श जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। चक्षुदर्शनवाले जीनों के स्थानों का काल त्रसपर्याप्त जीनों के समान जानना चाहिये।

विशोषार्थ-यद्यपि असंयतोंमें २= विभक्तिस्यानका जघन्यकाल और २७ तथा २६ विभक्तिस्थानोंका जयन्य और उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान बन जाता है किन्तु असंयतोंमें २= विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल परुयके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है, क्योंकि असंयत पदसे मिध्यात्वादि चार गुणस्थानोंका प्रहण होता है और इस अपेक्षासे असंयतोंके २८ विभक्तिस्थानका उक्त काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती है। तथा जिस असंयतने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है या द्शेनमोह्नीयकी तीन प्रकृतियोंकी क्षपणा की है उसके अन्तर्मुहूर्त कालके वाद ही अन्य गुणस्थानकी प्राप्ति होती है अतः असंयतोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मेहूर्त प्राप्त होता है। जो जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी या तीन दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करके संयत होता है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे च्युत होकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर भवके अन्तर्भे अन्तर्भुहूर्त शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रेणीपर आरोहण करता है उसके असंयत अवस्थामें २४ और २१ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल अन्तर्भुदूर्त कम एक पूर्व-कोटि अधिक वेतीस सागर देखा जावा है। तथा जो संयत बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त होजाता है उसके असंयत अवस्थामें २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूर्त स्पष्ट § २०६. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० अद्वावीस-छन्वीसवि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० तेचीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० ओघभंगो। चउवीसविह० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० तेचीस-सत्तारस-सत्तसागरो० देस्रणाणि। वावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं। एकवीसविह जह० अंतोग्रहुतं, उक्क० सागरोवमं देस्रणं। णवरि, किण्ह-णील० वावीसविह तीणित्थ। एकवीसविह ती जहण्णुक्तस्सेण अंतोग्रहुतं। तेउ०पम्म० अद्वावीस-छन्वीसविह० जह० एगसमओ, उक्क० वे-अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० ओघभंगो। चउवीसविह० के० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क वे-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। तेवीस-वावीसविह० के० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क वे-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। तेवीस-वावीसविह० जेव-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। सक्कि० अद्वावीसविह० ही है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंका काल त्रस पर्याप्तकोंके समान ही है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

\$ ३०६. लेश्यामार्गणांके अनुवादसे कृष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीवोंमें अट्टाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ! जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सन्नह सागर और साधिक सात सागर है । सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । बौबीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कमशः कुछ कम तेतीस, कुछ कम सन्नह और कुछ कम सात सागर है । बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जयन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक सागर है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावालोंके वाईस प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

पीत और पद्मिल्ड्यावालों के अट्टाईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है। तथा सत्ता-ईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। चौन्नीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है।

. ं शुक्क छेरयावालोंके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट

जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छन्वीसविह० देवोधभंगो । णवरि छन्तीस० एकत्तीससागरो० सादिरेयाणि । चउवीसविह० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेयाणि । एकवीसविह० जह० एगसमओ । उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेयाणि । सेस० ओधभंगो । णवरि वावीस० जह० एगसमओ । अभव्वसिद्धि० छन्वीसवि० केव० १ अणादि-अपजवसिद्दो ।

§ ३०७. खइयसम्मादिष्टीसु एकवीसादि जाव एयिवहत्तिओ ति ओघमंगो । वेदगसम्मादि० अहावीस-चउवीस-तेवीस-वावीसिवह० आमिणि० भंगो । णवरि चदुवीस०
छाविद्वसागरो० देखणाणि । उवससे अष्टावीस-चउवीस० जहण्णुक० अंतोस्रहुतं ।
सासणे अहावीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक० छआवालियाओ । सम्मामि०
उवसमसम्माइहिभंगो । मिच्छाइहि० मिदअण्णाणिभंगो । सण्णीसु छव्वीस०
देतिस० भंगो । सेस० ओघभंगो । असिण्ण० एइंदियभंगो । आहार० छव्वीसिवह०
के० १ जह० एगसमओ, उक० सगिददी । सेस० ओघं जाणिदण भाणिद्व्यं ।
काल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य
देवोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि छ्व्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट
काल साधिक इकतीस सागर है । चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय
और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । शेष स्थानोंका काल ओघके समान जानना

है। अभव्योंके छव्त्रीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है श अनादि-अनन्त है। \$200. श्वायिकसम्परदृष्टियोंमें इक्षीस प्रकृतिक स्थानसे लेकर एक प्रकृतिक स्थान तक प्रत्येक स्थानका काल ओघके समान है। वेदक सम्यरदृष्टियोंमें अट्टाईस, चौवीस, तेईस और बाईस प्रकृतिक स्थानका काल मितिज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चौवीस प्रकृतिक-स्थानका जत्कृष्ट काल देशोन छ्यासठ सागर है। उपश्मसम्यक्त्वमें अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुद्दूर्त है। सासादनमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है। सम्यग्निध्यादृष्टिका काल उपशम सम्यग्दृष्टिके समान जानना चाहिये। मिध्यादृष्टिका काल कुमतिज्ञानीके समान जानना चाहिये।

चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एकं समय

संज्ञी जीवोंसें छन्वीस प्रकृतिकस्थानका काल पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओघके समान है। असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान है।

आहारक जीवोंमें छुन्वीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष कथन ओघके समान कहना चाहिये। अणाहारि० कम्मइयमंगी।

#### एवं कालो समत्तो।

\* अंतराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए णित्थ अंतरं।

§ ३०८. क्रुदो १ खनगसेढीए उप्पण्णत्तादो । ण च खिवदकम्मंसाणं पुणरुपत्ती अस्थि, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संसारकारणाणमभावादो । ण च कारणेण विणा कजामुप्पज्जद्द, अणवत्थापसंगादो ।

अनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगियोंके समान जानना चाहिये।

विश्रोपार्थ-छण्ण, नील और कापोत लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत लेश्याकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे प्राप्त होता है और प्रथम नरकमें कपोत लेश्या ही होती है। किन्तु कुष्ण और नील लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त ही प्राप्त होगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते हुए कृष्ण और नील लेश्या कर्मभूमिज मनुष्योंके ही सम्भव है पर इनके प्रत्येक लेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्तसे अधिक नहीं होता है। तथा कृष्ण और नील लेश्यामें जो २२ विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते हुए यदि अश्रुम लेश्या होती है तो एक कापोत लेश्या ही होती है। लेश्याओंमें शेष कालोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है। इसी प्रकार आगेकी मार्ग-णाओंमें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काल सुगम होतेसे नहीं लिखा है। हाँ वेदक-सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम लगासठ सागर प्रमाण बतलाया है सो इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा लगासठ सागर है जिसमें कृतकृत्यवेदक तकका काल सम्मिलित है, अतः इसमेंसे सम्यग्निध्यात्व और सम्यक्ष्मकृतिके क्षमणा कालको कम कर देनेपर २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है। ह ३००० शंका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं होता है ?

समाधान-क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रेणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं पाया जाता । क्योंकि जिन कमोंका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि उनका क्षय करदेनेवाले जीवोंके संसारके कारणभूत मिध्यात्व, असंयम, क्षाय और योग नहीं पाये जाते । और कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य-कारणभावकी ज्यवस्था नहीं बन सकती ।

\* एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं एक्वीसाए बाबीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं।

§३०८. जहा एक्किस्से विहत्तियाणं णित्थ अंतरं तहा एदेसिं पि, खवणाए उप्प-ण्णत्तं पिंड विसेसाभावादो ।

\* चडवीसाए विहत्तियस्स केविडयमंतरं ? जह० अंतोमुहुत्तं ।

§ ३१०. कुदो ? अहावीससंतकिम्यसम्माइहिस्स अणंताणु० चडकं विसंजोह्य चडवीसिवहत्तीए आदिं कादृण अंतोम्रहुत्तमिन्छय मिन्छतं गंतूण अहावीसिवहित्तिओ होदृण अंतोम्रहुत्तमंतिरय पुणो सम्मत्तं घेतूण अणंताणु० विसंजोह्य चडवीसिवहित्ति-यभावम्रवगयस्स चडवीसिवहत्तीए अहावीसिवहित्तिएहि अंतोम्रहुत्तमेत्तंतरुवलंभादो ।

\* उक्कस्सेण उवदृपोग्गलपरियदं देसूणमद्धपोग्गलपरियदं।

§ ३११. कुदो ? अद्धपोग्गलपरियद्वस्स आदिसमए अणादियमिन्छादिही उवसमस-

\* इसीप्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्कीस, बाईस और तेईस प्रकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है।

§ २०६. जिसप्रकार क्षपकश्रेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं होता है उसीप्रकार ये दो आदि प्रकृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः एक प्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, और इसिल्ये इन दो आदि स्थानोंका भी अन्तर नहीं पाया जाता है।

\* चौवीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है। जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है। § ३१०. शंका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त क्यों है ?

समाधान-कोई एक सम्यग्दृष्टि अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है। उसने अन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौवीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। पुनः वह सम्यक्ष्व
दशामें अन्तर्भुहूर्त रह कर मिथ्यात्वमें गया और अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला हुआ
उसके एक अन्तर्भुहूर्त तक चौवीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा। पुनः अन्तर्भुहूर्तके बाद
सम्यक्ष्यको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौवीस प्रकृतिकस्थानको
प्राप्त हो गया। इसप्रकार पूर्वोक्त जीवके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी अपेक्षा चौवीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर्भुहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है।

\* चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गल परिवर्तन अर्थात् देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है।

§ ३११. शंका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कैसे है ?

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवं अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रथम समयमें :

म्मत्तं घेत्ण अहावीसविहत्तिओ होदृण अंतोम्रहुत्तमाच्छिय पुणो अणंताणु० विसंजोएदृण चडवीसविहत्तीएं आदिं कादृण मिच्छत्तं गंतृणंतिरदो। तदो उवद्द्रपोग्गलपरियष्टं भिम्दृण अंतोम्रहुत्तावसेसे सिज्झिद्ववये ति उवसमसम्मत्तं घेत्तृण अहावीसविहत्तिओ होदृण जेण अणंताणुवंधिचडकं विसंजोएदृण चडवीसविहत्तियत्तमुप्पाह्दंतस्स दोहि अंतोम्रहुत्ते तिह ऊण-अद्धपोग्गलपरियद्दमेत्तअंतरुवलंभादो। उविर अण्णे वि अंतोम्रहुत्ता अत्थि ते किण्ण गहिदा १ गहिदा चेव, किंतु तेम्र सव्वेम्र मेलिदेम्र वि अंतोम्रहुत्तं चेव होदि ति वेह चेव अंतोम्रहुत्तेहि अद्धपोग्गलपरियद्दम्णमिदि मणिदं।

\* छव्वीसविहत्तीए केविडियमंतरं? जहण्णेण पिलदो० असंखे० भागो। २१२. कुदो? जो मिच्छादिष्टी छव्वीसविहत्तिओ होद्णिच्छदो, पुणो उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्वावीसविहत्तिओ होद्ण अंतरिदो, मिच्छत्तं गंतूण सव्वजहण्णेण पिलदोवमस्स

खपशम सम्यक्त्वको प्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाळा हुआ और अन्तर्मुहूर्त वहाँ रह कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। अनन्तर मिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थान वाळा होकर उसने चौबीस प्रकृतिक-स्थानका अन्तर किया। तदनन्तर उपाधेपुद्गळ परिवर्तन काळतक संसारमें परिभ्रमण करके सिंद्ध होनेके ळिये जब अन्तर्मुहूर्त काळ शेष रहा तब वह उपशम सम्यक्त्वको प्रहण करकें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानवाळा हुआ। पुनः चूँिक वह इतना काळ जानेपर अनन्तांनुबन्धी चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता है, इसळिये उसके चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्भुहूर्त कम अधिपुद्गळ परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है।

श्वा-अपर जिन दो अन्तर्भेह्रतोंको कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्तर्भुहुर्त हैं, उन्हें यहाँ क्यों नहीं प्रहण किया?

समाधान-कम करने योग्य शेष सभी अन्तर्भुहूर्तीका यहाँ प्रहण कर ही लिया है। किन्तु पुनः उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे छेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्तर्भुहूर्तीके भिछाने पर भी एक ही अन्तर्भुहूर्ते होता है इसिछिये सभी अन्तर्भुहूर्तीको अछगसे न गिना कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्भुहूर्ते कम अर्धपुद्रछ परिवर्तन काछ होता है ऐसा कहा है।

\*छब्बीस प्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर परयोपमके असं-ख्यातर्वे भागं प्रमाण है ।

३३१२. शुंका-छन्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्यों है ?

समाधान-छन्त्रीस प्रकृतिवाला जो मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको महण करके और अट्टाईस प्रकृतिवाला होकर छन्त्रीस प्रकृतिकस्थातके अन्तरको प्राप्त हुआ । अनन्तर असंखेजिदि भागमेतुन्वेल्लणकालेण सम्मत-सम्मामिन्छताणि उन्वेलिय छन्वीसविह-त्तिओ जादो तस्स पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तजहण्णंतरुवलंभादो ।

अस्सेण बेछावडि सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

§ ३१३. कुदो १ अष्टावीस-सत्तावीसविहितयाणं जो उक्कस्सकालो पुन्वं परूविदो सो छन्वीसविहित्तियस्स उक्कस्संतरकालो ति अन्धुवगमादो ।

# सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जहण्णेण पितदो० असंखे०भागो ।

§ ३१४. कुदो १ सत्तावीसविहत्तिपमिन्छाइडी उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्वावीसविह-तिओ होदूण अंतरिदो । पुणो मिन्छत्तं गंतूण सन्वजहण्णुन्ने व्लणकालेण सम्मत्तमुन्वे-व्लिय जो सत्तावीसविहत्तिओ जादो, तत्थ पिलदो० असंखे० भागमेत्तअंतरकाळ्वलंभादो ।

\* उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियदं।

मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें माग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करके पुनः झुट्वीस प्रकृतिक स्थानवाला हो गया । उसके छ्ट्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है ।

\* छन्नीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। १३१३. शंका-छन्नीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ वत्तीस सागर कैसे है!

समाधान-अट्टाईस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानोंका जो उत्कृष्ट काल पहले कह आये हैं वह छन्त्रीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है ऐसा स्वीकार किया गया है, अत: छन्त्रीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है।

\* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है १ जघन्य अन्तर परयके असंख्या-तर्वे भाग है ।

§ ३१ ४. शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रत्यके असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान—जो सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्तवको प्रहण करके और अहाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्देलन कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिकस्थान वाला हो गया। उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर काल प्रविक असंख्यातवें भाग पाया जाता है।

\* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधिपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है।

§ ३१५. कुदो ? अणादियमिच्छादिष्टी अद्धपोग्गलपरियद्वस्स आदिसमए सम्मत्तं घेतूण जहाकमेण सत्तावीसिवहित्तओ जादो । तदो सम्मामिच्छत्तमुच्वेद्विद्णंतिरदो । उबहुपोग्गलपरियद्दाम्म सच्वजहण्णपालिदोवमस्स असंखेजादिभागमेत्तकाले सेसे उवस-मसम्मत्तं घेतूण अंतोम्रहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण तदो सम्मत्तुच्वेद्वणकाले सच्व-जहण्णंतोम्रहुत्तावसेसे सम्मत्ताहिम्रहो होदूण अंतरं करिय मिच्छत्तपटमिटिदिदुचिरम-समए सम्मत्तमुच्वेद्विय चिरमसमए सत्तावीसिवहित्तओ होदूण कमेण जो सिद्धो जादो तस्स पटमित्वेण पालिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण पिच्छमेण अंतोम्रहुत्तकालेण च ऊण-अद्धपोग्गलपरियद्दमेतुक्कस्संत्तरकाळुवलंभादो ।

## अडावीसविहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ।

§ ३१६. क्वदो १ अहावीसाविहात्तिओ मिच्छाइडी सम्मतुव्वेद्वणकाले अंतोम्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्ताहिम्रहो होदूण अंतरं करिय मिच्छत्तपढमिडिदिदुचारिमसमए सम्मत्तमुव्वे-

६३१५.शंका—सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कैसे है ?

समाधाम—जब संसारमें रहनेका काल अधेपुद्रलपरिवर्तनमात्र शेष रह जाय तब उसके
प्रथम समयमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्तको प्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस
प्रकृतिकस्थानवाला हुआ। तदनन्तर सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुन:जब उपाधेपुद्रल परिवर्तनकालमें सबसे जधन्य पत्योपमका असंख्यातवां भागप्रमाण काल शेष रहा तब उपशमसम्यक्त्वको प्रहण करके और अन्तर्मुहृतिकाल
तक उसके साथ रह कर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर सम्यक्ष्रकृतिके उद्देलनाकालमें
जब सबसे जवन्य अन्तर्मुहृते काल शेष रहा तब सम्यक्तक अभिमुख होकर और अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रथमिखितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करके
मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिवाला होकर क्रमसे जो सिद्ध हो
गया, उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिवाला होकर क्रमसे जो सिद्ध हो
गया, उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरके पहले जो
पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उद्देलनाकाल कह आये हैं और अन्तरके वाद जो
सिद्ध होने तकका अन्तर्मुहूर्तकाल कह आये हैं इन दोनोंसे कम अर्धपुद्रल परिवर्तन
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है।

\* अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय है।
\$ ३१६. शंका—अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय कैसे है ?
समाधान—अहाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाला जो मिध्याद्दिट जीव सम्यक्प्रकृतिके
चह्रेलनाकालमें अन्तर्भुहूर्त शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुल होकर और
अन्तरक्षरण करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना

ब्लिय चरिमसमए सत्तावीसविहत्तिओ जो जादो तेण से काले उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्वावीससंते समुप्पाइदे एगसमयअंतरुवलंभादो ।

\* उक्संसेण उवब्हपोग्गलपरियदं।

§ ३१७. जुदो, अणादियिनच्छाइही अद्धयोग्गलपियहस्सादिसमए उनसमसम्मतं चेत्ण जो अद्वानीसिनहित्तओ जादो, तत्थ अद्वानीसिनहित्तीए आदि कादृण तदो सन्व-जहण्ण पिलदोनमस्स असंखे०भागमेत्तकालेण सम्मत्तस्र व्वेद्धिय सत्तानीसिनहित्तओ जादो। अंतिरय अद्धयोग्गलपियष्टं भिषय सन्वजहण्णंतोस्रहृत्तानसेसे संसारे उनसमसम्मत्तं चेत्रण अद्वानीसिनहित्तओ होदृण तदो अंतोस्रहृत्तेण सिद्धो जादो। तस्स प्रान्विद्धेण पिलदो० असंखे० भागेण पिच्छल्लेण अंतोस्रहृत्तेण च ऊण-अद्धयोग्गलपियहमेत्तु-क्संतरकाछ्वलंभादो। एवमचक्खु०-भवसिद्धियांण वत्तव्वं।

४३१८. संपित उचारणाइंरियवंक्लाणमस्सिद्णं भिष्सामो । उचारणाए ओघो करके मिण्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सताईस प्रकृतिवाला हुआ । पुनः तद्न-न्तर कालमें उपश्मसम्यक्त्वको प्रहण करके अडाईस प्रकृतिकी सत्ता उपार्जित की, उसके अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकाल एक समय पाया जाता है।

\* अष्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधिपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। ४ ३१७. शंका—अडाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधिपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कैसे हैं।

समाधान—जब संसारमें रहनेका काल अधिपुद्रलपरिवर्तन शेष रह जाय तव जो अनादि मिध्याद्दिट जीव अधिपुद्रलपरिवर्तनकालके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको प्रहण करक अहाईस प्रकृतिस्थानकी स्वावाला हुआ, और इसप्रकार अहाईस प्रकृतिस्थानकी प्रारंभ करक अन्तर सबसे जधन्य पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके द्वारा सम्यक्ष्मष्ठिकी उद्देलना करके क्वाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अहाईस प्रकृतिकस्थानकें अन्तरको प्राप्त हुआ और उपाधिपुद्रलपरिवर्तन कालतक संसारमें परिश्रमण करके संसारमें अमण करनेका काल सबसे जधन्य अन्तर्भेहते प्रमाण शेष रहनेपर अप्याम सम्यक्तिको प्रहण करके जो हैनः अहाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्तर्भेहते कालके द्वारा सिद्ध हो जाता है उसके अहाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्तर्भेहते कालके द्वारा सिद्ध हो जाता है उसके अहाईस प्रकृतिक स्थानका, अहाईस प्रकृतिकस्थानक अन्तर होनेके पहलेके पल्यके असंख्यातवेंमाग प्रमाण कालसे और पुनः अहाईस प्रकृतिकस्थानके प्राप्त होनेके वादके अन्तर्भुहते कालसे न्यून अधिपुद्रलपरिवर्तनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काल होता है। इसी-प्रकार अनक्ष्मुदर्शनी और मन्य जीवोके कहना चाहिये।

३ ३१८. अव उचारणाचार्यके ज्याख्यानका आश्रय छेकर अन्तरकालको कहते **हैं।** ग्रंका-उचारणा वृत्तिके अनुसार ओघ अन्तरकालका कथन क्यों नहीं कियाँ ? किण्ण वुचदे ? ण, तिम्म चिण्णसुत्तसमाणे भण्णमाणे पुण्रुत्तदोसप्पसंगादो ।

§ ३१६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस अठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवि० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे०मागो, अंतोम्रहुनं । उक्क० सन्वेसिं तेत्तीससागरो० देस्रणाणि । वावीस-एक्कवीसिव० णित्थ अंतरं । पढमाए पुढवीए अट्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० मागो, अंतोम्रहुतं । उक्क० सगिहिदी देस्रणा । वावीस०-एक्कवीसिवह० णित्थ अंतरं । विदियादि जाव सत्तिमित्ते अट्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगस०, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक्क० सगसगिहिदी देस्रणा ।

समाधान-नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर पुनरक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उचारणाका आश्रय लेकर ओघ अन्तरकालको नहीं कहा।

\$३११.आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छ्रव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर परयोपमके असंख्यात माग प्रमाण तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्ध है। उक्त तीनों प्रकृतिस्थानों का उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानों का अन्तर नहीं होता है। पहली पृथिवीमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय सत्ताईस और छ्रव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर परयके असख्यात में माग तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्ध है। उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक नरकमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छ्रव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें माग तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें माग तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्ध है। तथा उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—जो नारकी सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेके परचात् एक समय वाद उप-शम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके २० विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय पाया जाता है। जो २७ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अति लघु अन्तर्मुहूर्त कालमें मिध्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्यको असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। जो २६ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशमसम्य-क्त्वको प्राप्तकरके अति लघु अन्तर्मुहूर्त कालमें मिध्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके

असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना कर देता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो २४ विभक्तिस्थानवाला नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और अति लघु कालके द्वारा पुनः सम्यग्द्दि होकर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा इन सब विभक्तिस्थानों का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। जो निम्न प्रकार है-कोई एक जीव श्रद्वाईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीस सागरकी अ युवाला नारकी हुआ। अनन्तर पर्याप्त होनेके परचात वेदकसम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर ही और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा। अन्तर्मे अन्तर्मुहर्त काल शेष रहने पर वह मिथ्यादृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त कर छिया तो उसके २= विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल प्रारम्भके और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालको छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया जाता है। कोई एक २७ विभक्तिस्थान वाला जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्महूर्त कालके पश्चात् उसने उपशम सम्यक्त पूर्वक वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया और जब आयुमें पल्यका ऋसंख्यातवां भाग-प्रमाण काल शेष रहा तब मिथ्यात्वमें जाकर उसने सम्यक्त्वपृकृतिकी उद्वेलनाका प्रारम्भ किया। तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर वह २७ विभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके अन्तर्भृहूर्त कालको छोड़कर शेष ३३ सागर काल २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर काछ कहना चाहिये। विशेषता इतनी है कि प्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यक्तको प्राप्त करावे तथा परयके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके शेष रहनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वे-लना करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुके साथ नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्त-मुहूर्त कालमें वेदक सम्यदृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी। पदचात् अन्तर्मुहूर्त कालके बाद वह मिध्यात्वमें गया श्रीर जीवन भर मिध्यादृष्टि बना रहा। किन्तु अन्तमें अन्तमुंहुर्त कालके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यक्तव पूर्वक वेदक सम्यग्दृष्टि होगया और श्रनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी, तब जाकर उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अन्तर्मुहूर्त कालोंको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है। किन्तु ऐसे जीवको मरते समय अन्तर्भुहूर्त पहले पुनः मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये। तथा नरकमें २२ और २१ विभक्ति-स्थान होते हैं पर उनका अन्तर काछ नहीं पाया जाता। प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय कुन्न कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा आगेकी मार्गणाओं में भी जहां जिन

इ२०. तिरिक्खगदीए तिरिक्षेसु अद्वावीस-सत्तावीस-चउवीसविह० ओघभंगो। छन्वीसविह० जह० पिलदो० असंखे० मागो, उक्क० तिण्णि पिलदो० सादिरेयाणि। वावीस-एक्कवीसविह० णित्य अंतरं। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्ञत्त-पंचि० तिरि० जोणिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्तं। उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पुन्तकोडिपुधत्तेणकमिह-याणि। वावीस-एक्कवीसविह० णित्य अंतरं। णविर, जोणिणी० वावीस-इगिवीसं णित्य। पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत० सन्वपदाणं णित्य अंतरं। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव सन्वद्द०-सन्वएइंदिय-सन्वविग्तिरिक्चअपज्ञत-सन्व-पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स० -वेऽन्वियमिस्स०-आहार०-आहारिमस्स०-कम्म-इय-अवगदवेद-अकसायि०-सन्वणाः केवलवज्ञ-सन्वसंज्ञम असंजदवज्ञ-ओहिदंसण-अभवसिद्धि०-सन्वसम्मादिहि-असिण्ण-अणाहारि त्ति वत्तन्वं।

विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना चाहिये। किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस मार्गणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही उसका कथन करना जाहिये।

ें ६३२०. तिर्यचगतिमें तिर्यंचोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर ओघके समान है। तथा छन्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन परुय है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं है। पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईत और छुज्बीसं प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर परुयका असंख्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर् अन्तर्भहर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है। इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनिमती जीवोंमें बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है । पंचे-न्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें संभव सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है । इसीप्रकार लंक्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, केवलज्ञानको छोड़ कर शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवाले, अवधिदर्शनी, अभव्य, सभी प्रकारके सम्यग्दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये। अर्थात् इन जीवोंके किसी भी स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

§३२१. मणुस्स-मणुस्सपज्जत्त-मणुसिणीसु अङ्घावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चड़वीस-विह० जह० एग्समओ, पार्लदोवमस्स असंखेजिदिभागो, अंतोम्र०। उक्क० तिण्णि पृष्टिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेण्व्महियाणि। तेवीस-वावीसादि उवरि० णात्थि अंतरं।

§ ३२२. देवेसु अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चढुवीस॰जह॰ एयसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्रहुत्तं । उक्क॰ एकत्तीसं सागरो॰ देस्रणाणि । वावीस-इगिवीस॰ णित्थ अंतरं। भवण०-वाण०-जोदिसि॰ अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीसिवह॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्र॰। उक्क॰ सगिट्टदी देस्रणा। सोहम्मादि जाव डविरमगेवजेत्ति अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीसिवि॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰भागो, अंतोग्र॰। उक्क॰ सगिट्टदी देस्रणा। वावीस-एकवीस-विह॰ णित्थ अंतरं। पंचिदिय-पंचिदियपज्ञ०-तस-तसपज्ञ० अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीसिविह॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्रहुत्तं। उक्क॰

§ ३२१. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियों में अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पर्यका असंख्या- तवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक तीन पर्य है। किन्तु तेईस और वाईससे छेकर आगे एक प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नहीं होता है।

§ ३२२. देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रथके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इक्तीस सागरोपम है। वाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है। भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इञ्जीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर प्रश्नोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। सौधर्म स्वर्गसे छेकर उपरिम प्रवेवयक तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इञ्जीस स्थानका जघन्य अन्तर प्रथके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक, समय, सत्ताईस और इञ्जीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रयन्त असंख्यान वें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक, समय, सत्ताईस और इञ्जीस स्थानका जघन्य अन्तर प्रत्यके असंख्यान वें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक, समय, सत्ताईस और इञ्जीस स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर प्रविचीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर प्रकृति है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि इन जीवोंमें इञ्जीस

सगद्विदी देख्णा । छन्वीसविह० ओघभंगो । सेसाणं णत्थि अंतरं ।

§ ३२३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० अद्वावीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । सेसाणं द्वाणाणं णित्थ अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय०-वेउव्विय०-चत्तारिकसाय० वत्तव्वं ।

§ ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु अद्वावीस-सत्तावीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक्क० पिलदोवमसदपुधत्तं, साग-रोवमसदपुधत्तं, उवद्वपोग्गलपरियद्वं । झन्वीसविह० जह० पिलदो० असंखे० भागो । उक्क० पणवण्णपालिदोवमाणि, वे झावदिसागरोवमाणि, तेत्तीससागरोवमाणि सादिरे-याणि । सेसाणं द्वाणाणं णित्थ अंतरं । असंजद० णवुंस० भंगो । चक्खु० तसभंगो ।

९३२५.लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ०अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-च**उ**वीसवि०

प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर नहीं होता है।

§ ३२३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें अठ्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। शेष सत्ताईस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है। इसीप्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी और चारों कपायवाले जीवोंमें अट्ठाईस आदि स्थानोंका अन्तर कहना चाहिये।

§३२४. वेदमार्गणाके अनुवादसे कीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसक्रवेदी जीवोंमें अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर प्रयो-पमके असंख्यातवें माग और चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौवीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्तव है। पुरुषवेदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौवीस प्रकृतिक स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव है। तथा नपुंसकवेदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौवीस प्रकृतिकस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधिपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। तथा उक्त तीनों वेद्याले जीवोंमें छन्वीस प्रकृतिकस्थानका अघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग है। और उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदी जीवोंमें साधिक पचपन पत्य, पुरुपवेदी जीवोंमें साधिक एक सौ बत्तीस सागर और नपुंसकवेदी जीवोंमें साधिक वेतीस सागर है। संभव शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं है। असंयतोंमें नपुंसकवेदीयोंके समान जानना चाहिये। चन्नुदर्शनी जीवोंमें प्रस जीवोंके समान जानना चाहिये।

१६२५. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापीत लेक्यावाले जीवोंमें अहाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुन्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर प्रत्योपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्त- जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि देखणाणि । णवरि, सत्तावीस० सादिरेय० । एगवीसिवह० णित्थ अंतरं । णविर काउ० वावीसिव० अत्थि । णविर तिस्सेवि अंतरं णित्थि । तेउ०-पम्म०-सुक० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक्क० वे-अहारससागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीससागरोवमाणि देखणाणि । णविर सत्तावीस० सादिरे० । सेसाणं णित्थ अंतरं । सण्णी० पुरिसमंगो । आहारि० अहावीस-सत्तावीस-चउवीसिवि० जहण्ण० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । छन्वीसिवह० ओघमंगो । सेसाणं णित्थ अंतरं ।

### एवमंतरं समचं।

श्रुहते हैं। तथा उन्छए अन्तर कृष्णलेश्यावालों में देशोन तेतीस सागर, नील लेश्यावालों में देशोन सत्रह सागर और कापोत लेश्यावालों में देशोन सात सागर होता है। इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उन्छए अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक कहना चाहिये। यद्यपि उक्त तीनों लेश्यावालों के इक्षीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर वह स्थान अन्तररहित है। इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावालों के चाईस प्रकृतिकस्थान भी संभव है परन्तु उसका भी अन्तर नहीं होता है। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवों में अष्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर सन्तर्भहुर्त होता है। उक्त चारों स्थानोंका उन्छए अन्तर पीतलेश्यावाले जीवों साधिक दो सागर, पद्मलेश्यावाले जीवों साधिक वो सागर, पद्मलेश्यावाले जीवों साधिक का इक्त सक्तीस सागर होता है। इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उन्छए अन्तर तीनों लेश्यावालों के कुछ कमके स्थानमें साधिक कहना चाहिये। शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं होता है।

संज्ञी जीवों के पुरुषवेदियों के समान कहना चाहिये। आहारक जीवों में अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो-पमके असंख्यात मारा और चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त होता है। तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यात मारा प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हों उतने समय प्रमाण होता है। परन्तु छच्चीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना चाहिये। शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं पाया जाता।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\* अव नाना जीवोंकी अपेद्या भंगांवचय अतुयोगद्वारका कथन करते हैं। जिन

तेसु पयदं।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि मंगिवचओ' ति एत्थ 'कीरदे' इचेदेण पदेण संबंधो कायन्वो, अण्णहा अत्थावगमाभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव एत्थ पयदं, मोहणीए अहियारादो ।

 \* सब्वे जीवा अडावीस-सत्तावीस-छब्वीसं-चउवीस-एक्कवीससंत-कम्मविइत्तिया णियमा अत्थि।

§ ३२७. सन्वे जीवा अद्वावीसविहत्तिया ते णियमा अत्थि ति संबंधो ण कायन्वो, सन्वेसिं जीवाणं अद्वावीसविहत्तिचाभावादो । किंतु जो (जे) अद्वावीसविहत्तिया जीवा, ते सन्वे अत्थि ति संबंधो कायन्वो । एवं सन्वत्थ वत्तन्वं । तदो एदेसिं हाणाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि ति सिद्धं ।

### \* सेस विहत्तिया भजियव्वा।

§ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १। एदाणि भयणिज्ञाणि पदाणि। पुणो एदेसि भयणिज्ञपदाणं भंगपमाणपरूत्रणगाहा एसा। तं जहा,

'भयिगिजपदा तिगुगा श्रण्णोण्णगुगा पुणो वि कायव्या।

धुवरिह्या रूवूणा धुवसिह्या तत्तिया चेव ॥ ३ ॥

जीवोंके मोहनीय कर्मकी प्रकृतियां पाई जाती है उनका यहां प्रकरण है।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि भंगिवचओ' इस वाक्यमें 'कीरदे' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। जिन जीवोंमें मोहनीयकर्म विद्यमान है इस अधिकारमें उनका ही प्रकरण है, क्योंकि प्रकृतमें मोहनीयकर्मका अधिकार है।

\* जो जीव मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी अद्वाईस, सत्ताईस, छन्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले हैं व सब नियमसे हैं।

ई ३२७. सभी जीव अडाईस विभक्तिस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंके अडाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है। किन्तु ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अडाईस विभक्तिस्थानवाले हैं वे सभी हैं। इसी-प्रकार सभी स्थानोंमें कहना चाहिये। इस कथनसे इन अडाईस आदि स्थानोंसे युक्त जीव और इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे रहित जीव नियमसे हैं यह सिद्ध होता है।

\*शोप तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीव कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते। ३३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, १, ३, २, और १ ये स्थान भजनीय हैं। अब इन भजनीय पदोंके भंगोंके प्रमाणको बतलानेवाली गाथा देते हैं—

"भजनीय पदोंका १ १ इसप्रकार विरक्षन करके तिगुना करे। पुनः उस तिगुनी विरक्षित राशिका परस्परमें गुणा करे। इस कियाके करनेसे जो छन्ध आता है उससे अधुव

§ ३२६. एदिस्से गाहाए अत्थो बुच्चदे । तं जहा, भयाणि अपदाणि दस । पुणो एदाणि विरित्तिय तिगं कादृण अण्णोण्णेण गुणिदे सन्वभंगा उप्पञ्जंति । तेसिं पमाण-मेदं-५६०४६ । पुणो एत्थ एगरूवे अवणिदे भयाणि अपदमंगा होति । तिम्ह चेव अवणिदरूवे पिक्खत्ते धुवभंगेण सह सन्वभंगा उपञ्जंति ।

§३३०. संपित तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताव एसा संदिष्टी ठिवेदच्वा। ११११११११११। एत्थ उविरमअंका एयवयणस्स हेष्टिम-अंका वि बहुवयणस्स। एवं द्विय तदो एदोसिमालावपरूत्रणा कीरदे। तं जहा-सिया एदे भङ्ग एक कम होते हैं और ध्रुवभङ्ग सिहत अध्रुवभङ्ग उक्त संख्याप्रमाण ही होते हैं।"

उदाहरण-भजनीयपद १०,

भजनीय पदोंका विरलन— ११११११११११ विर्लितराशिका त्रिगुणीकरण )

विरिलतराशिका त्रिगुणीकरण }-३×३×३×३×३×३×३×३×३×३×३×३×३×३×३

५६०४६-१=५६०४≈ अघुवमंग।

५६०४८+१=५६०४६ घ्रुव और अध्रुव सभी भंग।

§३३०. विरिंछत राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करनेकें और उसके परस्पर गुणा करनेके कारणको वतलानेके लिये निम्न लिखित संदृष्टि स्थापित करनी चाहिये—

इस संदृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा हुआ दो का अंक वहुवचनका द्योतक है। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके आलापोंका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है—

कदाचित् ये २०, २७, २६, २४ और २१ ध्रुवस्थानवाळे ही जीव होते हैं।

च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च।

§ ३३१. 'सिया एदे च' एवं मणिदे धुवपदाणं गहणं, तेसिं बहुवयणणिहसो चेव जीवेसु बहुवेसु चेव धुवपदाणमवहाणादो। 'तेवीसिवहित्तिओ च' एवं मणिदे एगवयणग्गहणं। कुदो ? दंसणमोहक्खवगस्स तेवीसिवहित्तियस्स कयाइ एकस्सेव उवलंभादो। 'सिया तेवीसिविहित्तिया च' एवं मणिदे हेिहमबहुवयणस्स गहणं। कुदो ? तेवीसिविहित्तियाणं दंसणमोहक्खवयाणं कयाइ अहोत्तरसयमेत्ताणमुवलंभादो। एवम्रुप्पण्णदोभंगसंदिही एसा २। पुणो एदेसिं करणिकिरियाए आगमणे इच्छिज्जमाणे एगरूवं हिवय दोहि रूवेहि गुणिदे धुवभंगेण विणा तेवीसिविहित्तियस्स एयबहुवयणभंगा चेव आगच्छंति। पुणो धुवभंगेण सह आगमणिमच्छामो ति दोरूवेसु रूवं पिक्खिवय गुणिदे धुवभंगेण सह तिण्णभंगा आगच्छन्ति ३। एदेण कारणेण भयणिज्ञपदं तीहि रूथेहि गुणिजिदि।

कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुविमक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विमक्तिस्थान-वाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुविमक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं।

§ ३३१. 'सिया एदे च' ऐसा कहनेपर श्रुवपदोंका प्रहण करना चाहिये। उन श्रुवप-दोंका बहुवचनके द्वारा निर्देश किया है, क्योंकि ध्रुव पद बहुत जीवोंमें ही पाये जाते हैं। अर्थात् उपर्युक्त अहाईस आदि श्रुवस्थानोंके धारक सर्वेदा अनेक जीव रहते हैं, अतः भ्रवपदोंका निर्देश बहुवचनके द्वारा किया गया है। 'तेवीसविहत्तिओ च' इसप्रकार कहनेपर एक वचनका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि जो मिध्यात्व नामक दर्शनमोडनीयकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ है ऐसा जीव कदाचित् एक ही पाया जाता है। 'सिया तेवीसविहत्तिया च' ऐसा कहनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचेरले हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुवचनका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित् मिध्यात्व नामक दर्शनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए एक सौ आठ जीव पाये जाते हैं। इसप्रकार घुवभंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो भंगोंकी संदृष्टि यह है २। गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भंगोंको लाना इष्ट हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अंकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके . भ्रुवभंगके विना एकवचन और बहुवचनके द्वारा कहे गये दो भंग ही आते हैं। और यदि घुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग लाना इष्ट हो तो दोके अंकमें एकको जोड़ देनेपर घुवभंगके साथ तीन भंग उत्पन्न होते हैं ३। इसी कारणसे भजनीयपदको तीनसे गुणित करे ऐसा कहा है।

इदाहरण-१×२=२ तेईस विमक्तिस्थानके भंग । २+१=३; १×३=३ घ्रुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग । एवं सेसवावीसविहात्तियप्पहुडि जाव एमविहत्तिओ क्ति ताव पादेकं तिहि गुणो कारणं वत्तव्वं।

§ ३३२, संपिह तिगुणिय अण्णोण्गगुणस्स कारणं बुचदे। तं जहा-सिया एदे च वावीसिवहित्तिओ च, सिया एदे च वावीसिवहितिया च। एवं वावीसिवहित्तियस्स एग-संजोगेण एगवहुवयणाणि अस्सिद्ण दो भंगा २। पुणो वावीस-तेवीसिवहित्तियाणं दुसंजोगो बुचदे। तं जहा-सिया एदे च तेवीसिवहित्तिओ च वावीसिवहित्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसिविहित्तिओ च वावीसिविहित्तिया च २। सिया एदे च तेवीस-विहित्तिया च वावीसिविहित्तिया (ओ) च ३। सिया एदे च तेवीसिविहित्तिया च वावीस-विहित्तिया च ४। एवं वावीसिविहित्तियस्स दुसंजोगभंगा चत्तारि हवंति। पुणो एदेसु दुच्चुतेगंसजोगभंगेसु पिक्खित्तेसु छ्व्भवंति।

§ ३३३. पुणो एदेसिं करणाकिरियाए आणयणं बुचदे । तं जहा-पुन्बुत्ततेवीसविह-

इसीप्रकार शेष वाईस विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको तीनसे गुणा करनेका कारण कहना चाहिये।

§ ३३२. अन निरित्त राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यह कह आये हैं उसका कारण कहते हैं । वह इसप्रकार हैं—

कदाचित् ये २० आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार एकवचन और वहुवचनका आश्रय लेकर वाईस विभक्तिस्थानके एकसंयोगी भङ्ग दो होते हैं। अब बाईस और तेईस विभक्तिस्थानोंके दोसंयोगी भङ्ग कहते हैं। वे इसप्रकार हैं— कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुव स्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। यह पहला भङ्ग है। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। यह पहला भङ्ग है। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होता है। यह तीसरा अंग है। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव होता है। यह तीसरा अंग है। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। यह चौथा भङ्ग है। इस प्रकार वाईस विभक्तिस्थानको अनेक जीव होते हैं। यह चौथा भङ्ग है। इस प्रकार वाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगि दिसंयोगी संग चार होते हैं. इन चार संगोंमें पहले कहे गये वाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भङ्गोंके मिला हैनेपर कुल भङ्ग छह होते हैं।

§ २ २ २ . अव ये छहों भङ्ग गणितकी विधिके अनुसार कैसे निकलते हैं यह बतलाते हैं।

यतिण्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीसविहत्तियस्स तिहि भंगेहि विणा वावीस-विहत्तियस्स एगदुसंजोगभंगा चेव आगच्छंति । पुणो तेसिं णद्वभंगाणं पि आगमण-मिच्छामो त्रि पुन्विल्लसुणगारिम्म रूवं पिक्खिविय गुणिदे वावीसविहत्तियस्स एग-दुसंजोगभंगा तेवीसविहत्तियस्स एगसंजोगभंगा च सन्वे एगवारेण आगच्छंति । तेसिं पमाणमेदं ६। एवं तेवीस-वावीसविहत्तियाणमेगदुसंजोगपरूवणा कदा ।

§ ३३४. संपित तिगुणण्णोण्णगुणस्स णिण्णयत्थं पुणो वि परूत्रणा कीरदे। तं जहा—तेरसिविहिचियस्स एगसंजोगेण एग-बहुवयणाणि अस्सिद्ण दो मंगा उप्पक्षंति २। पुणो तस्सेव दुसंजोगालावे मण्णमाणे पुन्वं व तेरस-तेवीसिविहिच्याणं संजोएण चचारि ४। तेरस-वावीसिविहिच्याणं संजोगेण वि चचारि चेव ४। पुणो तेरसिविहिच्यिस्स तिसंजोगे भण्णमाणे तेवीस-वावीस-तेरसिविहिच्याणं द्विविसंदिद्दीए एग-बहु-वयणाणि अस्सिद्ण अक्खपरावचे कदे अद्व तिसंजोगभंगा उप्पक्षंति। मंपिह तेरस-विहिच्यिस्स एगदोतिसंजोगाणं सन्वभंगसमासो अद्वारस १०। एदेसिं करण-किरियाए आणयणं चुच्चदे। तं जहा—तेवीस-वावीसिविहिच्याणं णवभंगेसु दुगुणिदेसु

वह विधि इसप्रकार है— तेईस विभक्तिस्थानसंवन्धी पूर्वोक्त तीन भङ्गोंको दोसे गुणित कर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके तीन भगोंके बिना केवल बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी और द्विसंयोगी भंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भंगोंके साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटाए हुए भंगोंको लाना भी इष्ट है तो पूर्वोक्त दो संख्यारूप गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वोक्त गुण्यराशिसे गुणित करने पर बाईस विभक्तिस्थानके एक-द्विसंयोगी और तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। उन सभी भङ्गोंका प्रमाण २ होता है। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी और द्विसंयोगी भंगोंकी प्ररूपणा की।

§ ३ ३ ४. अब विरिष्ठत राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्पर गुणा करनेकी विधिके निर्णय करनेके लिये और भी कहते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है— एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेरह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी दो भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः उसी तेरह विभक्तिस्थानके द्विसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर पूर्ववत् तेरह और तेईस विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरह और बाईस विभक्तिस्थानोंके संयोगसे भी चार भंग होते हैं। तथा तेरह विभक्तिस्थानके त्रिसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर तेईस बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंकी जो संदृष्ट स्थापित है उसमें एकवचन और बहुवचनका आश्रय छेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी भंग आठ उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारह होता है। श्रव इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैं। वह इसप्रकार है— तेईस और बाईस

तेवीसं-वावीसविहित्तियाणं भंगेहि विणा तेरसविहित्तियसस्य भंगा चैत्र आगच्छंति । संपित्त तेवीस-वावीस-तेरसविहित्तियसव्यभंगाणमागमणभिच्छामो ति पुन्वुत्तणवभंगेसु तीहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीस-वावीस-तेरसविहित्तियाणं एग-चहुवयणाणि अस्सि-द्ण एग-दु-तिसंजोगसव्यभंगा सत्तावीस २७ । एवं सेसवारसिद्विहित्तियाणं पि एग-चहुवयणमस्सिद्ण एग-दुसंजोगादिभंगा जाणिद्णुप्पाएदव्या । एवसुप्पाइदे सव्यभंग-समासो एत्तिओ होदि ५६०४६ । एवं भयणिज्ञपदाणं तिगुणे दव्यस्स अण्णोण्णगुण-णाए च कारणं वृत्ते ।

विभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंके भंगोंके विना तेरह विभक्तिस्थानके सभी भंग आते हैं। अब यदि तेईस, वाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके सभी भंगोंके छानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नौ भङ्गोंको तीनसे गुणित करनेपर एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी, द्विसंयोगी और तीन संयोगी सब भङ्ग सत्ताईस होते हैं। इसी प्रकार एकवचन और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्थानोंके भी एकसंयोगी और द्विसंयोगी आदि भङ्ग उत्पन्न कर छेना चाहिये। इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भङ्गोंका जोड़ ५६०४१ होता है। इस प्रकार भजनीय पदोंको विरिष्ठत करके तिगुना क्यों करना चाहिये और तिगुणित द्रव्यको एरस्परमें गुणित क्यों करना चाहिये इसका कारण कहा।

उदाहरण-

१ ध्रुवभङ्ग

२ तेईस विमक्तिस्थानके भङ्ग

३ ध्रुवभङ्ग सहित तेईस विभक्तिस्थानके भङ्ग ३×२=६ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग ३×३=६ ध्रुवभंग सहित २३ व २२ स्थानके सब भंग १×२=१० तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग १×३=२७ ध्रुवभंग सहित २३,२२व१३ विभक्तिस्थानोंके सब भंग २७×२=५४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग २७×३==१ ध्रुवभंग सहित २३,२२,१३व१२वि०स्थानके सबभंग ०१×२=१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग ०१×३=२४३ ध्रुवभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भंग २४३<>०२६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग २४३×३=७२६ ध्रुवमंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग १४३×३=७२६ ध्रुवमंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग ७२९×३=२१८७ घ्रुवमंग सिंहत . ३ से ४ तकके स्थानोंके भंग २१८७×२=४३७४ तीन विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग २१८७×३=६५६१ ध्रुवमंग सिंहत २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग ६५६१×२=१३१२२ दो विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग ६५६१×३=१६६=३ ध्रुवमंग सिंहत २३ से २ तकके स्थानोंके भंग १६६=३×२=३८३६६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग १६६=३×३=५६०४६ ध्रुवमंग सिंहत २३ से १ तकके स्थानोंके सब भंग

नोट-तेईस विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उत्तरोत्तर भंग छाये गये हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको २ से गुणा करने पर उत्पन्न होते हैं। अतः आगे जो बाईस आदि एक एक स्थानके भंग बतछाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके प्रत्येक भंग और उस स्थान तकके स्थानोंके द्विसंयोगी आदि भंग सम्मिछित हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोको दो से गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं तथा इन भंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिछा देनेपर वहां तकके सब भंग होते हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको जीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं।

विशेषार्थ-मोहनीय कर्मके २० भेद हैं। उनमें से किसीके २० और किसीके २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ या १ प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है। इस प्रकार इसके पन्द्रह विभक्तिस्थान होते हैं। इनमें से २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सर्वदा पाये जाते हैं ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अभाव होवे। अर्थात् इनका कमी अभाव नहीं होता, अतः ये पांचों ध्रुव स्थान हैं। तथा शेष स्थानवाले कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं अतः शेष अधुवस्थान हैं, यहां ध्रुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २०, २६, २८ और २१ विभक्तिस्थानवाळे नाना जीव हैं यही एक भंग होगा पर अध्रुवस्था-नों की अपेक्षा एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि प्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा अनेक अंग प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थानके या अन्य दूसरे स्थानोंके संयोगसे दिसंयोगी आदि जितने विकल्प प्राप्त होते हैं उतने प्रस्तार होते हैं। यहां आलापोंके स्थापित करनेको प्रस्तार कहते हैं। और इन प्रस्तारोंमें उनके जितने आलाप होते हैं उतने भंग होते हैं। यहां पहले जो 'भयणिजपदा' आदि करण गाथा दी है उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न होकर आछाप विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। जो ध्रुव-भंगके साथ उत्तरोत्तर तिगुने तिगुने होते हैं। ये आलापविकल्प या भंग उत्तरोत्तर तिगुने क्यों होते हैं इसका कारण मूलमें ही दिया है।

§ ३३५. संपिंह एदेसिं चेव भंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं वृच्चदे । तं जहा-'एँकोत्तरपदवृद्धो रूपांचैभाजितश्च पदवृद्धैः । गच्छसंपातफळं समाहतस्सिन्नपातफलम् ॥ ४॥'

§३३६. एदीए अजाए एसा संदिही १०,६,८,७,६,५,४,३,२,१ ठवेयवैवा। १,२,३,४,६,७,८,६,१०,८वेयवैवा। एवं ठविय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आणिजंति। तत्थ तेवीसविहत्ति-यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो ३३। एत्थ उविरमसुण्णाओ धुवं ति ठविदाओ।

§ ३३५. अब अन्य प्रकारसे इन संगोंके लानेकी विधि कहते हैं। वह इसप्रकार है—
"आदिमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी
हुई संख्यामें भाग देना चाहिये। इस क्रियाके करनेसे संपात फल अर्थात एकसंयोगी (अत्येक)
भंग गच्छ प्रमाण होते हैं और सम्पात फलको नौ वटे दो आदिसे गुिशत कर देनेपर
सिंजपातफल प्राप्त होता है।। ४॥"

§ ३३६, इस आर्याकी यह संदृष्टि लिखना चाहिये—

**चदाहर्ण संपातफलका**—

१०  $\div$  १ = १० सम्पातफल या प्रत्येक भंग। खदाहरण सिन्नपातफलका-१० $\times$  $\frac{2}{5}$  = ४५ द्विसंयोगी

१० $\times$ ६ $\times$ ६=१२० त्रिसंयोगी १० $\times$ ६ $\times$ ६ $\times$ ६ $\times$ ७=२१० चतुःसंयोगी

पांच संयोगी आदि मंगोंको इसी ऋमसे छे आना चाहिये।

इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी आदि प्रस्तार संबन्धी शलाकाएं ले आना चाहिये। उनमेंसे तेईस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी प्रस्तार है दे यह है। इस प्रस्तारमे ध्रुव विभक्तिस्थानोंके द्योतन करनेके लिये अङ्कोंके ऊपर शून्य रखे हैं। उन शून्योंके नीचे जो १ और २ के अङ्क रखे हैं उनसे कमसे

<sup>(</sup>१) 'एकाद्येकांत्तरा अंका ब्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितैः । परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ।'
—छीला ०पू० १०७ । (२) सम्माहतं-स० । समाहतं-सा० । समाहितः-स० । ।३) एदं द्विय अंतिमचडसद्ठीए एगरूवेण भाजिदाए चउसद्ठो सपातफलं लब्भिद ६४ । कि संपादफलं णाम ? संपादो एगसंजोगो
तस्स फलं सपादफलं णाम । पुणो तिसिद्विद्वन्भागेण संपादफले गुणिदे चउसिद्वामक्वराणं दुसंजोगभंगा
एत्तिया होति २०१६ । × × संपित्व चडसिद्वामक्वराणं तिसंजोगभंगे भण्णमाणे दुसंजोगभंगे उप्पणसोलमुत्तरवेसहस्तेसु तिसंजोगभंगा एत्तिया होति ४१६६४ ।'-भ० आ०' ८७३ ।'

हेडिमएक-बेअंका वि तेवीसविहात्तियस्स एग-बहुवयणाणि ति गेण्हिद्व्वाणि।

§ ३३७.संपिंह तेवीसिवहत्तियस्स एगसंजोगपत्थारालावो बुचदे। तं जहा-सिया एदे च तेवीसिवहत्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसिवहत्तिया च २। एदाहि उचारणा-

तेईस विभक्तिस्थानके एकवचन और बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये।

विशोषार्थ-वीरसेन स्वामीने 'एकोत्तरपद्वृद्धो' इत्यादि आर्थाकी रू रू इत्यादि संदृष्टि बतलाई है। अतः इमने आयाके पूर्वार्धका इसीके अनुसार अर्थ किया है। पर प्रकृति अनुयोगद्वारमें श्रुतके संयोगी अक्षरोंके मंग छाते समय उन्होंने उक्त आयोकी १ २ २ ३ इत्यादि रूपसे मी संदृष्टि स्थापित की है। लेखकने प्रमादसे इसे उलट कर लिख दिया होगा सो भी बात नहीं है; क्योंकि 'एदं ठविय अंतिमच उसट्राए एगरूवेण भाजिदाए चउसठी संपातफलं लब्भिदं ( इस संदृष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हुए चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफल चौसठ प्राप्त होता है )। इससे जाना जाता है कि उक्त प्रकारसे इस संदृष्टिको स्वयं वीरसेन स्वामीने स्थापित किया है। इसके अनुसार आर्याका अर्थ निम्न प्रकार होगा- 'एकसे छेकर एक एक बढ़ाते हुए पर्प्रमाण संख्या स्थापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे छेकर पद्रमाण बढ़ी हुई संख्याका माग दो। इस क्रियाके करनेसे संपातफल गच्छप्रमाण प्राप्त होता है और संपातफलको नौ बटे दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता है । इन दोनों अयोंभेंसे किसी भी अर्थके प्रहण करनेसे तात्पर्थमें अन्तर नहीं पड़ता। और आर्यांके पूर्वार्धके हो ,अर्थ सम्भव हैं। मालूम होता है इसीसे वीरसेन स्वाभीने एक अर्थका यहां और एकका प्रकृति अनुयोगद्वारमें संकलन कर दिया है। यहां सम्पातफलसे एकसंयोगी भंगोंका प्रहण किया है इसीलिये उन्हें गच्छप्रमाण कहा है। तथा सन्निपातफलसे द्विसंयोगी आदि भंगोंका महण किया है। दस भजनीय पदोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगोंका प्रहण करना है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हैं उतने प्रस्तार विकल्प जानना चाहिये। यहां ये प्रस्तार विकल्प ही उक्त आर्याके अनुसार निकाल कर वतलाये गये हैं। तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संयोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अवान्तर मंग इसप्रकार दो दो बातें हैं। अतः यहां स्थानोंके संयोगी मंग प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं। जो आर्थाके द्वारा निकाल कर वतलाये गये हैं। पर अन्यत्र जहां अवान्तर भंग नहीं होते हैं वहां इस आर्थाके द्वारा केवल भंग ही उत्पन्न किये जाते हैं।

§ ३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आलाप कहते हैं। वह इसप्रकार है—कदाचित् अहाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित् अहाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्ति स्थानवाले सलागाहि पुरदो कर्ज भविस्सीहिदि १ १ एसो एगो पत्थारो । एदस्स एका सलागा चेप्पिद । संपिह वावीसिवहिचियस्स भण्णमाणे एसो पत्थारो १ १ । संपिह एदस्सा-लावो बुच्दे । तं जहा—सिपा एदं च वावीसिविहिचिओ च१, सिया एदं च वावीसिविहिचिया च १ । एदस्स वि पत्थारस्स सलागा एका १ । एवं तेवीम-वावीसिविहिचियाणमेगसंजोगपत्थारसलागाओ भणिदाओ । संपिह तेरसादीणं पि द्वाणा-णमेगसंजोगपत्थारालावा पुध पुध भणिद्ण गेण्हिद्वा । णविर, एगेगपत्थारिम-एगेगा चेव सलागा लब्भिद तासिं लद्धसलागाणं पमाणमेदं १० । अथवा पुव्वहिविदसंदिहिम्हि एगस्वेण दससु ओवहदेसु पुव्वचदसपत्थारसलागाओ लब्भिते । एवं भयणिज्ञपदाणमेगसंजोगपत्थारसलागपमाणपस्त्रवणा कदा । संपिहि दुसंजोगपत्थारसलागपमाणपस्त्रवणं कस्सामो । तत्थ एस पत्थारो होदि १ १ १ १ १ उत्तरिमसव्वसुण्णाओ धुवस्स, मिल्झमसव्व-अंका तेवीसाए, हेहिमसव्वअंका वावीसाए । अनेक जीव होते हैं । इन कही गईं शलाकाओंसे आगे काम पहेगा । १ १ थह एक प्रस्तार है । इसकी एक शलाका लेना चाहिये।

श्रव वाईस विभक्तिस्थानका कथन करते हैं। उसका प्रस्तार १ १ यह है। श्रव इसके आठाप कहते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इस वाईस विभक्तिस्थानके प्रस्तारकी भी एक शलाका है। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाएं कहीं। इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके भी एक संयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाएं कहीं। इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके भी एक संयोगी प्रस्तार और उनके आलाप अलग अलग कहकर प्रहण करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि एक एक प्रस्तारमें एक एक शलाका ही प्राप्त होती है। अतः उन तेईस आदि विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी भंगोंकी शलाकाओंका प्रमाण १० है। अब पहले 'एकोत्तरपद्युद्धो' इत्यादि आर्यांकी जो संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा दसके माजित कर देनेपर पूर्वोक्त दस प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं।

इसप्रकार भजनीय पदोंके एक संयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाओंका प्रमाण कहा। अव द्विसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाओंका प्रमाण कहते हैं। द्विसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाएं उत्पन्न करते समय प्रस्तार. निम्नप्रकार होगा है है है इस प्रस्तारमें उपरके सभी शून्य ध्रव-स्थानोंके घोतक हैं। वीचके सभी अंक तेईस विभक्तिस्थानके द्योतक हैं और नीचेके सभी अंक वाईस विभक्तिस्थानके द्योतक हैं। ६३३८. संपिं एदस्सालावो बुचदे। तं जहा-सिया एदे च तेवीसविहित्तिओ च वावीसविहित्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसविहित्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसविहित्तिओ च ३। सिया एदे च तेवीस-विहित्तिया च वावीसविहित्तिया च थ। एवं तेवीस-वावीसविहित्तियाणं दुसंजोगस्स एका चेव पत्थारसलागा होदि १। उच्चारणसलागाओ पुण ताव पुध ष्टवेदच्वा। संपिंहि तेवीस-तेरसविहित्तियाणं पत्थारे हंविय एवं चेव आलावा वच्चवा। एवं वे दुसंजोग-पत्थारसलागा २। तेवीसबारसण्हं संजोगेण तिण्णि पत्थारसलागा ३। तेवीसाए सह एक्कारसण्हं संजोगेण चचारि पत्थारसलागा ४। तेवीसाए पंचण्हं संजोगेण पंच पत्थारसलागा ५। तेवीसाए चदुण्हं संजोगेण छ पत्थारसलागा ६। तेवीसाए

६ ३३८. अव इस प्रस्तारका आलाप कहते हैं। वह इसप्रकार हे-

कदाचित् ये अट्ठाईस आदि ध्रुवस्थानवाळे अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाळा एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित ये अहाईस आदि ध्रवस्थान-वाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिवाला एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अडाईस आदि प्रवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभ-क्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार तेईस और वाईस विभक्तिस्थानों के द्विसंयो योगकी एक ही प्रस्तारशलाका होती है। पर उसकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात् आलाप कह आये हैं उन्हें अलग स्थापित करना चाहिये। तेईस और तेरह विभक्ति-स्थानोंके प्रस्तारको स्थापित करके इसीप्रकार आलाप कहना चाहिये। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंकी द्विसंयोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तेईस और तेरह विभ-क्तिस्थानोंकी द्विसंयोगी एक प्रस्तारशलाका ये द्विसंयोगी दो प्रस्तारशलाकाएं होती हैं। तेईस और बारह विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक प्रस्तारशलाका होती है। इस प्रकार ऊपरकी दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्ति-स्थानको ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देने पर चार प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको पांच विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर पांच प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विमक्तिस्थानको चार विमक्तिस्थानके साथ मिलादेनेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर छह प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको तीन विभक्तिस्थानके साथ मिळानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशळाकाके मिला देनेपर सात प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको दो

तिण्हं संजोगेण सत्त पत्थारसलागा ७ । तेवीसाए दोण्हं संजोगेण अङ पत्थारसलागा ८ । तेवीसाए एकिस्से संजोगे णव पत्थारसलागा ६ ।

§ ३३६. संपिंह वावीसतेरसण्हं दुसंजोगपत्थारो एसो है है है है । उविरमचदुसुण्णाओ धुवस्स, मिल्किमअंका वावीसिवहित्तियस्स, हेष्टिमअंका तेरसिवहित्तियस्स। संपिंह
एदस्स आलावो बुच्चदे। सिया एदे च वावीसिवहित्तिओ च तेरसिवहित्तिओ च।
एवं सेसालावा जाणिद्ण वत्तव्वा। एवं वावीसाए सह वारसादि जाव एगविहित्तिओ
पत्तेयं पत्तेयं दुसंजोगं काद्ण अद्या पत्थारसलागाओ उप्पाएयव्वाओ ८।

\$ ३४०. संपिह तेरसण्हं बारसेहि सह दुसंजोगालावा वत्तव्वा। तत्थ एगा पत्थार-सलागा लब्भिद १। एवं तेरस धुवं काद्ण णेयव्वं जाव एगिवहित्तओ ति। एवं णीदे तेरसिवहित्तियस्स दुसंजोएण सत्त पत्थारा उप्पर्जति ७। बारसिवहित्तियस्स एका-रसादीहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे छप्पत्थारसलागाओ लब्भंति ६। एकारसिवह-तियस्स उविरमेहि सह दुसंजोए भण्णमाणे पंच पत्थारसलागाओ लब्भंति ५। पंच-

तिमक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर आठ प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे उत्पन्न हुई एक शलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं।

§३११. अब बाईस और तेरह विभक्तिस्थानका द्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं। वह यह है—
११११ उपरके चार शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं। मध्यके अद्भ वाईस विभक्तिस्थानके
सूचक हैं। नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस प्रस्तारके आलाप
कहते हैं। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाला
एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इसीप्रकार शेष तीन आलाप
भी जानकर कहना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये।

§ ३४०. अब तेरह विभक्तिस्थानका बारह विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी आलाप कहना चाहिये। यहां एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको ध्रुव करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये। इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके द्विसंयोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छह प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। ग्यारह विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करने पर पांच प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति-

विहत्तियस्स उनिरमेहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लङ्मंति ४ । चतारिविहत्तियस्स उनिरमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ ३ । तिण्णिविहत्तियस्स उनिरमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ २ । दोण्हं विहत्तियस्स एक्तिंस्सेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १ । एवं दुसंजोगसञ्चपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४५ होति । अहवा पुन्वः दिविद्संदिहिन्हि उन्रिमदस-णनण्हं अण्णोण्णगुणिदाणं हेहिमअण्णोण्णगुणिदएक-वै-अंकेहि ओव्हणस्मि कदे पुन्वत्तपत्थारसलागा आग्न्छंति। एवं दुसंजोगपरूवणा गदा।

६ ३४१. तिसंजोगपत्थारो १११२२२२ एसो। एत्थ उवरिमः १२१२२१२

अद्वसुण्णाओ धुनस्स । ततो अणंतरहेष्टिमअंकपंती तेबीसविहत्तियस्स । उन्रीदो तदिय-

स्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। चार विभक्तिस्थानके उपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर तीन प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके उपरके दो आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारशलाकाणं उत्पन्न होती है। इसप्रकार द्विसंयोगी सभी प्रस्तारशलाकाओंको एक विभक्तित करनेपर कुल जोड़ पैतालीस होता है। अथवा, 'एकोक्तरपद्युद्धो' इत्यादि आर्थाकी जो उपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें उपरकी पंक्तिमें स्थित १० और ६ का अलग गुणा करे। वया नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अलग गुणा करे। अनन्तर १० और ६ के गुणनफलको १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे। इस प्रकारकी विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पेतालीस प्रस्तारशलाकाएं आ जाती हैं। इसप्रकार द्विसंयोगी प्रस्तिपा समाप्त हुई।

इस प्रसारमें जपरके आठ शून्य प्रुवस्थानके सूचक हैं। उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेईस विमक्तिस्थानके सूचक हैं। इसके अनन्तर ऊपरसे तीमरी पंक्तिमें स्थित

<sup>(</sup>१) -स्से वि०-स०।

अकपंती वावीसविहत्तियस्स । सन्वहेहिमअंकपंती तेरसविहात्तियस्स । संपित एदस्सालावो बुचदे । सिया एदे च तेवीसविहात्तिओ च वावीसिविहातिओ च तेरसविहात्तिओ
च । एवं सेसालावा जाणिदूण वत्तन्ता । एत्थ एगा पत्थारसलागा लन्भिद १ । उचारणाओ पुण अह होति ८ । ताओ पुण ताव हवणिजाओ । संपित तेवीसवावीसिहदअवसे धुवे काऊण वारसविहत्तियण्पहु जाणिदूण णेदन्त्रं जाव एगिविहत्तिओ ति ।
एवं णीदे अहितसंजोगपत्थारसलागाओ उप्पजंति ८ । संपित तेवीसिवहत्तियक्षं
धुवं काद्ण तेरस-वारसविहत्तिएहि सह विदिओ तिसंजोगपत्थारो २ । पुणो तेवीसतेरसक्से धुवे काद्ण एकारसादीसु णेदन्त्रं जाव एगिविहत्तिओ ति ।
एवं णीदे सत्तपत्थारसलागाओ उपजंति ७ । एवं तिसंजोगसेसपत्थारिविही जाणिदूण णेदन्त्रो । एवं
णीदे अहण्हं संकलणासंकलंणमेत्तपत्थारसलागाओ वीसुत्तरसयमेत्तीओ उपजंति १२० ।

अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं। तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह-विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इसका आलाप कहते हैं- कदाचित् ये अष्टाईस आदि ध्रवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाला एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इसीप्रकार शेप सात आलाप भी जानकर कहना चाहिये। इन सभी आलापोंकी एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है। परन्तु आलाप आठ होते हैं अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये। इसीप्रकार तेईस और बाईस विमक्तिस्थानोंके अक्षोंको ध्रुव करके वारह विमक्तिस्थानके साथ त्रिसं-योगी एक प्रस्तार होता है। इसप्रकार यह दूसरी प्रस्तारशलाका हुई। इसीप्रकार तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंको ध्रुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक जान कर प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार पस्तारशलाकाओंके लानेपर त्रिसंयोगी आठ प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षको ध्रुव करके तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी प्रस्तार ले आना चाहिये। अनन्तर तेईस और तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको ध्रव करके एक विभक्ति-स्थाततक ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंमें इसीप्रकार छे जाना चाहिये। इसप्रकार प्रस्तारोंके उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीप्रकार त्रिसंयोगी शेष प्रस्तारविधिको जानकर शेष प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार त्रिसंयोगी प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड़प्रमाण कुल एकसौ वीस प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी

<sup>(</sup>१) 'गच्छकदी मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा। छहि भजिदे जं लद्धं संकलणाए हवे कलणां-अव० प॰ अ० प० ८४७।

अहवा पुन्तुत्तसंदिहिम्हि उवरिमद्स-णव-अहण्हमण्णोण्णगुणिदाणं हेहिमएक-वे-तीहि अण्णोण्णगुणिदेहि ओवहणम्मि कदे अहण्हं संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलागाओ लन्भंति। एदेण वीजपदेण चदुसंजोगादीणं सन्वपत्थारा जाणिद्ण णेदन्वा जाव दससंजोगपत्थारो ति।

जो जपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें जपरकी पंक्तिमें स्थित १०, ६ और ८ का गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १,२ और ३ का अलग गुणा करे। अनन्तर १०, ६ और ८ के गुणनफल ७२० को १,२ और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड़ प्रमाण कुल प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। इसी वीजपदसे चार-संयोगी आदिसे लेकर दस संयोगी प्रस्तार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये।

विशेषार्थ—धवला प्रकृति अनुयोगद्वारमें मुख्यतः त्रिसंयोगी भंगोंके लानेक लिये एक करणसूत्र आया है। जिसका आश्य यह है कि 'गच्छका वर्ग करके उसमें वर्गमूछको जोड़ दे। युनः आदि उत्तरसिहत गच्छसे गुणा करके छहका भाग दे दें तो संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ प्राप्त होता है'। इसके अनुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० होते हुए भी उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष द प्रमाण गच्छ होता है, क्योंकि त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न करते समय क्रमसे कोई दो पद व होते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक करके तीसरे अक्षका संचार होता है। अतः द का वर्ग ६८ हुआ, तथा इसमें द्र मिलाने पर ७२ हुए। पुनः आदि उत्तर सिहत गच्छसे गुणा करनेपर ७२० हुए। तदनन्तर इसमें ६ का भाग देनेपर द गच्छकी संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ १२० हुआ। यहां ये ही त्रिसंयोगी प्रस्तारिकल्प जानना चाहिये। वीरसेन खामीने ऊपर 'अट्ठण्हं संकलणा संकलणमेत्तपत्थारसलागाओ' पदसे इन्हीं १२० प्रस्तारिकल्पोंका उल्लेख किया है। पृथक पृथक् वे १२० प्रस्तारिकल्प इस प्रकार प्राप्त होते हैं—

| ध्रुव किये हुए २ पद | तीसराअक्ष . भंग  | ध्रुव किये हुए २ पद | तीसराव | प्रक्ष      | भङ्ग |
|---------------------|------------------|---------------------|--------|-------------|------|
| २३, २२              | १३ से १ तक कोई = | १३, ११              |        | "           | ¥,   |
| २३, १३              | १२ से १ तक " ७   | १२, ११              |        | <b>37</b> . | ч,   |
| २२, १३              | "                | <b>ર</b> ર, પ્ર     | ८ से   | १ वक,       | , 8  |
| २३, १२              | ११ से १ तक "६    | २२, ५               |        | <b>37</b>   | 8    |
| २२, १२              | », Ę             | १३, ५               |        | 37          | 8    |
| १३, १२              | ))               | १२, ५               |        | 9)          | 8    |
| २३, ११              | ५ से १ तक " ५    | ११, ५               |        | "           | 8    |
| <b>३२, ११</b>       | 77 Y             | २३, ४               | ३ से   | १ तक        | 1 3  |

§ ३४२. तेसिं पत्थाराणमुचारणाए विणा हवणविहाणपरूवणगाहा एसा । तं जहा-'भंगायामपमाणो बहुओ गरुओ ति श्रवखिक्खेओ ।

| तंत्रो | य | दुगुण-दुगुणो | पत्थारो | होइ | कायव्यो ॥ ५॥ |
|--------|---|--------------|---------|-----|--------------|
|--------|---|--------------|---------|-----|--------------|

| ~~~      | ~~~~~~  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~ | ,i      | ****            |      |
|----------|---------|----------------------------------------|------|---------|-----------------|------|
|          | २२, ४   | 77                                     | ३    | 8, ₹    | 33              | ***  |
|          | . १३, ४ | 77                                     | ३    | २३, २   | १ स्थान         | ٠, १ |
|          | १२, ४   | "                                      | ą    | २२, २   | 33              | 8    |
| . ,      | ११, ४   | ३ से १ तक के                           | ई ३  | १३, २   | . 37            |      |
|          | પ્ર, 8  | 33                                     | ₹ .  | १२, २   | 33              | 8    |
| <b>,</b> | २३, ३   | २ व १ कोई                              | २    | ११, २   | <b>. 27</b> , , | . 9  |
|          | २२, ३   | 77                                     | ₹    | પ, ર    | 93              |      |
|          | १३, ३   | 53                                     | २    | ં છે, ર | ,<br>,,         | . 8  |
|          | १२, ३   | 77.                                    | २    | ેર, ર   | "               | 8    |
|          | ११, ३   | 77                                     | २    |         | प्रस्तारविकल्प  | १२०  |
| 4        | 4, 3    | 37                                     | 2    | •       |                 |      |

अथवा ये १२० प्रस्तारिविकेल्प 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुवादमें वतलाये ही हैं। तथा चारसंयोगी आदि प्रस्तारिविकल्प भी इसी प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं। यथा—

§ ३ १२. आलापोंके विना, उन प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा करनेवाली गाथा इस प्रकार है-

'पहली पंक्तिमें जहां जितने भंग हों तत्रमाण एक लघु उसके अनन्तर एक गुरु इस प्रकार कमसे अक्षका निक्षेप करना चाहिये। तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्ति-योंमें दूना दूना करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे प्रस्तार प्राप्त होता है ॥५॥'

<sup>(</sup>१) 'पादे सर्वगुरावाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरघः । यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्याद्मुं विधिम् ॥२॥ कते दद्यात् गुरूनेव यावत्सर्वेलघुभवेत् । प्रस्तारोऽयं समास्यात गछन्दोविचितिवेदिभिः ॥३॥' मुत्तरे अ०६ इलो० २-३॥

§ ३४३. संपिष्ट करणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेदं २१०। पंचसंजोगपत्था।सलागा एत्तिया २५२। छसंजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१०। सत्तसंजोगपत्थारसलागा १२०। अद्वसंजोगपत्थारसलागा ४५। णवसंजोगपत्थार-सलागा १०। दससंजोगपत्थारसलागा १।

विशेषार्थ-यद्यपि ऊपर प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश कर आये हैं किन्तु इस गाथामें सर्वत्र प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है। यहां गाथामें छघु और दीर्घ शब्द आये हैं जिनसे छघु और दीर्घ वर्णोंका वोध होता है। किन्तु यहां जीवोंके भंग छाना इष्ट है अतः छघु शब्दसे एक जीव और दीर्घ शब्दसे अनेक जीवोंका प्रहण करना चाहिये। प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके प्रस्तारकी रचना करना हो वहां जितने भंग हों उतनी वार कमसे हस्त और दीर्घ छिख छेना चाहिये। यथा १ २। जहां द्विसंयोगी प्रस्तार छाना हो वहां पहछी पंक्तिमें द्विसंयोगी प्रस्तारके जितने भंग हों उतनी वार छघु और दीर्घ छिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें दूना दूना करता जाय। यथा— द्वितीयपंक्ति १ १ २ २

प्रथमपंक्ति १२१२

इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसंयोगी आदि प्रस्तारोंको छे आना चाहिये। तीनसंयोगी प्रस्तार—

> **ह**ं पं ११११२२२२ द्वि पं ११२२११२२ प्राप्त पं १२१२१२

चारसंयोगी प्रसार-

आगे पांचसंयोगी आदि प्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने श्राप्त होते जाते हैं।

\$३१३. इसप्रकार करणसूत्रके नियमानुसार छाथे हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाका-ऑका प्रेमाण २१० है । तथा पांचसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं २५२, छसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं २१०, सातसंयोगी प्रस्तार शलाकाएं १२०, आठसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं ४५, नौसंयोगी प्रस्तार शलाकाएं १० और दस संयोगी प्रस्तार शलाका १ होती है। § ३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिद्ण तेसिं पत्थाराणमुचारण-सलागाणयणदृमेसा अञ्जा—

> 'सूत्रानीतविकल्पेष्वेकविकल्पान् द्विकेन संगुणयेत्। द्वयादिविकल्पान् भाष्यान् द्विगुणद्विगुणेन तेनैव ॥६॥'

§ ३४५. एदिस्से अत्थो बुचदे । तद्यथा—'रूपोत्तरपदवृद्ध' इति स्त्रम् । एतेन स्त्रेण आनीतिकरुंपाः १०, ४५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०, ४५, १०, १, एतेषु विकल्पेषु 'एकविकल्पान्' एकसंयोगिविकल्पान् 'द्विकेन' द्वाम्यां रूपाम्यां 'गुणयेत्' ताडयेत् । कुतः १ एकसंयोगे एकबहुवचनमेदेन द्वयोरेव भंगयोस्सम्रत्पत्तेः । 'द्व्यादिविकल्पान्' द्विसंयोगादिप्रस्तारविकल्पान् 'भाज्यान्' भाज्यस्थानसम्बंधिनः 'तेनेव' ताम्यां द्वाम्यामेव रूपाम्यां गुणयेत् । कीद्द्वाम्यां 'द्विगुणद्विगुणेन' द्विगुणद्विगुणाभ्यां । एवं गणयित्वा एकत्र कृते सित सर्वोच्चारणसङ्ख्योत्पद्यते । २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, १५८, ५१२, १०२४, एते गुणकाराः । कुतः, द्विगुणद्विगुणक्रमेणोच्चारणग्रलाकोत्पत्तेः । एतैर्गुण्यमानराग्विषु गुणितेषु सम्रत्पन्नोचान

3 ३ ४ ४ . इसप्रकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुई प्रस्तार शलाकाओंका आश्रय लेकर उन प्रस्तारोंके आलापोंकी शलाकाओंके लानेके लिये यह निम्नलिखित आयी है—

'रूपोत्तरपदवृद्धः' इत्यादि सूत्रके अनुसार छाये गये प्रस्तार विकल्पोंमें एकसंयोगी प्रस्तार विकल्पोंको दोसे गुणित करे। तथा द्विसंयोगी आदि भजनीय प्रस्तार विकल्पोंको उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे। ऐसा करनेसे आछापोंके सब भंग आ जाते हैं।। ६॥'

रणमंगाः पृथक् पृथगेते भवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, १५३६०, ११५२०, ५१२०, १०२४। एतेषां सर्वेषां भंगानां मानः इयान् भवति ५६०४८। ध्रुवे प्रचिप्ते सति इयती सङ्ख्या ५६०४६। एवं मणुस्सतियस्स। णवरि, मणुस्सिणीसु भयाणिङ्जपदाणि णव होति पंचण्हमभावादो।

§ ३४६. पंचिंदिय-पंचिं ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०-

४५, १० और १ को कमसे गुणित करनेपर सभी आलाप मंग अलग अलग २०, १८०, १६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०,१५३६०,१९५२०,५१२० और १०२४ उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५१०४८ होता है। इसराशिमें एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुल जोड़ ५१०४६ होता है।

इसीप्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये। अर्थात् इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान सम्बन्धी सभी भंग होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिणियोंमें भजनीय पद नौ होते हैं। क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद दस कह आये हैं। वै दसों पद सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यके पाये जाते हैं। अतः इन दसों भजनीय परोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले समय ५१०४८ मंग सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सन्भव हैं। तथा अहाईस आदि विभक्तिस्थान सम्बन्धी एक घ्रुवपद भी इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओव प्ररूपणामें कुल भंग जो ५९०४१ कहे हैं वे सभी सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसिलये इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणाके समान है। परन्तु मनुष्यिणियोंके दस भजनीय पदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, ४, ३, २ और १ ये नौ भजनीय पद जानना चाहिये। जिनके एकसंयोगीसे छेकर नौसंयोगी तक प्रस्तारविकल्प क्रमशः १, ३६, ८४, १२६, १२६, ८४, ३६, १ और १ होंगे। तथा आलाप भंग २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६ और ५१२ होंगे। इन र आदि प्रस्तार विकल्पोंको २ आदि आलाप मंगोंसे कमशः गुणित कर देनेपर एक संयोगी आदि मंगोंका प्रमाण १८, १८८, ६७ , २०१६, ४०३२, ५३७६, ४६०=, २३०४ और ५१२ होगा। जिनका कुछ जोड़ ११६८२ होता है। ये अधुव भंग हैं। इनमें देने पर मनुष्यनियोंमें कुछ मंगोंका प्रमाण ११६८३ होगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और एक घ्रुव भंग इसप्रकार इन तीन भंगोंको उत्तरोत्तर आठ बार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण ११६⊏३ आ जाता है।

६३४६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी,

<sup>. (</sup>१) -पां ( त्रु० ४ ) मा-स० । -पां गुण्यमा-अ०, सा० ।

ओरालि०-इत्थि०-पुरिस्०-णवुंम०-चतारिक०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-तेउ०-पम्म-० सुक्क०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारिति मूलोवभंगो। णवरि इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-संजदासंजद-असंजद-तेउ०-पम्म०-चत्तारि कसायाण भयणिजपद्रपमाणं णादूण भंगा उप्पादेदन्वा।

§ ३४७. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक-काय्योगी, औदारिक काययोगी, छीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कपायवाले, अंसयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुद्र्शनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारी जीवोंके मुलोधके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्नीवेदी,पुरुषवेदी,नपुंसकवेदी,संयतासंयत,असंयत,तेजोलेश्यावाले,पद्मलेश्यावाले और कोधादि चारों कपायवाले जीवोंके भजनीय पदोंका प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये।

विशेषार्थ-पंत्रेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपश्चीप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचो मनोयोगी, पांचों वचन-योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुद्रीनी, अचक्षुद्रीनी, शुक्ल लेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके मुव अट्टाईस आदि और भजनीय तेईस आदि सभी पद पाये जाते हैं, इसलिए इनके उत्पर कहे गये ५,६० १२ ये सभी भंग सम्भव हैं। स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवके शुवपद तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेईस, वाईस, तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं, अतः इन दोनों वेदवालोंके भज-नीय पदसम्बन्धी ८० भंग और १ शुवभंग इसप्रकार कुल ८१ भंग सम्भव हैं। पुरुष-वेदियोंके घुवपद सभी पाये जाते है श्रीर भजनीय पदोंमें तेईस, वाईस, तेरह, वारह, ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं। अतः पुरुषवेदी जीवोंके भजनीय पदसम्बन्धी ७२= भंग और १ ध्रुवभंग इसप्रकार कुल ७२१ भंग सम्भव हैं। असंयत, तेजोलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके घ्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदोंमें तेईस और वाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पदसम्बन्धी = भंग श्रीर १ ध्रुवमंग इसप्रकार ६ मंग सम्भव हैं। क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके ध्रुवपद सभी पाये जाते हैं और अध्रुव पद क्रोधकषायवालोंके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार ये सात पद, मानकषायवाले जीवोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके मिला देनेसे आठ पद, मायाकषायवाले जीवोंके इन आठ पदोंमें दो विमक्तिस्थानके मिला देनेपर नौ पद और लोमकषायवालोंके इन नौ पदोंमें एक विभक्तिस्यानके मिला देनेपर दस पद पाये जाते हैं, अतः इन कोधादि कषायवाले जीवोंके क्रमशः २१८७, ६५६१, १८६८३ और ५२०४६ मंग सम्भव हैं।

§ ३४७. आदेशकी अपेक्षा न्रकातिमें नारिकयोंमें भट्ठाईस, सत्ताईस, छुब्वीस, चौवीस, और इक्कीस विमक्तिवाले जीव नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव वीसविहत्तियाः णियमा अत्थि। वावीसविहात्तिया भयाणिजा। सिया एदे च वावीसविहत्तिओ ज १, सिया एदे च वावीसविहत्तिया च १। घुवे पंक्षिखत्ते तिण्णिमगा ३। एवं पढमपुढवि ०-तिरिक्ख ०-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पज्ञ० काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि जाव सव्वहसिद्धे ति। णवरि णवाणुदिस-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छव्वीसविहत्तियां णित्थ।

§ २४ के विदियादि जाव सत्तामें ति अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चड़ वीस-विहित्तिया णियमा अत्थि । एवं जोणिणी-भवण०-वाण० जीदिसि० वत्तन्तं । पंचि० तिरि० अपजत्त एसु अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीसिहित्तिया णियमा अत्थि । एवं सन्वएइंदिय-सन्विवगिलिंदिय-पंचिदियअपज० - पंचकाय०-तस अपज० - वेउन्तिय०-भजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो मंग होंगे। १ — कदाचित् ये अट्ठाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवालो एक जीव होता है । २ — कदाचित् ये अट्ठाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इन दो भङ्गोमें एक ध्रुव भङ्गके मिला देनेपर नारिकयोंमें तीन भङ्ग होते हैं। इसी पकार पहली पृथिवीके जीवोंके तथा तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त और कापोतलेश्यावाले जीवोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सत्ताईस और छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते।

विशेषार्थ-सामान्य नारिकयोंके जो तीन भङ्ग बताये हैं वे ही तीनों मङ्ग उपर्युक्त सभी जीवोंके सम्भव हैं; क्योंकि सामान्य नारिकयोंके ध्रुव और मजनीय जो विभक्ति-स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपर्युक्त जीवोंके पाये जाते हैं। यद्यपि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं फिर भी इन स्थानोंके न होनेसे मङ्गोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन देवोंके अद्वाईस, चौबीस और इक्कीस इन तीन ध्रुव पदोंकी अपेक्षा एक ध्रुवमङ्ग हो जाता है।

§३४८. दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक नारिकयोंमें अहाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौवीस विभक्तिस्थानवाछे जीव नियमसे होते हैं। अतः यहां 'अहाईस आदि चार विभक्तिस्थानवाछे जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक घ्रुवमङ्ग पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्थंच योनिमती जीवोंमें तथा मवनवासी, व्यन्तर और च्योतिषी देवोंमें उक्त अद्राईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक घ्रुवमङ्ग कहना चाहिये।

पंचिन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें श्रष्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैं। अतः इनमें 'अट्टाईस आदि तीन विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक ध्रुवमङ्ग पाया जाता है। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक

मिद्सुद्अण्णाण-विहंग-किण्ह०-णील०-मिच्छा०-असण्णि ति वत्तव्वं। णविर वेउव्विय०-किण्ह०-णील० चउवीस-एक्कवीसविहत्तिया णियमा अत्थि। मणुस्सअपज्जत्तएसु सव्वपदा भयाणिजा। एवं वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसाय०-सुहुमसांपराय०- जहाक्खाद०-उवसमसम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्वं।

काययोगी, मत्यझानी,श्रुताझानी, विभक्षझानी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, मिथ्यादृष्टि और असंझी जीवोंके अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभङ्ग कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं।

लञ्चपर्याप्त मनुष्योंमें सभी पद भजनीय हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये।

विशेषार्थ-अपगतवेदी, अकषाची और यथाख्यात संयत इन तीन स्थानोंको छोड़कर शेष सात मार्गणाएं सान्तर हैं। इन मार्गणाओं में कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं। तथा कभी इनमें जीवोंका अभाव भी रहता है। शेष तीन अपगतवेदी आदि मार्ग-णाएं यद्यपि सान्तर तो नहीं हैं क्यों के वेदरहित, कषायरहित और यथाएयात संयत जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन सार्गणाओं वाले जीव कभी विलक्कल नहीं होते हैं, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा से ये तीन मार्गणाएं भी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपर्युक्त दस मार्गणाओं के सान्तर सिद्ध होजानेपर इनमें संभव सभी पद भजनीय ही होंगे। छळ्यप-र्याप्तक मनुष्योंके अष्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और उचारणाविकल्प अर्थात् भंग छन्वीस होंगे। वैक्रियिक सिश्र काययोगियोंके अट्ठाईस, सत्ताईस, छच्बीस, चौवीस, बाईस और इक्कीस ये छह स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारिवकलप ६३ और भंग ७२ होंगे। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके श्रद्वाईस, चौवीस और इक्कीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारिवकल्प सात और भंग २८ होंगे। अपगतवेदी जीवोंके २४, २१, ११, ५, ४, ३, २ और १ ये छाठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहा प्रस्तारविकल्प २५५ और मंग ६५६० होंगे। कषायहित जीवोंके और यथाख्यात-संयतींके २४ और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ३ और भंग = होंगे । सूक्ष्मसांपराय संयतोंके २४, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ७ और मंग २० होंगे । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें २० और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तार

§ ३४६. ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । कम्मइय० छन्वीस० णियमा अत्थि सेसपदा भयणिजा । एवमणा-हारि० । आभिणि०-सुद०-ओहि० अद्वावीस-चउवीस-एकवीसिवह० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । एवं मणपज्जव०-संजद-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-सम्मादिष्टि-वेदय० वत्तव्वं । णवरि वेदय० इगिवीसं णत्थि । अञ्भवसिद्धि० छन्वीसिवह० णियमा अत्थि । सेसपदा विकल्प ३ और भंग = होंगे । सासादन सम्यग्दिष्ट स्थान भी सान्तर मार्गणा है पर उसके

विकल्प ३ और भंग = होंगे। सासादन सम्यग्दृष्टि स्थान भी सान्तर मार्गणा है पर उसके भंग आगे चल कर स्वतन्त्र गिनाये हैं, अतः यहां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है।

हु ३४१ औदारिकमिश्र काययोगियों में अट्टाईस, सत्ताईस और छव्बीस विभक्तिस्थानके धारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्भण काययोगमें छव्वीस विभक्तिस्थान नियमसे हैं, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक काययोगियों समझना चाहिये।

विशेषार्थ-औदारिकमिश्र काययोगियों से २८, २७, २६, २४, २२ और २१ ये छुद्द स्थान पाये जाते हैं। इनमेंसे २८, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सर्वदा रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक ध्रुवमंग होगा। शेष २४, २२ और २१ ये तीन स्थान मजनीय हैं। अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और मंग २८ होंगे इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ और कुछ मंग २६ होंगे।

मितक्कानी, श्रुतक्कानी और अवधिक्कानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान नियमसे हैं। ग्रेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार मनःपर्थयक्कानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारिविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिद्क्षेनी, सम्यग्द्दिष्टि और वेदक सम्यग्द्दि जीवोंमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यग्द्दिश्चींने इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं होता है।

विशेषार्थ—मितज्ञानी आदि जीवोंके सत्ताईस और छन्वीसके सिवा मोहनीयके सभी स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके प्रस्तार विकल्प १०२३ और ध्रुव तथा अध्रुव सभी भंग ४६०४६ पाये जाते हैं। परिहारिवशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके २०, २४, २३, २२ और २१ थे पांच स्थान तथा बेदक सम्य-ग्रहृष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके विना शेष चार स्थान पाये जाते हैं। इनमेंसे २३ और २२ विभक्तिस्थान तीनों मार्गणाओंमें भजनीय हैं, अतः इन, तीनोंमेंसे प्रत्येक मार्गणामें ३ प्रस्तार विकल्प और ६ मंग होते हैं। इनमें एक ध्रुवमंग भी सम्मिलित है।

अभन्य जीवोंके नियमसे छन्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता है। क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके इकीस विभक्तिस्थान नियससे हैं। तथा शेष २३ आदि म स्थान भजनीय हैं। भयणिजा । सासण् सिया अद्वावीसविहत्तिया सिया अद्वावीसविहत्तिओ । एवं णाणाजीवेहि संगवित्वओ समत्तो ।

**\* सेसाणिओगदाराणि पोदव्वाणिः।** 

§ ३.५०. कुदो ? सुगमत्तादो । संपिंह चुण्णिसुत्तेण स्विदाणमुचारणामस्सिद्ण सेसाहियाराणं पह्नवणं कस्सामो ।

§३५१. भागामागाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य'। तत्थ'ओघेण छुव्वीसविह० सव्वजीवाणं केबिडओ भागो। अणंता भागा। सेसपदा सव्वजीवाणं केबिडओ भागो श अणंतिमभागो। एवं तिरिक्ख-सव्वण्हंदिय-वणप्पदि-णिगोद०-कायजोगि०-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्महय०-णबुंस०-चतारिक०-मदि-सुद-अण्णाण-असंजद-अचक्खु०-तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि०-भिच्छादि०-असण्णि०-आहारि०-अणाहारिति वत्तव्वं।

सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् २० विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं और कदाचित् अड्ठाईस विभक्तिस्थान वाला एक जीव होता है।

विशेषार्थ-अभव्योंके २६ विभक्तिस्थानको छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं पाया जाता है तथा अभव्यराशि ध्रव है। इसिल्ये यहां एक ही मंग संभव है। क्षापिक सम्यग्दृष्टियोंके इकीस विभक्तिस्थान ध्रुव है शेष प्रस्तान भजनीय हैं, अतः यहां प्रस्तार विकल्प २५५ और ध्रुव तथा अध्रुव दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे। सासादन सान्तर मार्गणा है। अतः यहां २८ स्थानकी अपेक्षा भी २ मंग होंगे।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\* भागाभाग, परिमाण आदि शेष अनुयोगद्वार जान लेने चाहियें।

\$ ३५०. शङ्का-यहां शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके सूचनामात्र क्यों की है १

समाधान-क्योंकि वे सुगम हैं, अतः चूणिसूत्रकारने उनकी सूचनामात्र की है।

अव चूणिसूत्रके द्वारा सूचिता किये गये मागामाग आदि शेष अनुयोगद्वारोंका
उच्चारणाका आश्रय लेकर कथन करते हैं-

\$ ३५६ मागामागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें से ओघकी अपेक्षा छन्वीस विभक्तिवाछ जीव सब जीवों के कितने भाग हैं शिअनन्त
बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं शिअनन्तवें भाग प्रमाण हैं ।
इसीप्रकार सामान्य विर्धत्र, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक,
काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, चारों
क्षण्यवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अन्रक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेक्याओंमें प्रत्येक
लेक्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक इनकें भी भागाभाग

इ २५२. आदेसेण णिरयगईएं णेरईएस खन्नीसनिहित्तया सन्नजीनाणं केन० १ असंखेजा भागा। सेसपदा सन्नजीन० केन० १ असंखे० भागो। एनं सन्नणेरइय-सन्नपंचिदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज्ञ०-देन०-भन्नणादि जान सहस्सारे ति-सन्निम्नित्य-पंचिदिय-पंचि० पज्ञ०-पंचि० अपज्ञ०-चत्तारिकाय०-तस-तसपञ्ज०-तस-अपज्ञ०-पंचिविदय-पंचि० एक०-पंचि० अपज्ञ०-चत्तारिकाय०-तस-तसपञ्ज०-तस-अपज्ञ०-पंचिनिक ०-चेउन्निय ०-चेउ ० मिस्स०-इत्थि० -पुरिस ०-निहंगा०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सण्णि ति नत्तन्त्रं। मणुस्सपञ्ज०-मणुस्सिणीसु छन्नीसनिह० सन्नजीनाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखे० भागो। आणदादि जान उनिहमणेनकेति अद्वानीसनिह० सन्नजीनाणं के० भागो १ संखेजा भागा। छन्नीस-चउनीस-एकनीसनिह० संखेजिद भागो। नानीस-सत्तानीसनिह० असंखेजिद भागो। अणुदिसादि जान अन्नराहद ति अद्वानीसनिह० सन्नजीनाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेजिद भागो। नानीसनि० असंखे० भागो।

ओधप्ररूपणाके समान जानना चाहिये। तात्पर्य यह है इन उक्त मार्गणाओं में छुन्त्रीस विम-क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं और शेप विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। अतः इनके कथनको ओघके समान कहा है।

\$ ३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गितमें नारिक्यों में छड़वीस विमक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवों के कितने मांग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीवों के कितने मांग हैं ? असंख्यात मांग हैं । इसीप्रकार सभी नारिका, सभी पंचेन्द्रियत्ति मं समान्य मनुष्य, छड़्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवों से छेकर सहस्रार कल्प तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय छड़्यपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रस छड़्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके मनीयोगी, पांचों प्रकारके वचनयोगी, वैकियिक काययोगी, वैकियिक मिश्रकाययोगी, क्षीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतखेख्यावाले, पद्मलेख्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें छन्नीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहुमाग हैं । तथा शेप स्थानवाले संख्यात माग हैं । अवात करपसे लेकर उपरिम प्रैवेधिक तक अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितनेवें भाग हैं । संख्यात बहुमाग हैं । छुन्नीस, चौवीस और इक्षीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें जीव संख्यातवें भाग हैं । तथा बाईस और सक्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । अनुदिशसे लेकर अपराजित तक प्रत्येक स्थानके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहुमाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं ।

\$३५३. सन्बहे अहावीस० सन्वजीवाणं के० १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेज्जिद भागो। एवमाहार ०-आहारिमस्स ०-मणपन्ज ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-पिरहार० वचन्वं। अवगदवेद० चडण्हं वि०सन्वजीवाणं के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे० भागो। अकसाय० चडवीस० सन्वजीवाणं के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे० भागो। एवं जहाक्खाद०। आभिणि०-सुद-ओहि० अहावीसिवह० सन्वजीवाणं के० १ असंखेन्जा भागा। सेसपदा असंखे० भागो। एवं संजदासंजद० ओहिदंसण०-सम्मादि०-वेदग०-उवसम०-सम्मामिन्छाइष्टि ति वचन्वं। सुहुमसांपराय० एकविह० सन्वजीवाणं के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे० भागो। सुक्क० अहावीस० के० १ संखेन्जा भागा। छन्वीस-चडवीस-एकवीस० संखे० भागो। सेसप० असंखे० भागो। अभन्विसिद्धि०-सासण० णित्थ भागाभागो। खइए एकवीसिवह० सन्वजीवाणं के० १

§ ३५३. सर्वार्थसिद्धिमें अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब एक जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहु भाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो-पस्थापनासंयत और परिहारविद्यद्विसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

अपगतवेदवालों में चार विभक्तिस्थानवाले जीव सव अपगतवेदी जीवों के कितने भाग हैं १ संख्यात वहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातवें भाग हैं । कषायरिहत जीवों में चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब कषायर्राहत जीवों के कितने भाग हैं १ संख्यात वहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार यथाख्यात-संयतों के जानना चाहिये।

मतिज्ञानी, श्रवज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस विभक्तिस्यानवाले जीव उक्त सव जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार संयतासंयत, खबिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, इपश्मसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहुमाग हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात वें भाग हैं । शुक्ललेश्यावालोंमें अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । छन्वीस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात माग हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । अभन्य और सासादनसम्यग्द्द- ष्टियोंमें विभक्तिस्थानसम्बन्धी भागाभाग नही पाया जाता है । जायिक सम्यग्द्दष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब जायिकसम्यग्द्दष्टि जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात

## असंखेज्जा भागा । सेसप० असंखेज्जदिभागो । एवं भागाभागो समत्तो ।

६३५४. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्वावीस-सत्तावीस-चडवीस-एक्कवीसिवि॰ केतिया ? असंखेज्जा। छ्रव्वीसिव॰ के॰ ? अणंता। सेसद्वाणिवहित्तिया केतिया ? संखेज्जा। एवं तिरिक्ख-कायजीगि-ओरा-लिय॰-णवुंसय॰-चत्तारिक॰-असंजद॰-अचक्खु॰-भवसि॰-आहारि ति वत्तव्वं।

§ ३५५. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक-वीसवि० केति० १ असंखेज्जा। वावीसविह० के० १ संखेज्जा। एवं पढमपुढवि०-पंचिंदिय तिरिक्ख- पंचिं०तिरि०पज्ज०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवज्जे ति। विदि-

बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं।

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

इस प्र अपित्माणा नुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है — ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें ओघनिर्देश की अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । उच्चीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार तिर्यंच सामान्य, काय-योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भज्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ओघसे जिस विमक्तिस्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह तिर्थंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी वन जाती है। यद्यपि विविध मार्गणाओंमें संख्या बट जाती है अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्तत्व सामान्य आदिको उक्त मार्गणास्थानवाले जीव उस उस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याकी अपेद्या उलंघन नहीं करते हैं अतः इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है। किन्तु इतनी विशेषता है कि तिर्थंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते हैं यह बात खामित्व अनुयोगद्वारसे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब मार्गणाओंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं।

§ ३५५. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में अट्टाईस, सत्ताईस, छन्नीस, चौनीस छीर इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श संख्यात हैं । इसीप्रकार पहली पृथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंचपर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म स्वर्गसे लेकर नौयेवेयक तकके देवोंकी संख्या कहना चाहिये।

विशोषार्थ-ऊपर जितनी मार्गणाएं शिनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है।

यादि जाव सत्तमि ति सन्वपदा केतिया ? असंखेज्जा। एवं पंचिं०तिरि०जोणिणी-पांचिं०तिरि ० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ० -वाण ० -जोदिसि ० -सन्वविगलिंदिय-पांचिंदियअपज्ज०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज० अपज्ज०-तस अपज्ज०- विहंग० वत्तन्वं।

६३५६. मणुसगईए मणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह केति० १ असं-खेज्जा । सेसपद० संखेज्जा० । मणुसपज्जत-मणुसिणीसु सन्वपदा के० १ संखे-ज्जा । एवं सन्वद०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसा०-मणपज्ज०-संजद०-समाइयछेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तन्वं ।

अतः इनमें २=, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात वन जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होंगे; क्योंकि सामान्य बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता। अतः मार्गणाविशेषमें उनका असंख्यातप्रमाण किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें स्थित अहाईस आदि संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। इसीप्रकार पंचे-न्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ख्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्रियलब्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त, और अपर्याप्त चारों प्रकारके पृथिवी आदि कायवाले, त्रस लब्ध्यपर्याप्त और विभङ्गज्ञानी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ज्योतियी देवों तक ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २०, २७, २६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैं किन्तु शेष विकलेन्द्रिय आदि मार्ग-णाओंमें २०, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं। तथा इन सभी मार्गणाओंमें प्रत्येक मार्गणावाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त प्रत्येक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है।

ई ३५६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छुव्वीस विमक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विमक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार सर्वार्यसिद्धिके देव तथा आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूद्म-सांपरायसंयत और यथाख्यात संयत जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में कहां कितने विभक्तिस्थान होते हैं, इसका उहेल पहले कर आये हैं। यहां इन मार्गणास्थानवर्ती जीवोंकी संख्या पर्याप्त मनुष्य और

§ ३५७. अणुद्दिसादि जाव अवराइद ति वावीसविह० केति० १ संखेज्जा। सेसपदा असंखेज्जा। एइंदिय-मादरेइंदिय-सुहमेइंदिय० अहावीस-सत्तावीसविह० केतिया १ असंखेज्जा। छवीसविह० के० १ अणंता। एवं वणप्पदि०-णिगोद०-पज्ज० अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तव्वं। पंज्ञिंदिय-पंचि-दियपज्ज०-तस-तसपज्ज० अहावीस-सत्तावीस-[छ्व्त्रीस] विह० चउवीसविह० एक-वीसविह० केतिया १ असंखेज्जा। सेसप० संखेज्जा। एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि ति वत्तव्वं।

मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यह दिखानेके छिये 'एवं सब्बहo' इत्यादि कहा है।

§ ३५७. नौ अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले देव कितने हैं ? संख्यात हैं। तथा अपनेमें संभव शेव स्थानवाले देव असंख्यात हैं।

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियों अट्टाईस और सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पर्याप्त वनस्पतिकाथिक, अपर्याप्त वनस्पति-कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपर्याप्त निगोद, मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

ः विशेषार्थ-२= और २७ विभक्तिस्थानवाले वे ही जीव होते हैं जिन्होंने कभी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा। परं २६ विभ-क्तिस्थानवाले जीवोंमें सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्पकृतिसे रहित सभी मिध्यादृष्टियोंका प्रहण हो जाता है अतः इनका प्रमाण अनन्त होगा। इसी अपेक्षासे उपर्युक्त अनन्त संख्या-वाली मार्गणाओंमें २= और २७ विभक्तिस्थान वालोंका प्रमाण असंख्यात और २६ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण अनन्त कहा है।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस, छन्बीस चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुष वेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं में सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभक्तिस्थानों में रहनेवाले उक्त जीव असंख्यात होते हैं ऐसे विभक्तिस्थान २८, २७, २६, २४, और २१ ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंख्यात कहा है। तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वत्र संख्यात ही होते हैं। अतः उनका प्रमाण संख्यात ही कहा है।

§ ३५८. ओरालियमिस्स० अहावीस-सत्तावीसविह० केति० १ असंखेज्जा। छन्वीसविह० के० १ अणंता। वाबीस-एक्कवीस-चउवीसविह० के० १ संखेज्जा। एवं कम्मइय०। णविर चउवीस० असंखेज्जा। एवमणाहार०। एवं वेउव्वियमिस्स०। णविर छन्वीस० असंखेज्जा। वेउव्विय० सन्वपदा० असंखेज्जा। इत्थि० पंचिंदिय-भंगो। णविर एक्कवीस० केत्विया १ संखेज्जा। आभिणि०-सुद-ओहि० अहावीस-चउवीस-एक्कवीसविह० के०। असंखेज्जा। सेसप० संखेज्जा। एवं ओहिदंस०-सम्मा-इहि०-वेदयसम्माइहि त्ति वत्तव्वं। णविर वेदयसम्माइहीसु इगिवीसादिपदं णित्थ।

§ ३५ ८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अहाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं। छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं। बाईस, इक्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। इसीप्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंकी संख्या जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये। तथा इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये। पर यहां इतनी विशेषता है कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं।

विशेषार्थ-जो कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य भोगभूमिके तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्होंके बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। जो ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्होंके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। तथा जो वेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्होंके चौबीस विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोगमें इन तीन विभक्तिस्थानको जीवोंका प्रमाण संख्यात कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें सभी समभव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। विविदयोंमें संभव अहाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ख़ीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श संख्यात हैं।

विशेषार्थ-स्निवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अत: इनका प्रमाण संख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

मितज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभ-किस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार अवधिद्श्री, सम्यग्दृष्टि और वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं। \$ ३५६. संजदासंजद० अद्वावीसविह० चउवीसविह० केव० ? असंखेज्जा । सेसप० संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोधमंगो । किण्ह० णील० एवं चेव । णवरि एक-वीसविह० के० ? संखेज्जा । तेउ० पम्म० सुक्क० पंचिंदियमंगो । अमन्वसिद्धि० छव्वीसवि० केचि० ? अणंता । खइए० एकवीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । उवसमे अद्वावीस-चउवीसवि० के० ? असंखेज्जा । सामण० अद्वावीस-वि० असंखेज्जा । सम्मामि० अद्वावीस-चउवीस० के० ? असंखेज्जा ।

## एवं परिमाणं समत्तं ।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं ने २० और २६ विमक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं क्यों कि वे मिध्यादृष्टिके ही होते हैं। शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टियों के २०, २४, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं। अतः उपर्युक्त मार्गणा- ओं जहां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाळे जीवों की संख्या ओघके समान बन जाती है।

\$ ३५.२. संयतासंयत जीवोंमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं। कापीत लेश्यामें ओषतिर्यंचके समान जानना चाहिये। कृष्ण और नील लेश्यामें इसीप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यामें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये।

विशोषार्थ—संयतासंयत गुणस्थानमें २ कौर २४ विभक्तिस्थानवाले तिर्धंच भी होते हैं अतः इन दो स्थानवाले संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है। तथा शेष स्थानवाले मनुष्य ही होते हैं अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोंका प्रमाण संख्यात ही होगा। छहों लेक्यावालोंमें किसके कितने स्थान किस किस गतिकी अपेक्षा संमव हैं यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये। उससे किस लेक्यामें किस स्थानवाले जीव कितने सम्भव हैं इसका भी आभास मिल्जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया ही है।

अभन्योंमें छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं । अपनेमें संभव शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । उपशम सम्यक्त्वमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं । सासादनसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्तिस्थान वाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं । सम्यग्मिध्यात्वमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थान वाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ-सभी अभन्य छन्नीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं और उनका प्रमाण अनन्त है, अतः अभन्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण अनन्त कहा है। यदापि छह

इ ६०. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छन्वीस-विहत्तिया केविहए खेते १ सन्वलोगे । सेसप० के० खेते १ लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्ख०-सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसि बादर अपन्त ०-सहुमपन्त ० अपन्त ०-वणप्पदि०-णिगोद०-वादर सुहुम० पन्त अपन्त ०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस ०-चत्तारिक०-मदि-सुदअण्णाण-असंजद०-अचक्खु०

माह और आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं पर उनका संचयकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात वन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके मनुष्य ही होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा। उपराम सम्यग्दृष्टियोंमें २८ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है यह तो स्पष्ट है। किन्तु उपराम सम्यक्तवमें २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उपराम सम्यक्तके कालमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कि विसंयोजना मानते हैं। सासादनमें एक अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण भी असंख्यात है और उनका प्रमाण असंख्यात कहा है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण भी असंख्यात है और उनमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये जाते हैं अतः सम्यग्मिध्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये जाते हैं अतः सम्यग्मिध्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

\$ ३६० क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हें १ सर्व-लोकमें रहते हैं । शेव विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हें १ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, पृथिवी-कायिक, जलकायिक, अप्रकायिक, वायुकायिक, बादरप्रथिवीकायिक, वादरप्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक, अप्रकायिक, बादर अप्रिकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, स्वत्म पृथिवीकायिक, बादरवायुकायिक, बादरवायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पति, बादरवनस्पति पर्याप्त वादर वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म विगोद, अपर्याप्त, कार्योगी, औदारिक कारयोगी, औदारिक कारयोगी, औदारिक कारयोगी, औदारिक कारयोगी,

तिणिणले ०-भवसि ०-मिच्छा ०-असणिण ०-आहारि ० अणाहारि चि वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण णिरयगईए णेर्इएसु सन्तप० के० खेते १ लोग० असंखे० मागे। एवं सन्तपुद्धवि०-सन्वपंचिदिय तिरिक्ख-सन्तमणुस्स सन्तदेव-सन्त्विमालिदिय-सन्तपंचिदिय-बादरपुद्धवि० -आड० -तेउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पिदिष्ठिदपज्जत्त-तसपज्जतापज्जत-पंचमण० -पंचवचि०-वेउन्तिय०-वेउ० मिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-इत्थि०-पुरिस०-अवगद०-अकसा०-विहंग०-आभिणि ०-सुद०-ओहि०-मणपज्ञ०-संजद-सामाइयछेदो० -पिरहार०-सुहुम० - जहाक्खाद० -संजदासंजद-चक्खु० -ओहिदंस०-तिण्णिसुहलेस्सा०-सम्मादि० -खइय०-वेदग०-उवसम० -सम्मामि०-सण्णि ति वत्तन्वं। कामण काययोगी, नपुंसक वेदी, कोधादि चारों कषायवाले, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्छदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेइयावाले, भन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सर्वलोक और शेष संभव विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही वतला आये हैं कि २८, २७, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक और शेष विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां मागप्रमाण बन जाता है। उत्पर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके भोषके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये।

६६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में संभव सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने स्त्रमें रहते हैं शि लोक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं शि इसीप्रकार दितीयादि शेष सभी पृथिवियों में रहनेवाले नारिकी, सभी पंचेन्द्रियतिर्यंच, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, वेक्तियक्तिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, क्षित्रदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, सूक्ष्म-सांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीत आदि तीन श्रुभ लेश्यापाले, सम्यग्दृष्टि, श्लायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, वपश्मसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, और संज्ञीजीवोंमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दना चाहिये। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें छञ्चीस विभक्ति-

बादरवाउ० पञ्ज० छन्वीस० लोग० संखे० मागे। सेसपदाणं लोगस्स असंखे० मागे। अभन्वसिद्धि० छन्वीसिवह० के० खेते? सन्वलोगे। सासण० अद्वावीस० के० खेते? लोग० असंखे० मागे।

## एवं खेत्तं समत्तं।

§ ३६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अद्वावीस-सत्तावीस० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्व-चोदसभागा देखणा, सन्वलोगो वा । छन्वीस० केविडयं खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो । चउवीस-एक्कवीस० केव० खे० फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्व-चोदसभागा वा देखणा। सेसप० खेत्तभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु०-भवासिद्धि०-आहारि ति वत्तन्वं।

स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनमें संभव शेष विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण है। अभव्योंमें छव्वीस विभक्ति-स्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ? अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सासा-दन सम्यग्टष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं।

विशेषार्थ—बादर वायुकाथिक पर्याप्त और अभव्य जीवोंको छोड़ कर ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पद सम्भव हों उनकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण ही च्लेत्र प्राप्त होता है। किन्तु वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें २६ विभक्तिस्थानवाछे जीवोंका क्षेत्र छोकका संख्यातवां भाग प्रमाण होता है तथा अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थान ही होता है और उनका वर्तमान क्षेत्र सब छोक है अतः २६ विभक्तिस्थानवाछे अभव्योंका वर्तमान क्षेत्र सब छोक जानना चाहिये।

इस प्रकार चेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ २६८. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है १ सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग चेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग चेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

§ ३६३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अठावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, छ-चोद्दसमागा वा देसूणा। सेसपदाणं खेत्त-भंगो। पढमाए खेत्तभंगो। विदियादि जाव सत्तमि त्ति अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-वि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोद्दसमागा वा देसूणा। चडवीस० खेत्तभंगो।

विशेषार्थ-यहां ओघकी अपेक्षा २० और २७ विमक्तिस्थानवाले जीवोंका अतीत कालीन स्पर्श जो त्रसनालीके चौदह मार्गोमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है वह देवोंकी मुख्यतासे कहा है; क्योंकि तीन गतिके जीवोंमें देवोंका स्पर्श मुख्य है। तथा सब लोकप्रमाण स्पर्श तियंवोंकी मुख्यतासे कहा है। इसीप्रकार २४ और २१ विमक्ति-स्थानवालोंका अतीत कालीन स्पर्श भी देवोंकी मुख्यतासे कहा है। शेष गतियोंकी अपेक्षा २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उसमें गर्भित हो जाता है। शेष कथन सुगम है।

ह ३६३. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये। पहले नरकमें स्पर्श क्षेत्रके समान है। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस विमक्तिस्थानवालें नारिकयोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा दूसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चौदह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो बटे चौदह भाग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बटे चौदह भाग, पांचवें नरककी अपेक्षा कुछ कम चारवटे चौदह भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदह भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छह वटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इन द्वितीयादि नरकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारिकयोंका या प्रत्येक पृथिवीके नारिकयोंका जो वर्तमान और अतीत काळीन स्पर्श है वही वहां २०, २० और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा वर्तमान और अतीत काळीन स्पर्श जानना चाहिये; क्योंकि इन विभक्तिस्थानवाळे जीवोंकी नार्रिकयोंमें गित और आगितका प्रमाण अधिक है किन्तु २४ विभक्तिस्थानवाळे नारिकयोंमें यह बात नहीं है। चौबीस विभक्तिस्थानवाळा अन्य गितका जीव तो नारिकयोंमें उत्पन्न होता ही नहीं। हां ऐसा नारिक जीव मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न होता है पर उनका प्रमाण अति स्वस्प है अतः २४ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सामान्य नारिकयोंका और प्रत्येक

हु ३६४. तिरिक्ख० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागी। सन्वलोगी वा। छन्त्रीस० ओघभंगो। चउनीस० के० खे० फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागी, छन्त्रोहसभागा वा देखणा। सेसप०खेतभंगो। पंनिदिय-तिरिक्ख-पंनि० तिरि० पज्ज०-पंनि०तिरि०जोणिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्त्रीस० के० खे० फोसिदं १ लोगस्स असंखेभागो, सन्वलोगो वा। सेसप०तिरिक्खभंगो। णविर, पन्ति० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एक्कीसविहत्तिया णित्थ। पंनि० तिरि० अपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्त्रीसनि० के खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। एवं मणुसअपज्ज० पंनि० अपज्ज०-तसअपज्ज०-बादर पुढनि०-आउ०-तेउ०-पज्ज० बत्तन्वं। मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्त्रीस०-नारिक्योंका वर्तमान व अतीत कालीन स्पर्श लोकके असंख्याववें भागप्रमाण कहा है। छत्तक्रस्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्यभी नरकमें उत्तन्न होते हैं पर ऐसे जीव पहली पृथिवी तक ही जाते हैं। अतः नारिक्योंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श भी लोकके असंख्याववें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है।

§ ३६४. तिर्यंचगितमें तिर्यचोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभिक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है। लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्वलोकका स्पर्श किया है। छन्त्रीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श ओघके समान है। चौवीस विभक्तिस्थानवालोंका रपर्श ओघके समान है। चौवीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमतियों में अष्टाईस, सत्ताईस और छ्व्वीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोकचेत्रका स्पर्श किया है । शेष पढ़ोंका स्पर्श सामान्यतिर्थक्रोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमतियों में बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं ।

विशेषार्थ-सामान्य तिर्थचोंके स्पर्शमें शेष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका प्रहण करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्येच लब्ध्यपर्याप्तकों में अट्टाईस, सत्ताईस और लुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुब्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्याप्त और बादर अग्निकायिक एर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये।

सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और स्तीवेदी मनुष्योंमें अडाईस, सत्ताईस और

पंचिं तिरिक्खभंगो, विसेसा (सेसवि ) खेचभंगो।

§ ३६५ देवेसु अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीसवि० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-णव-चोइसभागा वा देखणा । चउवीस-एकवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अह-चोइसभागा वा देखणा । वावीस० के० खेतं फोसिदं श लोग० असंखे० भागो । एवं सोहम्मीसाणदेवाणं । भवण० वाण० जोदिसि० अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्धुह-अह-चोइसभागा वा देखणा। चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्धुह-अह-चोइसभागा वा देखणा। चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्धुह-अह-चोइस० देखणा। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति वावीस० खेत्तमंगो। सेसपदाणं छन्वीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श पंचेन्द्रिय तिर्थचोंके समान है। संमव शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ-२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वत्र उत्पन्न होते हैं तथा उक्त विभक्तिस्थानवाले चारों गतियों के जीव आकर इनमें उत्पन्न होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श पंचिन्द्रिय तिर्थचों के समान बन जाता है। अब रही शेप विभक्तिस्थानों की अपेक्षा स्पर्शकी बात। सो उनमें से २४,२२ और २१ विभक्तिस्थानवाले मनुष्य ही अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्यों ने उत्पन्न होते हैं। पर ये सम्यग्हिष्ट होते हुए अतिस्वल्प होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण ही प्राप्त होता है। इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यह बात स्पष्ट है।

६३६५. देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग चेत्रका तथा छुछ कम आठ बटे चौदह माग और छुछ कम नौ बटे चौदह माग चेत्रका स्पर्श किया है । चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा छुछ कम आठ बटे चौदह माग क्षेत्रका स्पर्श किया है । बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके स्पर्शका कथन करना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा छुछ कम साढ़े तीन वटे चौदह माग, छुछ कम आठ बटे चौदह भाग और छुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा छुछ कम आठ बटे चौदह भाग और छुछ कम आठ बटे चौदह माग

लोग॰ असंखे॰ भागो, अह-चोद्दस॰ देखणा। एवमाणद-पाणद-आरणच्चुद॰। णवरि छ-चोद्दस॰ देखणा। उवरि खेत्तमंगो। एवं वेडान्वियमिस्स॰-[आहार॰]-आहारमिस्स॰-अवगद०-अकसाय॰-मणपज्जव०-संजद-सामाइय-छेदो॰-परिहार०सुहुम०-जहाक्खाद०-अभन्वसिद्धि॰ वत्तन्वं।

१३६६. इंदियाणुवादेण एइंदिय० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। छन्वीसिव० के० खेत्तं फोसिदं १ सन्वलोगो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज ०-बादरेइंदियअपज ०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज ०-सहुमेइंदियअपज ०-पुढिव ०-बादरपुढिव ०-वादरपुढ० अपज ०-सुहुमपुढिव ०-सुहुमपुढिव ०-सुहुमपुढिव ०-सहुमपुढिव ०-सह

क्षेत्रका स्पर्श किया है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान-बाले देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा शेष पदोंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है। इसीप्रकार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह भागके स्थानमें कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श कहना चाहिये। सोलह कल्पोंके ऊपर नौ प्रैवेयक आदिमें स्पर्श क्षेत्रके समान है। अपने अपने क्षेत्रके समान ही वैक्तियिकिमिश्र-काययोगी, आहारक काययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषाथी, मनःपर्थ-यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चिद्धसंयत, सूक्ष्मसांपराय-संयत, यथाख्यातसंयत और अभव्य जीवोंके कहना चाहिये।

\$३६६. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व-लोकका स्पर्श किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकिन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, अप्ति-कायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, पज्जत्त-वणप्पदिकाइय-बादरवणप्पदिकाइय -बादर वणप्पदि ०-पज्जतापज्जत्त -सुहुमवणप्पदि ०-सुहुमवणप्पदि ० पज्जतापज्जत्त-बादरवणप्पदिपत्तेयसरीर-बादरवणप्पदि पत्तेय-सरीर अपज्ञ०-बादराणगोदपदिहिद्द-बादराणगोदपदिहिद्द अपज्ञ०-णिगोद०-बादराणगोद अतिसं पज्जतापज्जत्त, सुहुमणिगोद०-सुहुमणिगोद पज्जतापज्जत० वत्तव्वं । बादरवाउ-पज्ञ० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० संखे० भागो, सव्वलोगो वा । बादर वणप्पदिपत्तेयसरीरपज्ञ०-बादर-णिगोदपदिहिद्दपज्ञ०-सव्वविगलिदियाणं तसअपव्जत्त-भंगो । पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, अद्व-चोद्दसभागा वा देस्रणा, सव्वलोगो वा । सेसप० अध्वंगो । एवं पंचमण०-पंचवि०-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि त्ति वत्तव्वं ।

§ ३६७. ओरालिय॰ अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस॰ तिरिक्खोघभंगो। सेस-पदाणं खेत्तभंगो। ओरालियमिस्स॰ अद्यावीस-सत्तावीस॰ के॰ खेत्तं फोसिदं १ लोग॰

वनस्पतिकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बाद्र वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
अपर्याप्त, बाद्र वनस्पति प्रत्येकशरीर, वाद्र वनस्पति प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, बाद्र निगोद्
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर, बाद्र निगोद् प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, निगोद्द, बाद्र निगोद्द
बाद्र निगोद्द पर्याप्त, वाद्र निगोद्द अपर्याप्त, सूद्रम निगोद्द पर्याप्त और सूक्ष्म
निगोद्द अपर्याप्त जीवोंके कहना चाह्रिये। बाद्र वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है! लोंकके असंख्यातवें भाग
और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बाद्र निगोद्द प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंका स्पर्श लब्ब्यपर्याप्त त्रसोंके समान जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्तकों में अट्टाईस, सत्ताईस और छव्बीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितन चेत्रका स्पर्श किया है श लोकके असंख्यातवेंभाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ माग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार पांचोंमनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चज्जदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

§३६७. औदारिककाययोगियोंमें अहाईस, सत्ताईस, छन्बीस, और चौबीस विभक्ति-स्थानवालोंका स्पर्श सामान्य तिर्थचोंके समान है। तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। औदारिकिभश्रकाययोगियोंमें अहाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने असंखे॰ भागी, सन्बलोगी वा । छन्बीस॰ सन्बलोगी । सेस॰ खेत्रभंगी । कम्मइय॰ अद्वावीस सत्तावीस ॰ के॰ खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदि भागो, सन्वलोगो वा । छन्त्रीस॰ केव॰ खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो । चउवीस॰ लोगस्स असंखे॰ भागो. छ-चोइस् । सेसपदाणं खेत्रभंगो । एवमणाहारि । वेउविवय अडावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो; अष्ट-तेरह-चोदस-भागा वा देखणा। चउवीस-एकवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, अष्ठ-चोइस० देखणा। इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवरि एकवीस० खेत्रभंगो। णवुंस० अहाबीस-सत्ताबीस-छन्बीस-चउवीस० तिरिक्खोघमंगो । सेसपदाणं खेत्तमंगो। मदि-सुद-अण्णाण० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे०-भागी, सन्वलोगी वा । छन्वीस० सन्वलोगी । एवं मिन्छादि०-असण्णि०। विहंग० क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्बीस विभक्ति स्थानवाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है। तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

कार्मणकाययोगियोंमें अहाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्वीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व लोकका स्पर्श किया है। चौवीस विभक्तिस्थानवालोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमें से छइ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके स्परीका कथन करना चाहिये।

वैक्रियिक काययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

स्त्रीवेदियोंमें स्पर्ध पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इक्कीस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए स्त्रीवेदियोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। नपुंसकवेदियोंमें अहाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिथ-चोंके समान जानना चाहिये। तथा शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान है।

मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक प्रमाण

अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देस्णा, सन्वलोगो वा । आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीस-चउवीस-एक-वीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देस्णा । सेसप० खेत्तभंगो । एवमोहिदंस०-सम्मादिही ति वत्तन्त्रं । संजदासंजद० अहावीस-चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, छ-चोइस० देस्णा । सेसप० खेत्तभंगो । असंजद० सन्वपदाणमोधभंगो ।

§३६८. किंग्ह-णील काउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस० तिरिक्लोघमंगो । सेस० खेत्तमंगो । णवरि काउलेस्साए वावीस० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो। तेउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस० सोहम्ममंगो । तेवीस-वावीस० खेत्तमंगो । पम्मलेस्सा० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस०सहस्सारमंगो ।

क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्नीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है। इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंका स्पर्श जानना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छन्नीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । उक्त जीवोंके शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दिष्टयोंके स्पर्श कहना चाहिये ।

संयतासंयतोंमें अट्टाईस और चौनीस निमक्तिस्थाननाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागपमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। असंयतोंमें सभी पदोंका स्पर्श ओधके समान है।

§ ३६ ८. कुळा, नील और कापोत लेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस और छन्वीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तियुँचोंके समान है। तथा शेप पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

पीतलेश्यामें अहाईस, सत्ताईस, छुन्नीस, चौनीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीनोंका स्पर्श सौधर्मकल्पके देनोंके स्पर्शके समान है। तेईस और नाईस विभक्तिस्थानवालों का स्पर्श क्षेत्रके समान है। पद्मलेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छन्नीस, चौनीस और इक्कीस. तेवीस-वावीस॰ खेत्तभंगो । सुक्लेस्सा॰ अट्टाषीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस॰ आणदभंगो । सेस॰ खेत्तभंगो ।

§ ३६८ वेदग० अद्वावीस-चउवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अहचोइस० देस्णा। तेवीस-वावीस० खेत्तभंगो। खइयसम्माइही० एक्कवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-चोइस० देस्णा। सेस० खेत्तभंगो। उवसम० अहावीस०-चउवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे मागो, अह-चोइस० देस्णा। सासणे अहावीस० के० खेतं फोसिदं १, लोग० असंखे० मागो, अह-वाइस० देस्णा। सम्मामिच्छाइही० अहावीस-चउवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-वाइस० देस्णा।

## एवं फोसणं समत्तं।

§ ३७० कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अद्वा-विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श सहस्रार स्वर्गके देवोंके स्पर्शके समान है । तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । शुक्ललेश्यामें अट्ठाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श आनत कल्पके देवोंके स्पर्शके समान है । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

हर ६ १. वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अद्वाईस और चौवीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंनेकितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थान वालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौद्द्द भागों मेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान है । उपश्मसम्यग्दृष्टियोंमें अद्वाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेंमाग तथा त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ माग और कुछ कम बार्द्द भागपप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्मिण्यादृष्टियोंमें अद्वाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्मिण्यादृष्टियोंमें अद्वाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग और त्रस नालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

<sup>§</sup>३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश |

वीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस० केवचिरं कालादो होंति ? सन्बद्धा। तेवीस-वावीस-तेरस-एक्कारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक० के० ? जहण्णुक० अंतोमुहुत्तं। बारस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। पंच० के० ? जह० वे आवलियाओ विसमऊणाओ, उक्क० अंतोमु०। एवं पंचिदिय-पंचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-चक्खु०-अचक्खु०-भवासिद्धि०-सण्णि० आहारि ति वत्तन्वं।

§ ३७१. आदेसेण पोरइएस वावीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंका कितना काल है १ सर्व काल है। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है १ जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । वारह विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है १ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है १ जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, चक्षदर्शनी, अचक्षदर्शनी, मन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-यहां नाना जीवोंकी अपेका कालका निर्देश किया है। अतः ओघसे २०, २७, २६, २४, और २१ विमक्तिस्थानवाले जीवोंका काल सर्वेदा बन जाता है, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था-न सान्तर हैं कभी होते हैं और कभी नहीं होते। जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी हर हाळतमें २३,२२,१३,११,४,३,२ और १ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्क्रष्ट काल अन्तर्भुहूरी ही प्राप्त होता है, क्योंकि लगा-तार कमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिश्वानोंको प्राप्त होनेपर भी प्रत्येक विभक्तिस्थानमें लगातार रहनेके कालका योग अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता है। जो नपुंसक वेदी एक या अनेक जीव एक साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी एक या अनेक जीव एक साथ या क्रमसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह त्रिमक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है। अतः वारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कहा है। एक जीवकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है। अब यदि क्रम-से अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आविलप्रमाण हो जाता है, अंतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलि और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप-रूपणा घटित हो जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है ।

§३७१. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ?

सेसपदाणं सन्बद्धा । एवं पढमाए तिरिक्ख-पंचिं विरिक्ख-पंचिं विरिक् पज्ज न्देवा सोहम्मीसाणादि जाव सन्बद्धे ति वत्तन्वं । विदियादि जाव सत्तिमि ति सन्वपदाणं सन्बद्धा । एवं पंचिं विरिव्जयज्ञ ने मवण न्याण व्याण विदिश्य पंचिं विरिव्जोणिणी-सन्बएइंदिय-सन्बिवार्लिदिय-पंचिं अपज्ञ व-पंचकाय-बादर सुहुम पज्जत्तापज्ञत्त-तस-अपज्ञत्त-वेउन्विय व-मिद-सुद्यणणाण-विहंग व-मिच्छादि व-असणिण वि वत्तन्वं ।

§३७२. मणुस॰ ओघभंगो। एवं मणुसपज्ञ॰। णवरि वाबीस॰ जह॰ एग समओ, उक्क॰ अंतोमु॰। मणुस्सिणी॰ ओघभंगो। णवरि वारस॰ जहण्णुक्क॰

ज्ञान्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। शेष पदोंका सर्व काल है। इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, देव और सौधर्म-ऐशानसे लेकर सर्वाध सिद्धि तकके देवोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तकके नारिकयोंके सभी संभव पदोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे पांचो स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, असज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-कृतक्र सम्यग्दृष्टियों के भी २२ विभक्तिस्थान होता है और इनके सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके कालके चार भाग करे। उनमेंसे यदि पहले भागमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरता है तो नियमसे देवों उत्पन्न होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मनुष्यों उत्पन्न होता है, तीसरे भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिर्थचों उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें यदि मरता है तो वारों गतिके जीवों उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम भागमें मरा हुआ कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि चारों गितयों उत्पन्न हो सकता है। अतः सामान्य नारिकयों के लेकर सर्वार्थिसिद्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओं २२ विभक्तिस्थानका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वन जाता है। इसमें शेष २० २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानों का काल सर्वदा है; क्यों कि ये विभक्तिस्थानवाले जीव उक्त मार्गणाओं सर्वदा पाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी तक जो ऊपर मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानों का काल सर्वदा जानना चाहिये। यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं।

§३७२. मनुष्यों में ओघके समान काल कहना चाहिये । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकों के कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है । स्त्रीवेदी मनुष्योंका काल ओघके समान

अंतोम्र॰ । मणुस्सअपज्ज॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस॰ के॰ १ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ पिलदोवमस्स असंखेजिदि भागो

\$३७३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस० के० १ सव्वद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्ति० के० १ जह एगसमओ, उक्क० अंतोम्च० । एवं कायजोगी, ओरालि० । ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० १ सव्वद्धा । चउवीस-एकवीस० के० १ जहण्णुक० अंतोम्रहुत्तं । वावीस० केवचिरं० १ जह० एगसमओ,

कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूर्त है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्ठाईस सत्ताईस और लब्बीस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर यदि कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रह जाता है, तो उन पर्याप्त मनुष्योंके २२ विमक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है। जो जीव स्त्रीवेदके उदयसे क्ष्पकश्रेणीपर चढ़ते हैं उनके वारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्ति कम नहीं होता है अतः स्त्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंके कालमें एक समय शेष रहतेहुए जो नाना जीव एक साथ लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके २० और २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा जिन २० विभक्तिस्थानवाले नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेप रहने पर २० विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तथा २० विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा २० विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा शेष काल सुगम है। अतः उसका खुलासा नहीं किया।

हुं ३७३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचो वचनयोगी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है। तेईस, बाईस, तेरह, वारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इसीअकार काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका काल जानना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है। सर्वकाल है। चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल

उक्कः अंतोमुः । वेउन्तियमिस्सः अद्दावीस-सत्तावीस-छन्तीसः केः १ जहः एगः समओ, उक्कः पिलदोः असंखेः आगो । चउत्तीसः केः १ जहः अंतोमुः, उक्कः पिलदोः असंखेः आगो । वावीसः जहः एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुत्तं । एकवीसः जहःणुकः अंतोमुः । आहारः सन्वपदाः केः १ जहः एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुतं । आहारिमस्सः जहःणुकः अंतोमुहुतं । कम्मइयः अद्दावीस-सत्तावीस-चउ-वीसः केः १ जहः एगसमओ, उक्कः आविलः असंखे । मागो । छन्तीसः केः १ सन्वद्धा । वावीस-एक्क्वीसः जहः एगसमओ, उक्कः संखेजा समया ।

कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैकियिक-सिश्रकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पर्व्यक्ते असंख्यातवें भागप्रमाण है । वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारककाययोगियोंमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारककाययोगियोंमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । वाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थान सर्वदा पाये जाते हैं और पांचों मनोयोगी तथा पांचों वचनयोगी जीव भी सर्वदा होंते हैं। अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा कहा। तथा २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ४, ४, ४ अौर १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान वाले जीवोंके योग वदलते रहते हैं। अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त कहा। इसी प्रकार काययोगमें और औदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये। औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सर्वकाल होता है यह सुगम है। किन्तु २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इनका

🖇 ३७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस० के॰ ? सन्बद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस॰ जहण्णुकं॰ अंतोम्र॰ । एवं णवुंस॰ । जघन्य और उत्कष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होगा। तथा फ़तकुलवेदक सम्पग्हृष्टियोंके मरकर औदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि कृतकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रह जाता है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उस्क्रष्ट काल अन्तर्भुहूर्त स्पष्ट ही है। जिसप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परयके असंख्यातवें भागप्रमाण घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके घटित कर छेना चाहिये। २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तर्भृहूर्तकाल तक और लगातार परयके असंख्यातवें भाग कालतक वैक्रियिक मिश्रकाययोगी हो सकते हैं, अतः वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त्रमहुर्त और उत्कृष्ट काल पर्वके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा । तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल औदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहुर्त बतलानेका कारण यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका प्रमाण संख्यात है। अहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्व है अतः इसमें सम्भव सब पर्नोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कहा है। आहा-रकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त है अतः इसमें सम्भव सब पदों-का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहुर्त कहा। यद्यपि कार्मणकाययोगका काल सर्वेदा है तो भी २८.२७ और २४ विभक्तिस्थानवाळे जीव मरकर निरन्तर कार्भणकाययोगको नहीं प्राप्त होते हैं अतः इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है। तथा २६ विभक्तिस्थानवाळे जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको प्राप्त होते रहते हैं अतः उनका काल सर्वदा कहा है। तथा जो २२ और २१ विभक्ति-स्थानवाले जीव एक विप्रहसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं या जिनके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद व्यवधान पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा जो २२ और २१ विमक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगी होते रहते हैं उनके २२ और २१ विभक्तिस्यानका उत्क्रष्ट काल संख्यात समय पाया जाता है. क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं।

§ ३७४. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें अडाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौवीस और इक्कीस विमक्तिस्थानथाळे जीवोंका काळ कितना है ? सर्व काल है। तेईस, बाईस, तेरह

णविरि वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु०। वारस० के० १ जह० एग-समओ, उक्क० संखेजा समया। पुरिस० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीस-एक-वीस० के० १ सन्बद्धा। तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जहण्णुक० अंतोमु०। वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। पंचिव० के० १ जह० एगसमओ उक्क० संखेजा समया। अवगद० चडवीस-एक्कवीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु०। एकारस-चदु-तिण्गि-दोण्गि-एयिवह० के० १ जहण्णुक्क० अंतोमु०। पंचिव० जह० वे आविष्ठियाओ विसमऊगाओ, उक्क० अंतोमु०।

और वारह विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वाईस विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदी जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है। तथा वारह विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय होता है। पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, ल्रुच्चीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है श्रे सर्व काल है। तेईस, तेरह, वारह, और ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पाच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श्रे जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अपगतवेदमें चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श्रे जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले अपगतवेदों जीवोंका काल कितना है श्रे जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले अपगतवेदी जीवोंका काल कितना है श्रे जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियों के सर कर नारकी होनेपर यदि कृतकृत्यवेदक कालमें एक समय शेप रहता है तो नपुंसकवेदमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा नपुंसकवेदी नाना जीवों के एक साथ १२ विभक्तिस्थानको प्राप्त होनेपर यदि अन्तर पड़ जाता है तो १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और यदि अन्तर नहीं पड़ता है तो १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदियों के पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय घटित कर लेना चाहिये। तथा पुरुषवेदियों के २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय भी नपुंसकवेदियों के समान घटित कर लेना चाहिये। जो एक समय तक अपगतवेदी रहकर सर जाते हैं उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक अपगतवेदी रहकर सर जाते हैं उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक

६३७५.कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस० के० १ सन्बद्धा । तेवीस-वावीस० के० १ जह० एयसमओ, उक्क० अंतोम्र० । तेरस-वारस-एक्कारस-पंच-चदु० ओधभंगो । एवं माण०, णविर तिण्हं विहत्तिया अत्थि । एवं माय०, णविर एय० अत्थि । माण-माया-लोभकसाईसु जहाकमं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं विह० जह० दोआविल० दु-समऊ-णाओ । अकसा० चउवीस-एक्कवीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं जहाक्खाद० । सुहुमसांपराइय० एवं चेव । णविर एयवि० जहण्णुक्क० अंतोमु० ।

समय प्राप्त होता है। तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विमक्तिस्थानवाले होते रहते हैं उनके पांच विमक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। यहां निरन्तर होनेका तात्पर्य यह है कि नाना जीव पांच विमक्तिस्थानको प्राप्त हुए श्रौर उनके पांच विभक्ति-स्थानके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हो गये। इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना। किन्तु ऐसे वार अति स्वल्प ही होते हैं अतः उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है।

ई ५७५.कपायमार्गणाके अनुवादसे कोध कपायमें अष्टाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौधीस और इक्कीसं विभक्तिस्थानवालोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते है । तेरह, वारह, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मान कपायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मान कपायमें तीन विभक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं । इसीप्रकार मायाकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां पक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं । इसी प्रकार लोभकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां एक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं । मान, माया और लोभकषायी जीवोंमें यथा-कमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली है । अकपायी जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते है । इसीप्रकार यथाख्यात संयतोंमें जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार सूदमसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म सांपर्थिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते होता है ।

विशेषार्थ-क्रोध कपायमें जो २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा वतनाया सो इसका कारण यह है कि क्रोध कषायवाले जीव और उक्त विभ-क्तिस्थानवाजे जीव सर्वदा पाये जाते हैं, अतः क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका सर्वदा

§३७६. आाभाणि ०-सुद ०-ओहि० अष्ठावीस-चउवीस-एकवीस० केव० ? सव्बद्धा । सेसप० ओघमंगो। एवं मणपञ्जव०-संजद०-सामाइय-छेदोव०-संजदासंजद०-ओहि-दंस०-सम्मादिद्दी ति वत्तव्वं। णवरि मणपञ्जव० बारस० जह० एगसमओ णित्थ। पाया जाना असम्भव नहीं है। २३ और २२ विभक्तिस्थानवाले जो नाना जीव एक समय तक क्रोध कवायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कषाय बदल गई उन क्रोध कथा-यवाले जीवोंके २३ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा कोध कषायमें २३ और ५२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहुर्त स्पष्ट ही है। इसी प्रकार कोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका काल जो ओघके समान वतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक श्रेमीपर चढ़ते हैं उनके जोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान बन जाता है। इसी प्रकार मान, माया और छोमं कषायमें विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो विभक्तिस्थान और लोभ कषायमें एक विभक्तिस्थान भी होता है जिनका उत्कृष्ट काल ओघके समान वन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधं कषायके उदयके साथ क्तपक श्रेणीवर चढ़े हैं, उनके मान कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कपायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवितिप्रमाण प्राप्त होगा। जो मानके उद्यसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोम कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके लोभ कषायमें दो विभक्तिस्या-नका जघन्य कांल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। जो जीव एक समयतक अकषायी होकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व स्पष्ट ही है। अकषायी जीवोंके समान यथाख्यात संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके जानना। किन्तु सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी होता है जिसका काल ओघके समान जानना चाहिये।

§ ३७६ मितज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अहाईस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ! सर्व काल है । शेष पदोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयता-संयत, अवधिदशैनी और सम्यग्दृष्टियोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनःपर्य-यज्ञानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय नहीं है ।

विशेषार्थ-जो जीव नपुंसक वेदके उदयसे क्षपक श्रेणोपर चढ़ते हैं उनके बारह

परिहार॰ तेवीस-वावीस॰ के॰ ? जहण्णुक॰ अंतोमु॰ । सेसपदाणं सव्बद्धा । असंजद॰ अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस॰ के॰ ? सव्बद्धा । तेवीस-वावीस॰ जहण्णुक॰ अंतोमु॰ । णवरि वावीस॰ जह॰ एगसमओ । एवं किण्ह-णील॰, णवरि तेवीस-वावीस॰ णित्थ । काउ॰ असंजदमंगो । णवरि तेवीसं णित्थ । तेउ-पम्म॰ अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस॰ के॰ ? सव्बद्धा । तेवीस-वावीस॰ जह॰ अंतोमु॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोमु॰ । सुक्कलेस्सा॰ मणुसमंगो । णवरि वावीस॰ जह॰ एयसमओ ।

विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय होता है पर मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मनः पर्ययज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल एक समयका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

परिहारिविश्चिद्धिसंयतों में तेईस और वाईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जयन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष पदोंका सर्वकाल है। असंयतों में अट्ठाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवास और इकीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालोंका जयन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि वाईस विभक्तिस्थानवालोंका जयन्य काल एक समय है। इसीप्रकार कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेश्यावाले जीवोंके तेईस और वाईस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। कापोत लेश्यावाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काल असंयतोंके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्यकाल कमशः अन्तर्मुहूर्त और एक समय है। तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शुक्ललेश्यावाले जीवोंके मतुष्योंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्यकाल पर समय है। इतनी विशेषता है कि इनमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्यकाल एक समय है।

विशेषार्थ—बाईस विभक्तिस्थानवाले संयत या संयतासंयत जीवोंके मर कर असंयत होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काल एक समय शेष रहता है तो असंयतोंके बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। शुभलेश्यावाले जीवोंके ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणा होती है। अब यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें परिवर्तन हो तो कारण विशेषसे कापोत लेश्या तक प्राप्त हो सकती है अतः कृष्ण और नील लेश्यामें २३ और २२ विभक्तिस्थान तथा कापोत लेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं

६३७७. अभन्त्रसिद्धि० छन्त्रीस० के० ? सन्त्रद्धा । वेदय० अट्टावीसचड्नीस० के० ? सन्त्रद्धा । तेवीस-वावीस० ओघमंगो । खइय० एक्त्रीस० के० ?
सन्त्रद्धा । सेसप० ओघमंगो । उनसम० अट्टावीस० के० ? जह० अंतोम्र० उक०
पिलदो० असंखे० भागो । चड्नीस० के० ? जह० अंतोम्र० उक्क० पिलदो० असंखे०
भागो । सासण० अट्टावीस० जह० एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो ।
सम्मामि० अट्टावीस-चड्नीस० के० ? जह० अंतुम्र०, उक्क० पिलदो० असंखे०
भागो । अणाहारिय० कम्मइयमंगो ।

## एवं कालो समत्तो ।

§ ३७८. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अष्टा-होता यह सिद्ध हुआ। शेष कथन सुगम है।

§ ३७७. अभव्योंमें छुव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अडाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंका काल ओघके समान है । जायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । तथा शेष पदोंका काल ओघके समान है । उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्भुदूर्त और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्भुदूर्त है और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके अट्ठाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्भुक्तें और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके अट्ठाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्भुक्तें और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-उपशम सम्यग्दृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि ये तीन सान्तर मार्गणाएं हैं अतः इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाल प्राप्त हो जाता है। तथा उत्कृष्टकाल जो पल्यके असंख्यानें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण यह है कि उक्त मार्गणास्थानवाले जीव निरन्तर इतने काल तक होते रहते हैं। अतः इनमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल पल्यके असंख्यातनें भाग प्रमाण बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३७८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश और आदेश

वीस-सत्तावीस-छन्शीस-चडवीस-एक्कवीस० अंतरं केविचरं कालादो होदि १ णित्थि अंतरं । तेवीस-वावीस-तेरस-वारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगिवहित्तिया-णमंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्कः छम्मासा । णविर पंचिव० वासं सादिरेयं। एवं मणुस-मणुसपञ्ज०-पंचिदिय-पंचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचविच०-काय-जोगि०-ओरालिय०-लोभ०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-साण्ण०-आहारि ति वत्तच्वं। मणुसिणीसु अंतरमेवं चेव । णविर उक्क० वामपुधत्तं ।

निर्देश । उनमेंसे ओघिनिर्देशकी अपेक्षा अहाईस, सत्ताईस, छन्बीस, चौबीस और २१ विभक्तिम्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अहाईस आदि उपर्युक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । तेईस, बाईस, तेरंह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्हाष्ट अन्तरकाल छह माह है । इतनी विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्हाष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है । इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभ कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अच्छुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । स्वीवेदी मनुष्योंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। इतनी विशेषता है कि उनमें उत्हाष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें वर्ष प्रथन्तव होता है।

विशेषार्थ-२=, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है। जब नाना जीव २३, २२, १३, १२, ११, ५, ३, २ और १ विभक्तिस्थानवाले हो जाते हैं और एक समय वाद दूसरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैं तब उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब छह माह तक कोई जीव न तो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तब उक्त २ आदि विभक्तिस्थानोंका उत्छ्रष्ट अन्तरकाल छह माह प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्छ्रष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्छ्रष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुपवेद और नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्छ्रष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्छ्रष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा समय आता है जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता है। किन्तु तब स्त्रीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उपर और जितनी मार्गणाएं िमनाई है उनमें यह ज्यवस्था बन जाती है। अतः उन मार्गणाओंमें उक्त सब विभन्ता होता है उनमें यह ज्यवस्था बन जाती है। अतः उन मार्गणाओंमें उक्त सब विभन्ता होता है। उत्तर और जितनी मार्गणाएं िमनाई है उनमें यह ज्यवस्था बन जाती है। अतः उन मार्गणाओंमें उक्त सब विभन्ता होता है।

हु३७६. आदेसेण ग्रेग्ड्एसु वावीस॰ अंतरं के॰ १ जह॰ एगसमओ, उक॰ वास-पुन्नं। सेसप॰ णित्य अंतरं। एवं पहमाए पुढ्वीए, तिरिक्ख-पंचि॰ तिरिक्ख-पंचि॰ तिरि॰पज्ञत्त-देव-सोहम्मादि जाव सन्बहल-काउलेस्सिया ति वत्तन्वं। णवरि सन्बहे वावीस॰ उक्क॰ पिलदो॰ असंखे॰ भागो। विदियादि जाव सत्तमि ति सन्ब-पदाणं णित्य अंतरं। एवं पंचि॰ तिरि॰ जोणिणी-पंचि॰ तिरि॰ अपज्ञ०-भवण॰ वाण ०-जोदिसि ०-सन्वएइंदिय-सन्वविगिलिदिय ०-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय ०-तस-अपज्ञ०-वेउन्विय ०-किण्ह० णील॰ वत्तन्वं। मणुसअपज्ञ० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस॰ अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० पिलिं। असंखे॰ भागो।

क्तिस्थानोंका अन्तरकाल श्रोघके समान कहा है। किन्तु स्त्रीवेदी मनुष्योंके २२, २२, १३, १२, ११, १, ३, २, और १ विनक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी स्त्रीवेदी मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा न करे तो अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है।

§ ३७१. आदेशकी अपेक्षा नाराक्रयों में बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त हैं। नारिकरों में शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पहली पृथिवी में नारिकरों में शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पहली पृथिवी में नारिकरों के तथा सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त जीवों के, सामान्य देवों के, सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों के और कापोत लेक्सावाले जीवों के अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धि में बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवों का उत्कृष्ट अन्तरकाल पर्योपमक्ते असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लन्दरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लन्दरपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलक्ष्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलक्ष्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लव्व्यपर्याप्त, वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेक्स्यावाले और नील लेक्स्यावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्यों अद्वाईस, सत्ताईस और लब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल परयके असंल्यान तर्वे भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ-नरकमें जो २२ विमक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय कहा है इसका यह तात्पर्थ है कि नरकमें जो पहले २२ विमक्तिस्थानवाले जीव थे उनके एक समयके परचात् २२ विमक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं। तथा उत्कृष्ट अन्तर जो वर्षप्रयक्त्व कहा है इसका यह तात्पर्य है कि यदि २२ विमक्तिस्थानवाले जीवोंका नरकमें उत्पन्न होना बन्द हो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षप्रयक्त्व काल तक ही ऐसा

§ ३८०. ओरालियमिस्स॰ चउनीस-एक्क्वीस० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० मासपुधत्तं । वानीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेस-पदाणं णित्थ अंतरं । वेउिक्वयमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्नीस० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० बारससुहुत्ता । चहुनीस-एक्क्वीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । वानीस० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । आहार०-आहारमिस्स० अद्वावीस-चउनीस-एक्क्वीस० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । कम्मइय० छन्नीस० णित्थ अंतरं । अद्वावीस-सत्तावीस० जह० एगसमओ,

होगा इसके वाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे। किन्तु नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है। पहली पृथिवी से लेकर सर्वार्थिसिद्ध तक उत्पर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इक्षिप्रकार जानना चाहिये। किन्तु सर्वार्थिसिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पर्वके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। इसका यह तात्पर्य है कि यदि कुतकुल्यवेदक सम्यगृहिष्ट जीव मरकर सर्वार्थिसिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात वर्ष तक नहीं होता इसके वाद अवइय उत्पन्न होता है। दूसरी पृथिवीसे लेकर नील्लेश्यातक उत्पर और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें अन्तर काल नहीं है। तथा ल्लांयातिक मनुष्योंका जो जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल जानना चाहिये।

§३००. औदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मास पृथक्त है । वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । औदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, सत्ताईस और छन्त्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वारह मुहूर्त है । तथा चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासपृथक्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, चौबीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, चौबीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । कार्मणकाययोगमें छन्दीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस केट सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस विप्र सचाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल निक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरका

उक्कः अंतोमुहुत्तं । चउवीस-एकवीसः अंतरं केः १ जहः एगसमओ, उक्कः मास-पुधत्तं । बाबीसः जहः एगसमओ, उक्कः वासपुधत्तं ।

६३ दे दे वेदाणुवादेण इत्थि तेवीस-तेरस-बारस जह ए एगसमओ, उक वास-पुधत्तं। सेसप णित्य अंतरं। एवं णवुंस विचान । पुरिस तेवीस-वावीस जह एगसमओ, उक छम्मासा। तेरस-वारस-एकारस-पंच जह एगसमओ, उक वासं सादिरेयं। सेसप णित्थ अंतरं। अवगद चडवीस-एक वीस जह एग-किस्थानवाले जीवोंका जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भेहूर्त है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना है श जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना है श जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है। वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है।

विशेषार्थ-औदारिकिमिश्रकाययोग, वैकियिकिमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय स्पष्ट ही है। कि तु उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बतलाया है जसका यह अभिप्राय है कि २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो एक मासप्रथक्त्व तक नहीं होता है। तथा उक्त योगोंमें जो २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व वतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व वतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो वर्षप्रथक्त्व काल तक नहीं होता है। वैकियिकिमिश्रकाययोगमें जो २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर वतलाया है वह वैकिथिक मिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारकिमिश्रकाययोगमें २०, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारकिमश्रकाययोगमें २०, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारकिकाययोग और आहारकिमश्रकाययोगमें २० और २० विभक्तिस्थानोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त वतलाया है इसका यह अभिप्राय है कि २० श्रीर २० विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहुर्त काल तक कार्मणकाययोगी नहीं होते।

\$२८१ वेद्मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें तेईस, तेरह और बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है। स्नीवेदमें शेष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कथन करना चाहिये। पुरुषवेदमें तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है।

समओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेसाणं प० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । णवरि पंचवि० वासं सादिरेयं ।

§ ३८२. कसायाणुवादेण कोधक० तेवीस-वावीस० जह० एग्समओ, उक्क० छमासा। तेरसाद जाव चत्तारि विहत्ति ति जह० एयसमओ, उक्क० वासं सादि-रेयं। सेसप० णात्थ अंतरं। एवं माण०, णवरि तिविहर्० अत्थि। एवं माय०, णवरि पुरुषवेदमें शेप पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अपगतवेदियोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। इतनी विशेषता है कि यहां पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है।

विशेषार्थ-ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव यदि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो वर्षपृथक्त काल तक नहीं करते हैं अतः स्त्रीवेद और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। यदि पुरुषवेदी जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा न करें तो छह माह तक नहीं करते हैं और यदि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो साधिक एक वर्ष तक नहीं करते हैं। अतः पुरुषवेदमें २३ और २२ विंभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है। उपशमश्रेणीका उत्क्रप्ट अन्तर वर्षपृथक्त बतलाया है। अतः अपगतवेदमें २४ और २१ विभक्तिस्थानों का जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव प्राप्त होता है। तथा क्षपकश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवेदमें शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बन जाता है। किन्त इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंके हो होता है और पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष-पृथक्त काल तक क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा।

\$ ३ = ३.कषायमार्गणाके अनुवादसे कोधकषायमें तेईस और बाईस विमक्तिस्थानवालें जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल लह महीना है। तथा तेरहसे लेकर चार तकके विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक वर्ष है। शेष पदोंका अन्तर काल तहीं पाया जाता है। इसीप्रकार मानकषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकषायमें तीन

दोण्हं वि० अत्थि। अकसा० चउवीस-एकवीस० अंतरं के० १ जह० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं। एवं जहाक्खाद०। एवं सुहुमसांप०, णवरि एयवि० जह० एयसमओ, उक्क० छम्मासा। मदि-सुद-विहंगअण्णाण० एइंदियमंगो। एवमभवसिद्धि० मिच्छादि असिण चि। अभिणि०-सुद० अट्टावीस-चउवीस-एकवीस० णित्थ अंतरं। सेसपदाणं

विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कपायरहित जीवों में चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवों का अन्तरकाल कितना है जियन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्तव है। इसीप्रकार याख्यात संयत और स्क्ष्मसांपरायिक संयतों में कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतों एक विभक्तिस्थानका जयन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल लह महीना है।

विशेषार्थ-क्रोधकपायी, मानकषायी और मायाकषायी जीव यदि द्रशनमोहनीयकी क्षपणा न करें तो अधिक से अधिक छ महीना काल तक नहीं करते हैं इसके परचात् अवस्य करते हैं और इसीछिये इन कषायोंमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा उक्त कषायवाले जीव यदि क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते हैं और इसीलिये कोधकषायमें १३,१२,११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका, मानकषायमें १३, १२, ११, ५, 8 और ३ विभक्तिस्थानोंका तथा माया कषायमें १३, १२, ११, ५, ४, ३ और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा है। इन कषायोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। उपरामश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष पृथक्तव कहा है और इसीलिये अकषायी जीवोंके २४ और २१ विमक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल वर्षपृथक्तव प्रमाण होता है। तथा अकषायी जीवोंके समान यथा-ख्यात संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना। किन्तु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी होता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान अधिकसे अधिक छह महीनाके पश्चात् नियमसे होता है, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है।

मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। तथा इसीप्रकार अभव्य, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें, जहां जितने विभक्तिस्थान सम्भव हैं उनका अन्तरकाळ नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका तारप्य है।

अधिभंगो । एवं संजद०-सामाइय-छेदो०-संजदासंजद-सम्मादि०-वेदय० वत्तव्वं। णविर वेदय० एकवीस० णित्य । ओहि-मणपज्ज० एवं चेव, णविर वासपुधतं। एवं पिरहार० ओहिदंसण० वत्तव्वं। असंजद०-तेउ०-पम्म०-सुक्क० अप्पणो पदाणं ओघ-भंगो । खइय० एकवीस० णित्य अंतरं। सेसप० ओघमंगो । उवसम० अद्वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ती०। एवं चउवीसिवह०। सासण० अद्वावीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्क० पिरुदो० असंखे० भागो। सम्मामिच्छाइटी० अद्वावीस-चउवीस० जह० एयसमओ, उक्क० पिरुदो० असंखे० भागो। अणाहार०

मितिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, संयतासंयत, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टियोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथकत्व कहना चाहिये। इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और अवधिदर्शनमें कथन करना चाहिये।

विश्रोषार्थ—वेदकसम्यक्तवमें १३ आदि विश्वक्तिस्थान तो होते ही नहीं। साथ ही २१ विश्वक्तिस्थान भी नहीं होता। अतः मात्रज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंके २३ और २२ तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा वहां वेदकसम्यक्त्वमें २३ और २२ विश्वक्तिस्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा। तथा अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक न तो दर्शनमोहनीयकी और न चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करते हैं अतः इनके २३, २२ और १३ आदि विश्वक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। तथा अवधिक्ञानी जीवोंके समान परिहारविशुद्धिसंयत और अवधिदर्शनी, जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु परिहारविशुद्धिसंयतमें १३ आदि विश्वक्तिस्थान नहीं होते।

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और गुक्किश्यामें अपने अपने पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहना चाहिये। क्षायिकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिनगत है। इसी प्रकार उपशमसम्यग्दृष्टियोंके चौवीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल जानना चाहिये। सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पर्यके असंख्यातवें माग प्रमाण है। सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-

#### कम्मइयभंगो।

#### एवमंतरं समत्तं।

ह ३८३. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओवेण आदेसेण य । तृत्थ ओवेण सर्वि-पदाणं को भावो १ ओदइओ भावो । एवं णेदन्वं जाव अणाहारए ति । णविर अप्पप्पणो पदाणि जाणियन्वाणि ।

#### एवं भावो समत्तो।

## **\* अप्पाबहुअं।**

६ २८४. पुन्वं परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्तं परूवेमो ति जड्वसहा-इ.रएण कयपइज्ञावयणमेयं । तिम्म जीव-अप्पाबहुए भण्णमाणे पुन्वं ताव पदिवसय-कालाणमप्पाबहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवप्पाबहुअस्स अवगमोवायाभावादो । तं जहा− काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनाहारकोंका अन्तरकाल कार्मणकाययोगियोंके अन्तरकालके समान जानना चाहिये ।

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३ = ३. भावातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें से ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है १ औदियक-भाव है। इसीप्रकार अनाहारकों तक कथन करते जाना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-अट्टाईस आदि सब पद मोहनीयके उदयके रहते हुए होते हैं इस श्रपेक्षासे यहां अट्टाईस आदि सवपदोंका औदियक भाव कहा है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि उप-शान्तमोही जीवके २४ और २१ विभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावमें भी होते हैं तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि ऐसा जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे च्युत होकर पुनः मोहनीयके उदयसे संयुक्त हो जाता है, अतः २० आदि विभक्तिस्थानोंका औदियक भाव कहनेमें कोई आपित्त नहीं है।

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अव अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते है।

§३८४, पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अन्पबहुत्वका कथन करते हैं, इस वातका ज्ञान करानेके लिये यतिवृषभ आचार्यने यह प्रतिज्ञावचन किया है। उसमें भी जीव विषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्ठाईस आदि पदोंके कालोंका अल्पबहुत्व कहते हैं, क्योंकि इसके विना जीवविषयक अल्पबहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय नहीं है। पदविषयक कालोंका अल्पबहुत्व इसप्रकार है— § रूप्. काल-अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सन्वथोवो पंचिवहित्यकालो । लोमसुहुमसंगहिक ही वेदयकालो संखेळ-गुणो, पंचिवहित्यसम्पूण-दोआविलकालेण संखेळाविलयमेत्तसुहुमार्क ही वेदयकाल लिम्म मागे हिदे संखेळ रूवोवलं मादो । लोमबिदियवादर कि ही वेदयकालो विसे-साहियो । केत्रियमेत्तो विसेसो १ संखेळाविलयमेत्तो । उनिर वि जत्थ विसेसाहियं मणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेळाविलयमेत्तो । उनिर वि जत्थ विसेसाहियं मणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेळाविलयमेत्तो । चेत्रच्वो । लोम० पढमसंगह-कि ही वेदयकालो विसेसाहिओ । मायाए तदियसंगहिक ही वेदयकालो विसेसा-हिओ । तिस्से चेव विदियसंगहिक ही वेदयकालो विसे० । पढमसंगहिक ही वेदय-कालो विसे० । पढमसंगहिक ही वेदयकालो विसेश । को हतिदयसंगहिक ही वेदय-कालो विसे० । विदियसंगहिक ही वेदयकालो विसेश । पढमसंगहिक ही वेदय-कालो विसे० । विदियसंगहिक ही वेदयकालो विसेश । पढमसंगहिक ही वेदयकालो

विशेपार्थ-यहां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैं एक काल अल्पबहुत्व और दूसरा जीव अल्पबहुत्व। काल अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक कालोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

§ ३८५. काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे लोभकी सूक्ष्म संप्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है। पांच विभक्तिस्थानका जो एक समय कम दो आवछी काल कहा है उसका लोभके सूक्ष्म संप्रहकृष्टिके संख्यात आवलीप्रमाण वेद्ककालमें भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं। इससे जाना जाता है कि पांच विभक्तिस्थानके काळसे छोमकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काळ संख्यातगुणा है। इससे लोभकी दूसरी बादरकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? संख्यात आवली है। आगे भी जहां जहां पूर्व स्थानके कालसे उससे आगेके स्थानका काल विशेष अधिक कहा जायगा वहां वह विशेष संख्यात आवली प्रमाण लेना चाहिये। लोमकी दूसरी बादरकृष्टिके कालसे लोभकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है। इससे मायाकी तीसरी संमहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है। इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मायाकी पहली संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी तीसरी संप्रहकृष्टिका वेद्ककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी दूसरी संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी पहली संप्रहकुष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे कोषकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल

4.5

विसे०। चदुण्हं संजलणाणं किट्टीकरणद्भा संखेजगुणा । अस्सकण्णकरणद्भा विसे० छण्णोकसायखनणद्धा निसे०। इत्थि० खनणद्धा निसे०। णनुंस० खनणद्धा निसे०। तेरसविहत्तियकालो संखेजगुणो, वावीसविहत्तियकालो विसे॰, तेवीसविहत्तियकालो विसे-साहिओ। सत्तावीमविहत्तियकालो असंखेजगुणो। को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखे० भागो । एकवीसविहनियकालो असंखेजगुणो । चउवीसविहत्तियकालो संखेजगुणो । अद्वाबीसविहत्तियकालो विसे० । केत्रियमेत्रो विसेसो ? तिण्णि पालदो० असंखे-**जिंदिभागमेत्तो । कुदो १ चउवीसविहत्तियउक्क**स्सकालो अंतोम्रहुत्तव्भहियवेछावद्विसाग-रोवममेत्तो । तं पेक्खिय अद्वावीसविहत्तियकालस्स तीहि पलिदो० असंखे अदिभागेहि अब्सहियवेछावष्टिसागरोवममेत्तरस विसेसाहियत्त्ववलंभादो । छन्वीसविहत्तियकालो अणंत्गुणो । चउण्हं तिण्हं दोण्हमेकिस्से विहत्तियकालो जहण्णओ वि अत्थि उक्कस्सओ वि । तत्थ परोदएण चिंदरस जहण्णओ । सोदएण चिंदरस उक्तरसो होदि । विहत्तियप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तिओ ति ताव एदेसिं जहण्णुकस्सकालो सरिसो । कुदो विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी पहली संप्रहकुष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे चारों संन्वलनोंके कृष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अद्वकर्णकरणका काल विशेष अधिक है। इससे छुद नोकषायों के क्ष्रपणका काल विशेष अधिक है। इससे स्त्री-वेदके ज्ञपणका काल विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक है। इससे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे वाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे वेईस विश्वक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणकारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल असंस्थात-गुणा है। इससे चौवीस विभक्तिस्थानका काछ संख्यातगुणा है। इससे अट्टाईस विभक्तिः स्थानका काल विरोष अधिक है। यहां विशेषका प्रमाण कितना है १ पल्योपमके तीन असंख्यातचें भागमात्र है; क्योंकि चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त अधिक एकसौ बतीस सागर है। और अडाईस विभक्तिस्थानका काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर प्रमाण है। अतः इन दोनों कालोंको देखते हुए चौवीस विभक्तिस्थानके कालसे अहाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि-दिचत होता है। अहाईस विभक्तिस्थानके कालसे छुब्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त-गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल जघन्य भी पाया जाता है और उत्कृष्ट भी । उनमेंसे अन्य कवायके उदयसे द्वापकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है। पांच विभक्तिस्थानसे छेकर तेईस विभक्तिस्थान तक ४, ११, १२, १३, २१, २२, २३

णव्वदे १ आइरियपरंपरागयसयलसुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । णवरि तेरस-वारसविहत्ति-यकालो जहण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ ।

## एवमोघप्पावहुअं समत्तं ।

§३८६. आदेसेण णेरइएसु सन्वयोवो वावीसवि॰ कालो । सत्तावीसविह॰ कालो असंखेजगुणो, एकवीसविह॰ कालो असंखेजगुणो, चउवीसविह॰ संखेजगुणो, झन्वीस-अहावीसविहत्तियकालो विसेसो । पढमाए पुढवीए सन्वत्योवो वावीसवि॰ कालो, सत्तावीसविह॰ असंखेजगुणो, एकवीसविह॰ असंखेजगुणो, चउवीसविह०

इन सात विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध व्याख्यान चला आ रहा है, उससे जाना जाता है कि उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है। यहां इतनी विशेषता है कि तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल भी पाया जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है।

विशेषार्थ-क्रोधके द्यसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार विभक्तिस्थानका, मानके द्यसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके द्यसे क्षमक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और लोभके द्रयसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका चत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। तथा इनसे अतिरिक्त क्ष्मयके द्रयसे क्षमक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तिस्थानोंका जयन्य काल प्राप्त होता है। किन्तु कपर लोभकी सूक्ष्म संप्रह कृष्टिसे लेकर अरवक्ष्णकरणके काल तक जो अल्पवहुत्व बतलाया है वह क्रोधके द्रयसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासे जानना चाहिये। तथा जो जीव नपुंसकवेदके द्रयसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़ता है उसके १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है और वारह विभक्तिस्थानका जयन्य। तथा जो जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके द्रयसे क्ष्मक्ष्रेणीपर चढ़ता है उसके १२ विभक्तिस्थानका जवन्य काल प्राप्त होता है और १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट। किन्तु इस अल्पवहुत्वमें १३ और १२ विभक्तिस्थानके जयनकी विवक्षा नहीं की गई है।

इस प्रकार ओघ अल्पवेंहुत्व समाप्त हुआ।

§ ३८६. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में बाईस विमक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विमक्तिस्थानका काल असंख्यावगुणा है। इससे इक्कीस विमक्तिस्थानका काल असंख्यावगुणा है। इससे चौबीस विमक्तिस्थानका काल संख्यावगुणा है। इससे छव्बीस और अहाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है।

पहली पृथिवीमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सचाईस

विसेसाहिओ। केत्तियमेत्तेण १ पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेण। छ्व्वीस-अद्दा-वीस-विद्वित्तियाणं काला वे वि सिरसा विसेसाहिया। केत्तियमेत्तेण १ अंतोम्रहुत्तेण। बिदियादि जाव सत्तिमि ति सव्वत्थोवो सत्तावीसविद्द० कालो। चउवीसवि० कालो असंखेजिगुणो। छ्व्वीस-अद्दावीसविद्द० कालो दो वि सिरसा विसेसाहिया। एवं भवण०-वाण० जोदिसि० वत्तव्वं।

§ ३८७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सन्वत्थोवो वावीसविह० कालो । सत्तावीस-विह० कालो असंखेजगुणो । चडवीसविह० कालो असंखेजगुणो । एकवीसविह० कालो विसे०। केत्तियमेत्तेण १ मासपुधत्तेण सादिरेएण । अद्वानीसविह० कालो वि०। के० मेत्तेण १ पलिदो० असंखे० मागेण । छन्वीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्हं पंचिदियतिरिक्खाणं । णवरि एकवीस-विहत्तियकालस्सुवरि अद्वावीस-छन्वीसविहात्तिय-कालो विसेसा०। केत्तियमेत्तेण १ पुन्वकोडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणं। णवरि वावीस-

विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है। एव्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक है। छव्वीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं। कितने विशेष अधिक हैं। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण विशेष अधिक हैं।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। छुव्वीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काल से विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

§३ =७. तिर्यंचगितमें तिर्यंचोमें वाईस विभक्तिस्थानका काळ सबसे थोड़ा है। इससे सत्ता-ईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्या-तगुणा है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है शाधिक मासप्रथंकत विशेष अधिक है। इकीस विभक्तिस्थानके काळसे अट्टाईस विभ-किस्थानका काळ विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है शप्त्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक है। अट्टाईस विभक्तिस्थानके काळसे छन्बीस विभक्तिस्थानका काळ अनन्तगुणा है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनोंके इकीस विभक्तिस्थानके काळसे अट्टाईस और छन्बीस विभक्तिस्थानोंका काळ विशेष अधिक कहना चाहिये। कितना विशेष अधिक कहना चाहिये शप्रवंकोट प्रथक्त विशेष अधिक कहना चाहिये। इसी-प्रकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कथन कहना चाहिये। इसी- एकवीसविहत्तिया णित्थ । पंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ञत्तएसु णित्थ कालअप्पा-बहुअं । कुदो १ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसवि० उक्कस्सकालाणं तत्थ सिरसत्तुवलं-भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ञत्तएसु सन्वत्थोवो छन्वीस-सत्तावीस-अद्वावीसवि० जहण्णकालो । उक्कस्सओ असंखेजगुणो ।

§ ३८८. मणुस्सेसु पंचिवहित्य-कालप्पहुिंड जाव तेवीसविहित्यकालो ति ताव मूलोघभंगो । तदो सत्तावीसविहि॰ कालो असंखें अगुणो । चडवीसविहि॰ कालो असंखें अगुणो । एक कवीसविहित्यकालो विसेसाहिओ पुन्वको डितिमागेण सादिरेएण । छन्वीस-अहावीसविहि॰ कालो विसेसाहिओ पुन्वको डिपुधत्तेण । एवं मणुसपञ्जत्ताणं । मणुसिणीसु लोभसहुमिक ही वेदय-कालप्पहुिंड जाव तेवीसविहित्यकालो ति ताव मूलोघभंगो । तदो तेवीस-विहित्त्यकालस्सुविर एक कवीसविहित्यकालो संखें अगुणो, सत्तावीसविहि॰ कालो असंखें अगुणो, चडवीसविहित्यकालो असंखें अगुणो, छन्वीस-अहावीसविह कालो विसे॰।

बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्थंच छन्ध्यपर्याप्त और मनुष्य छन्ध्यपर्याप्त जीवोंमें काछविषयक अल्पवहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छन्बीस विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल समान पाया जाता है। अथवा पंचेन्द्रिय तिर्थंच छन्ध्यपर्याप्त और मनुष्य छन्ध्यपर्याप्तकोंमें छन्बीस, सत्ताईस और अट्टाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल सबसे थोड़ा है और उत्कृष्टकाल असंख्यातगुणा है।

\$ २ = ट. मनुष्यों में पाँच विभक्तिस्थानके कालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थानके काल तकके स्थानोंका कालविषयक अल्पबहुत्व मूलोधके समान है। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके कालसे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक हैं। यहां विशेष अधिक हैं। यहां विशेष अधिक का प्रमाण साधिक पूर्वकोटिका त्रिमाग है। इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे छन्द्रीस और अहाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। यहां विशेष अधिकका प्रमाण पूर्वकोटिपृथक्त है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकों के कथन करना चाहिये। स्त्रीवेदी मनुष्यों से लोभकी सूक्ष्मकृष्टिके वेदककालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक काल विषयक अल्पबहुत्व मूलोधके समान जानना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके कालसे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना काल विश्वक काल विश्वक काल विश्वक काल विश्वक काल विश्वक काल काल काल असंख्यातगुना है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छन्द्रीस और अहाईस विभक्तिस्थानका काल विश्व अधिक है।

§ ३८६. देवेसु सन्वत्थोवो वाबीसविह० कालो । सत्तावीसविह० असंखेजगुणो । छन्वीसविह० असंखेजगुणो । एक्कवीस-चढुवीस-अहावीसवि० कालो विसेसाहिओ । सोहम्मादि जाव उवित्मगेवज्ञ ति ताव सन्वत्थोवो वाबीसवि० कालो, सत्तावीसवि० कालो असंखेजगुणो, एक्कवीस-चडवीस-छन्वीस-अहावीसवि० काला चत्तारि वि सिरसा असंखेजगुणा । अणुद्दिसादि-अणुत्तरिवमाणवासियदेवेसु सन्वत्थोवो वाबीसवि० कालो । एक्कवीस-चडवीस-अहावीविह० काला तिण्णि वि सरिसा असंखेजगुणा ।

§ ३६०. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सन्वत्थोवो सत्तावीसवि० कालो, अहावीस-विह० कालो असंखेजगुणो, छन्वीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं जाणिदूण णेदन्वं जाव अणाहारए त्ति ।

# एवं काल-अप्पावहुअं समत्तं।

§ ३ ६ १ . संपिह कालमस्सिद्ण जीव-अप्पावहुअं परूवण हं जहवसहाइरियो उत्तरसुत्तं

§३ = १. देवों में वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छन्वीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इकीस, चौवीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। सौधर्म करपसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इक्षीस, चौवीस, छुन्वीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानके वारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रहनेवाले देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इक्षीस, चौवीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्परमें समान होते हुए भी वाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्परमें समान होते हुए भी वाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं।

§३२०.इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छुव्वीस विभक्तिस्थानका काल अनन्तगुणा है। इसीप्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां शेषमार्गणाओं में विभक्तिस्थानों के काल विषयक अल्पबहुत्वका कथन नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सूचना की है। सो पहले सब मार्गणाओं में एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन कर आये हैं। अतः उसके अनुसार यहां अल्पबहुत्वका विचार करलेना चाहिये।

इस प्रकार कालविषयक अल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

§३६१. अव कालका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पवहुत्वके कथन करनेके लिये यतिवृषम आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं— भणदि-

# सव्वथोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया।

§ ३६२. जीवा इदि एत्थ वत्तव्वं ? ण, अत्थावत्तीदो चेव तदवगमादो । कुदो एदेसिं थोवत्तं ? समयुणदोआविष्ठयाहि संचिदत्तादो ।

४ एकसंतकम्मविहत्तिया संखेळगुणा।

§ ३६३. कुदो १ संखेजावलियकालन्मंतरे संचिदत्तादो । संखेजावलियत्तं कुदो णवदे १ उचदे, तं जहा-लोमसुहुमिक ही वेदयकालं आणिय हिम्म विदियबादरलोम संगहिक विदय-काल (-किष्टिवेदयकालं ) समयुणदोआवलिफणलोभपढमसंगहिक ही-वेदयकालं च धेत्रूण एगविहात्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेवकं संखे-जावित्यमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेजावित्याहि समया (समब्भ) हिया । तेण एकिस्से

\* पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं।

§३ १२ . शुंका – इस उपर्युक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदको और निश्चिप्त करना चाहिये था ? समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदके नहीं रखने पर मी अर्थापत्तिसे ही उसका ज्ञान हो जाता है।

शंका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे थोड़े क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काल एक समय कम दो आवली है, अतः इतने कालमें सबसे थोड़े ही जीव संचित होंगे।

 भं पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुरो हैं। §३८३. शुंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान-क्यों कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है जो कि पांच विभ-क्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणे कालके भीतर संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे ही होंगे । 🔞

शंका-एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है यह किससे जाना जाता है ? समाधान-इस शंकाका समाधान इसप्रकार है-लोमकी सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाल तथा अनिवृत्तिकरणमें लोमकी दूसरी बादर संग्रहकृष्टिका वेदककाल और लोमकी पहली संग्रहकृष्टिका एक समयकम दो आवलीसे न्यून वेदककाल इन तीनों कालोंको मिलाकर एक विभक्ति-स्थानका काल होता है, इससे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवलीप्रमाण है। तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संख्यात आवलीप्रमाण हैं और एक दूसरेसे संख्यात आवली अधिक हैं। इससे जाना जाता है कि एक विमक्तिस्थानका and the second s

۽ ميدھو

विहित्तियकालो संखेळागुणो। लोभतिदयबादरिकट्टीवेदयकालो एकिस्से विहित्तिए कालब्मंतरे किण्ण गहिदो १ ण, तिस्से सगसह्रवेण उदयामावेण वेदयकालाभावादो।
अद्वसमयाहियळ्ळम्मामब्भंतरे जेण अट्ठ चेव सिद्धसमया होंति तेण समयूण-दोआवलियमेत्तकालभंतरे संखेळाविलयासु च अट्ठसमयसंचओ सन्वो लब्भइ ति जीव-अप्पाबहुअसाहण्टं पह्नविदकाल-अप्पावहुअं णिरत्थयामिदि १ होदि णिरत्थयं जिद अट्ठसमयाहियळ्ळम्मासब्भंतरे चेव अट्ठासिद्धसमया होंति ति णियमो, किंतु अंतोस्रहुत्त-दियसपक्ख-मासब्भंतरे वि अट्ठसिद्धसमया वि होंति, सत्त-छ-पंचः चत्तारि-ति-दु-एकिसिद्धसमया वि होंति अणियमेग तेण कालपिडभागेणेव संचओ त्ति काल-अप्पावहुअं ण

काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है।

शंका-लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका वेदककाल एक विमक्तिस्थानके कालमें सिम्मिलित क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका स्वस्वरूपसे उदय नहीं होता है, अतः उसका वेदककाल नहीं पाया जाता । तात्पर्य यह है कि लोभकी तीसरी बादर कृष्टि सूच्म कृष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूच्मसंपराय गुणस्थानमें होता है। अतः लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका अलगसे वेदककाल नहीं बतलाया है।

रंका-चंकि आठ समय और छह महीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हैं अत: आठ सिद्ध समयोंमें होनेवाला जीवोंका समस्त संचय एक समय कम दो आविल कालके भीतर तथा संस्थात आविलोंका कालके भीतर प्राप्त हो जाता है, इसिलये जीविवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्व कहा है वह निरर्थक है। इस शंका का यह ताल्पर्य है कि छह माह और आठ समयोंमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं वे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आविलिप्रमाण कालमें तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्यात आविलिप्रमाण कालमें भी एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। अतः विभक्तिस्थानके कालिवयक अल्पबहुत्वकी अपेका जो जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है वह नहीं वनता है।

समाधान-यदि आठ समय अधिक छह महीना कालके भीतर ही लगातार आठ सिद्धसमय होते हैं ऐसा नियम होता तो जीवविषयक अल्पवहुत्वकी सिद्धिके लिये कहा गया काल विषयक अल्पवहुत्व निरर्थक होता, किन्तु एक अन्तर्मृहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, और एक महीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं और सात छह, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं। अतः कालके प्रति-भागसे ही जीवोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये कालविषयक अल्पवहुत्व निरर्थक नहीं है।

णिरत्थयं । ण च जीवद्वाणसुत्तेण अद्वसमयाहियछमासणियमबलेण एगेगगुणद्वा-णिम्म जीवसंच्यं सरिसभावेण परूवणेण सह विरोहो, प्रथभूद-आइरियाणं मुहवि-णिग्गयमेत्तेण दोण्हं थप्पभावमुवगयाणं विरोहाणुववत्तीदो ।

यदि कहा जाय कि आठ समय अधिक छह महीनाके नियमके बलसे एक एक गुण-स्थानमें जीवोंके संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानके सूत्रके साथ इस कथन का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्यों कि ये दोनों उपदेश अलग अलग आचार्योंके मुखसे निकले हैं, अतः दोनों स्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें विरोध नहीं हो सकता।

विशेपार्थ-दसर्वे गुणस्थानमें १ विमक्तिस्थान होता है और नौवें गुणस्थानमें २, ३, ४, ५, ११, १२ और १३ विभक्तिस्थान होते हैं। यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यत्र भी होता है और इस विभ-क्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है। अतः इसे छोड़ भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि प्राप्त होती है। यह वात उक्त विभक्तिस्थानोंके अल्पबहुत्वपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है। किन्तु जीवडाणके द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय, श्रीणमोह और अयोगिकेवली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या समान होती है। अतः यतिवृषभ आचार्यके चूर्णिसूत्रोंके उक्त कथनका जीवहाणके कथनके साथ विरोध आता है। किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कह कर समाधान किया है। वे लिखते हैं कि कदाचित् छह माह और आठ समयके अन्तमें लगातार आठ सिद्ध समय प्राप्त होसकते हैं और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकते हैं। अतः प्रत्येक गुण-'स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैं यह जीवहाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका अभिप्राय है। किन्तु चूर्णिसूत्रोंका यह अभिप्राय है कि यद्यपि आठ सिद्ध समयोंके प्राप्त होनेका कोई नियम नहीं है कदाचित् ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं, फिर भी वे लगातार न प्राप्त होकर एक अन्तर्मेंहूर्त, एक दिन, एक पक्ष आदिके भीतर भी प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर कालके प्रतिभागके अनुसार ही जीवोंकी संख्या मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि कदाचित इस क्रमसे जीव क्षपक्रेशणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अनुसार बटवारा होगया। इसप्रकार यह वात चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभि-प्रायानुसार सम्भव नहीं। तथा जो बात जीवद्वाणके अभिप्रायानुसार सम्भव है बह चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं है।

# \* दोण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसा०।

६३१४. कुदो ? लोभितिणिणिकदृषिदयकालसं चिदजीवेहितो मृायाए तिणिणि-संगहिकदृषिदयकालेण लोभितिणिसंगहिकदृषिदयकालादो विसेसाहिएण संचिदजीवाणं पि विसेसाहियत्तदंसणादो । ण च विसेसाहियदंसणमिसद्धं पुन्ति क्रकालादो अहिय-संखेजाबिलयासु सिद्धासिद्धसमएहि करंवियासु संचिदजीवोपलंभादो ।

तिण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया।

§ ३६५. क़दो १ मायातिण्णिसंगहिकदृष्टिवदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणितिणि-संगहाकदृष्टिवदयकालेण मायातिण्णिसंगहाकदृष्टिवदयकालादो विसेसाहिएण संचिद-जीवाणं विसेसाहियज्ञवलंभादो। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओ सिरसो, विरोहादो।

\* एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। § ३१४. शंका—एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं?

समाधान-जब कि लोभकी तीन संप्रह्कृष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संप्रह्कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है, तब लोभकी तीन संप्रह्कृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय भी विशेष अधिक ही देखा जाता है। और यह विशेष अधिक जीवोंका पाया जाना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका काल संख्यात आविल प्रमाण होते हुए भी विशेष अधिक है, और उन संख्यात आविलयोंमें, जिनमें कि सिद्ध समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हैं। अतः दो विभक्तिस्थानका काल बहुत होनेसे उसमें संचित होने वाले जीव भी बहुत हैं।

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें साधिक जीवोंका संचय पाया जाता है। यदि कहा जाय कि दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका संचयकाल विशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्तिस्थानोंमें जीवोंका संचय समान ही होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है।

\* एकारसण्हं संतकम्मविइत्तिया विसेसाहिया।

§ ३६६. छुदो ? माणातिण्णिसंगहिक ही वेदयकाल संचिदजी वेहिंतो छण्णोकसाय-क्षवणकालेण माणितिण्णिसंगहिक ही वेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदएकार सिव्हिनि-याण-मद्धावहुत्त्वलेण बहुत्ति सिद्धदो । माणितिण्णिसंगहिक ही वेदयकालादो को ध-तिण्णिसंगहाक ही वेदयकालो संखे जावलियाहि अञ्माहिओ । को धितिण्णिसंगहिक ही वेदय-कालादो कि ही करणद्धा संखे जावलियाहि अञ्माहिया । तत्तो अस्सकण्ण करणद्धा संखे जा-विलयाहि अञ्माहिया । तत्तो छण्णोकसाय क्षवणद्धा संखे जावलियाहि अञ्माहिया । एदाओ चनारि संखे जावलियाओ मिलिद्ण तिण्णिसंगहाक ही वेदयकालस्स संखे जादि-भागमेत्ताओ चेव होंति । तेण तिण्हं विहानिएहिंतो एक । स्तर्ण विहानिया विसेसाहिया ति भाणिदं । तिण्हं विहानियाण ग्रविष्हं विहानियकालिया संखे जावलियाली संखे

# तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं।

\$ ३ ६ ६. शंका—तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदक काळसे छुद्द नोकषायोंका क्षपणकाल विशेष अधिक है। अतः मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका
संचय होता है उससे छद्द नोकपायोंके ख्रपणकालमें संचित हुए ग्यारद्द विभक्तिस्थानवाले
जीव संचयकालके अधिक होनेसे बहुत सिद्ध होते हैं। मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालसे कोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल संख्यात आवली अधिक है। कोधकी तीन
संग्रहकृष्टियोंके वेदककालसे कृष्टिकरणका काल संख्यात आवली अधिक है। कृष्टिकरणके
कालसे अद्यवकर्णकरणका काल संख्यात आवली अधिक है। अद्यवकर्णकरणके कालसे छद्द
नोकषायोंका क्षपणकाल संख्यात आवली अधिक है। ये चारों (विशेषाधिकरूप) संख्यात
आवलियां मिलकर तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालके संख्यातवें भागमात्र ही होती हैं,
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं
यह कहा है।

शंका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अनन्तर चार विभक्तिस्थानवाले जीव क्यों नहीं कहे ?

समाधान-नहीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, अतः संख्यातगुणे कालमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे ही होंगे। इसल्यिये यहां तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके कथनके अनन्तर चार

गुणचं दर्वण तथा अपह्रवणादो । ण च तकालस्स संखेजजगुणचमसिद्धं, कोथ-अस्स-कणकरणकालं कोध-किट्टीकरणकालं कोधितिण्णिसंगहिकट्टीवेदयकालं च घेचूण चडणहं विहाचियाणमद्धाए अवट्टाणादो । णेदमेत्थासंकणिज्जं सोदएण चिंदस्स तिण्हं दोण्ह मेकिस्से विहाचियकालो वि एकारसविहचियकालादो संखेजजगुणो लब्भइ तदो तेहि-मिम एकारसविहचिएहिंतो संखेजजगुणेहि होदन्वमिदि । किं कारणं ? कोहोदएण खबगसेटिं चडंताणमेव सन्वत्थ पहाणभावोवलंभादो । तदो ण किंचि विरुज्मदे ।

अवारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ।

§३६७, कुदो १ छुण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावाल-विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया है।

तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रोधके अश्वकर्णकरणका काल, क्रोधकी कृष्टिकरणका काल और क्रोधकी तीन संप्रहकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंको मिलाकर चार विभक्ति-स्थानका काल होता है।

यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है इसिलये तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे होने चाहिये। इसका कारण यह है कि कोधके उदयसे च्रापकश्रेणोपर चढ़े हुए जीवोंकी ही सर्वत्र प्रधानता देखी जाती है, इसिलये पूर्वोक्त कथनमें कोई विरोध नही श्राता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मानके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके दो विभक्तिस्थानका काल, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके तीन विभक्तिस्थानका काल और लोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा होगा। पर मान, माया और लोभके उदयसे साथ क्षपक-श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैं। अतः एक, दो और तीन विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यातगुणे न होकर कम ही होते हैं।

अधिक हैं।

५६०.शंका—ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं १

समाधान-क्योंकि छह नोकषायोंके क्षपणकालसे स्त्रीवेदका क्षपणाकाल संख्यात श्रावली अधिक पाया जाता है। अतः ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थान बाले जीव विशेष अधिक हैं।

याहि समिहयत्त्रवरुंभादो। केत्रियमेत्रेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजावलियासु संचिद-जीवमेत्रेण।

\* चदुण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेजागुणा।

§ ३६८- को गुणगारो १ किंचूण तिण्णि ह्वाणि । कुदो १ इत्थिवेदक्खवणकालादो चर्चारिविहिचियकालस्स किंचूणितगुणचुवलंभादो । तं जहा—दुसमयूणदोआविल-यूणअस्सकण्णकरणकालो कोधिकद्दीकरणकालो कोधितिरिणसंगहिकद्दिवेदयकालो चि, एदे तिण्णि चदुण्हं विहिचियकाला बारसविहिचियकालादी पादेकं विसेसहीणा । संपिह एदेस तिस कालेस तत्थ एगकालस्स संखेळिदिभागं घेचूण सेसदोकालेस जहा परिवाडीए दिण्णेस ते दो वि काला इत्थिवेदखवणकालेण सिरसा होदूण तत्तो दुगुणचं पावेति । पुणो संखेळिदिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदखवणकालादो जेण किंचूणो तेण वारसविहिचियकालादो चदुण्हं विहिचियकालो किंचूणितगुणो चि सिद्धं । एदिन काले संचिदजीवाणं पि एसो चेव गुणगारो; कालाणुसारिजीवसंचयवस्रवगमस्स

शंका-उन विशेष अधिक जीवोंका प्रमाण क्या है ?

समाधान-ग्यारहवें विभक्तिस्थानके कालसे बारहवें विभक्तिस्थानका काल जितनी संख्यात आविलयां अधिक है, उसमें जितने जीवोंका संचय होता है उतना ही विशेषा- धिक जीवोंका प्रमाण है।

श्र बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चार विभाक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।
 ३६८. ग्रंका-यहां गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-कुछ कम तीन गुणकारका प्रमाण है।

शंका-गुणकारका प्रमाण इतना क्यों है ?

समाधान-क्योंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना पाया जाता है। उसका खुलासा इसप्रकार है—दो समयकम दो आविल्योंसे न्यून अरव-कर्णकरणका काल, कोधकी छिष्ट करणका काल और कोधकी तीन संग्रह छिष्टियोंका वेदक काल ये तीनों काल मिलकर चार विभक्तिस्थानका काल होता है। किन्तु इस तीनों कालों में से प्रत्येक काल वारह विभक्तिस्थानके कालसे विशेषहीन है। अब इन तीनों कालोंमेंसे किसी एक कालके संख्यातवें मागको ग्रहण करके और उसके दो माग करके प्रत्येक भागके ऊपर शेष दो कालोंको कमसे देयरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक काल स्त्रीवेदके कालके समान होते हैं और मिलकर स्त्रीवेदके कालसे दूने हो जाते हैं। तथा संख्यातवें मागसे न्यून शेष तीसरा काल चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे कुछ कम होता है, इससे सिद्ध होता है कि बारह विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना है। तथा इस कालमें संचित हुए जीवोंका गुणकार भी इतना ही होगा। कालके अनुसार

# पमाणाणुकूलत्तदंसणादो ।

\* तेरसण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा।

§ ३६६. कुदो १ चढुण्हं विह्नियकालादो संखेजगुणिम तेरसविह्नियकालम्म संचिद्रजीवाणं पि जुत्तीए संखेजगुणत्तदंसणादो । तेरसविह्नियकालस्स संखेजगुणतं कथं णव्वदे १ जुत्तीदो । तं जहा-थीणिगिद्धियादिसोलसकम्माणं खवणकालो मणपज्ञव-णाणावरणादिवारसण्हं देसघादीवंधकरणकालो अंतरकरणकालो अंतरकरणे कदे णवुंसयवेदक्खवणकालो च एदे चत्तारि वि काला तेरसविह्नियस्स । अस्सकण्ण-करणकालो कोधिकद्दीकरणकालो कोधिविण्णिसंगहिकद्दीवेदयकालो च एदे तिण्णिवि काले पेक्सिद्रण पुव्विद्धकालो संखेजगुणो । कालितयं पेक्खिद्रण पुव्विद्धकालच्छकं विसेसाहियं किण्ण होदि १ ण, णवण्हं कालाणं समुद्यसमागमेण कालचदुक्कुप्पचीदो । के ते णवकाला १ जीवोंके संचयकी पद्धित प्रमाणानुकूल देखो जाती है ।

#चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे होते हैं।

§ ३८६. शंका—चार विभक्तिस्थानवाछे जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाखे जीव संख्यात-गुणे क्यों हैं ?

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, इसलिये युक्तिसे यही सिद्ध होता है कि चार विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे होते हैं।

शंका-चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यात गुणा है यह केसे जाना जाता है ?

समाधान-युक्तिसे जान जाता है। उसका खुलासा इसप्रकार है-स्यानगृद्धि आदि सोल्ह कर्मोंका क्षपणकाल, मनःपर्यय ज्ञानावरण आदि वारह कर्मोंका देशघातिबन्धकरणकाल, अन्तरकरणकाल, और अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकाल ये चारों मिल्राकर तेरह विभक्तिस्थानका काल है। तथा अश्वकर्णकरणकाल, कोधकृष्टिकरणकाल और कोधकी तीन संप्रहकृष्टियोंका वेदककाल ये तीनों ही चार विभक्तिस्थानके काल हैं। इसप्रकार, इन तीनों कालोंको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल संख्यातगुणा है।

शंका-पूर्वोक्त तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों काल चार विभक्तिसंबन्धी तीनों कालोंसे विशेषाधिक क्यों नहीं हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि नौ कालोंके समुदायके समागमसे चार कालोंकी उत्पत्ति हुई

थीणिगिद्धियादि सोलसकम्मक्खवणकालो १, मणपज्ञव-दाणंतराइयाणं देसघादीवंध-करणकालो २, ओहिणाण०-ओ हदंस०-लाहंतराइयाणं देसघादिवंधकरणकालो ३, सुदणाण०-अचक्खु०-भोगंतराइयाणं देसघादिवंधकरणकालो ४, चक्खुदंस० देस-घादिवंधकरणकालो ४, आभिण०-पिरभोग० देसघादिवंधकरणकालो ६, विरियंत-राइयदेसघादिवंधकरणकालो ७, तेरसण्हं कम्माणमंतरकरणकालो ८, णवुंसयवेद-क्खवणकालो ६, एदे णव काला । चढुण्हं विहित्तियकाला पुण तिण्णि चेव । तेण एदे पेक्खियूण पुन्विञ्चकाला संखेजगुणा । किंच सोलसकम्माणि खविय जाव मणपज्जवणाणावरणीयं वंधेण देसघादिंण करेदि ताव से कालो चेव चउण्हं विहित्यकालादो संखेजगुणो संखेजहिदवंधसहस्सगिक्मणत्तदो । सन्वकालसमूहो पुण संखेजगुणो त्ति को संदेहो १ पुन्विज्ञकालअप्पावहुगादो वा तेरसविहित्त्यकालस्स संखेजगुणतं णन्वदे ।

है अर्थात् इन चार कालोंमें नौ काल सम्मिलित है। अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी तीन कालोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते।

शंका-वे नौ काल कौनसे हैं ?

समाधान-पहला स्त्यानगृद्धि आदि सोलह कर्मोंका क्ष्रपणकाल, दूसरा मनःपर्यय और दानान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरणकाल, तीसरा अवधिक्षानावरण अवधि-दर्शनावरण और लाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातीवन्धकरणकाल, चौथा श्रत-ज्ञानावरण, अचज्जदर्शनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातिवन्धकरण-काल, पांचवा चक्षुदर्शनावरण प्रकृतिका देशघातिवन्धकरणकाल, छठा मतिज्ञानावरण परि-भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, सातवां वीर्यान्तराय प्रकृतिका देशघातिवन्धकरणकाल, आठवां मोहनीयकी तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण काल और नौवां नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिम्थानके काल तीन ही होते हैं। इससे इन दोनों कालोंको देखते हुए ज्ञात होता है कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संख्यातगुणे हैं। दूसरे, स्यानगृद्धि आदि सोलह कर्मीका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके वन्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल होता है वही चारविभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा होता है, क्योंकि मनःपर्थयज्ञानावरणीय कर्मके देशघाति बन्धकरण संबन्धी कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं। अतएव तेरह विमक्तिस्थानका समस्त काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है इसमें क्या सन्देह है। अथवा, पहले जो कालविषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं उससे जाना जाता है कि चार विभक्ति-स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संस्थातगुणा है।

# श्वावीससंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा ।

१४०० कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियद्दीकालादो संखे अगुणिम दंसणमीह-णीय-अणियद्दिकालिम संचिदजीवाणं पि संखे अगुणतं पि विरोहाभावादो । अष्ट-वस्सिटिदिसंतकम्मे चेटिदे तदो प्पहु जिव सम्मत्तक खबणद्धाचिरमसमओ ति ताव वावीसिवह त्तियकालो । एसो चारित्तमोहक खबग-अणियटी-अद्धादो संखे अगुणो ति कथं णव्यदे ? एवं मा जाणि अदु, किंतु तेरसिवह त्तियकालादो एसो कालो संखे अ-गुणो ति णव्यदे । कत्तो ? पुव्यक्षकाल-अप्पायहुगादो । चारित्तमोहक खबणं पट्टवेंत-जीवे हिंतो दंसणमोहक खबणं पट्टवेंत जीवा संखे अगुणा ति ण घेत्तव्वं, उभयत्थ अट्टुत्तर-सद जीवे मोत्तूण एतो बहु आणं चडणासंभवादो । ण च पट्टवणकाल स्स थोवबहुत्त-

\* तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे हैं।

९४००. शंका-तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे क्यों हैं ?

समाधान—चूंकि चारिमोहनीयके अनिवृत्तिकरणसंबन्धी कालसे दर्शनमोहनीयका अनि-वृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे होते हैं इस कथनमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—स्थितिका पुनः पुनः अपकर्षण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण रह जाती है उस समयसे लेकर सम्यक्षकृतिके क्षपणकालके अन्तिम समय तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है। यह काल चारित्रमोहनीयके क्षपक जीवके अनिवृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह तो जाना ही जाता है।

शंका-किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-पूर्वीक कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

यहां पर चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवोंसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिये, क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवोंसे अधिक जीव दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नहीं करते हैं। यदि कहा जाय कि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इसनियके दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि, दोनों प्रस्थापककालोंमें संख्यात समयका नियम देखा जाता है। यदि कहा जाय कि जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट

कओ विसेसो अत्थि, उभयत्थ संखेजसमयणियमदंसणादो । ण च जहण्णुक्रस्मंतर-विसेसो अत्थि एगसमयल्रम्मासब्भंतरणियमदंसणादो । तदो पुन्विल्लत्थो चेव घेत्तन्चो ।

## \* तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया।

६४०१. इदो १ सम्मत्तक्खवणकालादो विसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तक्खवण-कालम्मि संचिदजीवाणं वि जुत्तीए विसेसाहियत्तदंसणादो । सम्मत्तक्खवणकालादो सम्मामिच्छत्तक्खवणकालो विसेसाहिओ ति इदो णव्वदे १ पुव्विन्न अद्धप्पाबहुआदो ।

सत्तावीसाए संतकम्मविइत्तिया असंखेळागुणा।

§ ४०२. को गुणगारो ? पार्लदो० असंखेभागो । कुदो ? पलिदो० असंखे० भाग-मेत्तकालेण संचिदतादो सम्मत्तादो मिन्छत्तं पडिवज्जमाणजीवाणं बहुत्तुवरुंभादो च ।

अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रश्चापककालों में विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्रश्चापककालों ने ज्ञान्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छह महीना होनेका नियम देखा जाता है। अतः तेरह विभक्तिश्चानके कालसे बाईस विभक्तिश्चानका काल संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही महण करना चाहिये।

अधिक हैं।

§ ४०१. शंका—बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालसे सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं। यह युक्तिसे सिद्ध होता है।

शंका-सम्यक्प्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यग्मिश्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पवहुत्वसे जाना जाता है।

 क्षेत्र्स विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं।

६ ४०२. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ? समाधान-प्रकृतमें प्रयोपमका असंख्यातवांभाग गुणकारका प्रमाण है। शंका-प्रकृतमें प्रयोपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्यों है ?

समाधान-क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सञ्चय पत्योपमके असंख्या-तवें भाग प्रमाण काल तक होता रहता है और सम्यक्त्वसे मिध्यात्वको प्राप्त होने वाले

# \* एक्कवीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेजगुणा।

६४०३. को गुणगारो १ आविलयाए असंखेलिदिमागो । कुदो १ वे सागरी-वमकालब्मंतरउवक्कमणकालिम्म संचिदचादो । गुणगारो आविलयाए असंखेलिदिमागो चि कुदो णव्वदे १ आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धवनखाणादो । अहवा गुणगारो तप्पाओग्गअसंखेल्लरूवमेचो, सम्मामिन्छत्तृव्वेल्लणकालिम्म संचिदलीवे पहुच पालिदोवमस्स आविलयाए असंखेलिदिमागो चेव भागहारो होदि चि णियमकारणा- णुवलंभादो । जुचीए पुण असंखेलाविलयाहि भागहारेण होदव्वं, अण्णहा एकवीस- विहत्तियभागहारादो असंखेल्लगुणचाणुववचीदो । तं जहा—संखेलाविलयाओ अंतरिय जिद संखेला उवक्रमणसमया एकवीसविहत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सागरेसु कि

जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

\* सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असं ख्यातगुणे हैं।

समाधान—क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैं उनमें संचित हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैं। श्रतएव प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग कहा है।

शंका-फिर भी इससे यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आव- छीका असंख्यातवां भाग है ?

समाधान-आचार्य परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

अथवा तत्त्रायोग्य अर्थात् सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इक्षीस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण छन्ध आता है उतना ही यहां गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सम्य-गिमध्यात्वके उद्देखन कालमें संचित हुए जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्योपमका भागहार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है, इस प्रकारके नियमका कोई कारण नहीं पाया जाता। परन्तु युक्तिसे असंख्यात आवली प्रमाण भागहार होना चाहिये, अन्यथा वह भागहार इक्षीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात गुणा नहीं हो सकता है। आगे इसीका खुलासा करते हैं—संख्यात आवित्योंके अन्तरालसे यदि इक्षीस

लभामो चि पमाणेण फलगुणिदमिन्छामोविद्दे संखेजाविष्ठयाहि पालेदोवमे खंडिदे एगभागो एकवीसविहित्याणमुवक्षमणकालो होदि । उवित्मवीसकोडाकोडीह्रवमेच-पिलेदोवमगुणगारादो हेट्टा आविष्ठयाए द्विदगुणगारो संखेजगुणो चि कृदो णन्वदे १ पिलेदोवममेचकम्मिट्टिदीए आबाधा संखेजाविष्ठयमेचा होदि चि आहरियवयणादो, आवाधाकंडयपह्वयमुचादो च णन्वदे । एदम्हादो अवहारकालादो एकवीसविहिच्य-अवहारकालो जिद्द वि संखेजगुणहीणो तो वि संखेजाविष्ठयमेचेण होदन्वं अट्ड्रचर-सदमेचजीविहितो उविर अवक्षमणाभावादो । अह जइ बहुआ होति आउअवसेण, तो वि आविल्याए असंखेजिदिमागमेचेण होदन्वं । एदमवहारकालं तप्पाओग्ग-असंखेज-ह्वेहि गुणिदे सचावीसविहिच्य-अवहारकालो जेण होदि तेण सचावीसविहिच्याण-मवहारकालो असंखेजाविष्ठयमेचो चि सिद्धं ।

विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो सागर प्रमाण कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रैराशिक करके फलराशिसे इच्छा-रिशको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संख्यात आव-लियोंसे पल्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उपक्रमणकाल आता है।

शंका—ऊपर अर्थात् 'तो दोसु सागरेसु कि लभामो' यहां पर जो पल्यका गुणकार बीस कोड़ाकोड़ी अंक प्रमाण है, उससे नीचे अर्थात् 'संखेब्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे' यहां पर आवलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया है, सो यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान-एक पत्न्य कर्मिखितिकी आवाधा संख्यात आविष्ठप्रमाण होती है इस प्रकारके आचार्य वचनसे और आवाधाकाण्डकका कथन करनेवाले सूत्रसे जानी जाती है।

इस अवहारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल यद्यपि संख्यातगुणा हीन होता है तो भी वह संख्यात आविल प्रमाण होना चाहिये, क्योंकि अधिकसे अधिक एक साथ एक सौ आठ क्षायिक सम्यग्हिष्ट जीव उपक्रमण करते हैं अधिक नहीं। अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीव उपक्रमण करते हैं ऐसा भान लिया जाय तो भी इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अवहारकाल आविलके संख्यातवें भाग प्रमाण होना चाहिये। और इस अवहारकालको सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीवोंके अवहारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहार काल प्राप्त होता है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल असंख्यात आविल प्रमाण सिद्ध होता है।

#### . \* चउवीसाए संतकम्मिया असंखे० गुणा।

१४०४. को गुणगारो १ आवलि० असंखे० मागो । एकवीसविहत्तियकालेण चउवीसविहत्तियकाले सिरसो, सोहम्मीसाणकप्पेस सयल-असंजदसम्मादिहीणिवासेस चेव चउवीस-एकवीसविहत्तियाणं संभवादो । उविर किण्ण घेप्पदे १ ण, सोहम्मीसाण-सम्माइहीहिंतो असंखेजगुणहीणेस घेप्पमाणे कारणवहुत्तामावेण असंखेजगुणहीणाणं गहणप्पसंगादो । ण च उवकमणकालमस्सिद्ण गुणगारो आविलयाए असंखेजिदि मागो ति वोत्तुं सिक्जदे, सोहम्मीसाण-उवकमणकालादो वेछाविहसागरव्मरुवकमणकालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलंभादो । एवसुवक्षमणकाले सिरसे संते कथमसंखेजिगुणनं जुजदि ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पजमाणखइयसम्माइहिसंखेजनीविहितो सोहम्मीसाणकप्पेस अणंताणुविधचउकं विसंजोएमाण-अष्टावीससंतकिम्मयवेदग-सम्माइहीण-सुवसमसम्माइहीणं च समयं पिछ पिलदो० असंखे० भागमेत्ताणस्वलं-

इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव
 असंख्यातगुणे हैं।

§ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

रंका—चौवीस विभक्तिस्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि समस्त असंयतसम्यगृद्दृष्टियोंके निवासभूत सौधर्म और ऐशान करूपमें ही चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद कहा जाये कि सौधर्म और ऐशान करूपके ऊपरके सम्यगृदृष्टि जीव प्रकृतमें क्यों नहीं प्रहृण किये गये हैं शतो उसका समाधान यह है कि सौधर्म और ऐशान करूपके सम्यगृदृष्टि होते हैं,अतः उनके प्रहृण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हीन स्वीकार करना पड़ेंगे। तथा उपकृमण कालकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृतमें यदि एकसौ बत्तीस सागरके भीतर होनेवाले उपकृमण कालका भी प्रहृण किया जाय तो वह सौधर्म और ऐशानके उपकृमणकालसे संख्यातगुणा ही पाया जायेगा। इसप्रकार उपकृमण कालके समान रहते हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले असंख्यातगुणे कैसे वन सकते हैं श

समाधान-यह ठीक नहीं है, क्योंकि सौधर्म और ऐशान कल्पमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न होने वाले संख्यात क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने वाले अडाईस निभक्तिस्थानी वेदंक सम्यग्दृष्टि तथा उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव प्रति समय पल्योपम मादो, असंखेजदीवेस मोगभूमिपिडमागेस कम्मभूमिपिडमागदीवसमुद्देस च णिवसंतचडवीससंतकिम्ययसम्माइडीण सोहम्मीसाणेस असंखेजाणमुवक्रमणसमयं पिड
उप्पज्जमाणाणमुवलंभादो च। जिद्दे एवं तो पिछदोवमस्स असंखेजिदिमागेण गुणगारेण होदव्वं १ ण, सच्चोवक्रमणसमप्स पिछदो० असंखे० मागमेत्राणं जीवाणं
चडवीससंवकिम्मयभावमुवक्रममाणाणमणुवलंभादो। जिद्दे एवं तो कथमुवक्रमंति १
कत्थ वि एको। कत्थ वि दोण्णि, एवं गंत्ण कत्थिवि० संखेजा, कत्थ वि आविष्ठियाए
असंखेज्जिदिभागमेत्रा, कत्थ वि आविष्ठियमेत्रा, संखेज्जाविष्ठियमेत्रा असंखेज्जिदिभागमेत्रा, कत्थ वि आविष्ठियमेत्रा, संखेज्जिवियाए असंखेज्जिदिभागेण
गुणगारेण होदव्वं। चडवीससंतकिम्मयभावारेण आविष्ठियाए असंखेज्जिदिभागेण
संखेज्जिवियमेत्रे एकवीसविहित्तियभागहारे ओविष्टिदे आविष्ठियाए असंखेज्जिदिभागुवलंभादो वा गुणगारो आविष्ठियाए असंखे० भागो। संखेज्जावियमेत्रे सोह-

के असंख्यातवें भाग पाये जाते हैं, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कर्म-भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यगृदृष्टि जीव सौधर्म और ऐशान करपमें प्रत्येक उपक्रमणकाल्यों असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इक्षीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं।

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग न होकर पल्योपमका असंख्यातवां भाग होना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कार्लोमें प्रत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव चौचीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हुए नहीं पाये जाते हैं, अतः प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण प्रत्योपमका असंख्यातवां भाग नहीं कहा।

शंका-यदि ऐसा है तो सम्यग्दिष्ट जीव किस कमसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते है ?

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात आवली प्रमाण, किसीमें असंख्यात आवलीप्रमाण जीव चौवीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होना चाहिये। अथवा आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण चौवीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारसे संख्यात आवली प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारको भाजित कर देनेपर आवलीका अस-ख्यातवां भागमात्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निश्चित होता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग ही है।

म्मीसाणकपेसु एक्कवीसविहत्तिया (-य) जीवमागहारे संते णिरयतिरिक्षेसु असंखेजजा-विलयमेत्तेण भागहारेण होदच्चं १ ण च एवं, वासपुधत्तमेत्तुवक्कमणंतरेण उक्कस्सेण सह विरोहादो । ण एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईसु एक्कवीसविहत्तियाणमसंखेजजा-विलयमेत्तभागहारब्धवगमादो । ण च वासपुधत्तंतरेण सह विरोहो, तस्स वहपुद्ध-वाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण वि एत्थ परिहारो चितिय वत्तब्बो ।

\* अद्वावीससंतकस्मिया असंखेजगुणा।

६४०५. कुदो १ अहावीससंतकिमण सम्मादिष्टिणो मोत्तूण अण्णत्थ अणंताणु० चउक्कस्स विसंजोयणाभावादो । ण च ते सन्वे विसंजोएंति तेसिमसंखेन्जिदिभाग-मेत्ताणं चेव जीवाणं अणंताणुवंधिविसंजोयणपरिणामाणं संभवादो । एत्थ को गुण-

शंका-जब कि सौधम और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भागहार संख्यात आवली प्रमाण है तो नारकी और तिर्यचोंमें इक्कीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवली होना चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिर्यचोंमें इक्कीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंके ज्त्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा उसके साथ विरोध आता है ?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि नरकगित और तिर्यंचगितमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवळी स्वीकार किया है। किन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृथक्त्व प्रमाण अन्तर कालके साथ विरोध नहीं आता है, क्योंकि यहां वर्षपृथक्त्व पद वैपुल्यवाची स्वीकार किया है। अथवा यहां एक शंकाका परिहार प्रकारान्तरसे विचार करके कहना चाहिये।

\* चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुगो हैं।

\$ ४०५. शंका-चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंद्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान-अडाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीवोंको छोड़ कर अन्यत्र चार अनन्तानुवन्धी प्रकृतियोंकी विसंयोजना नहीं होती है। पर सभी अडाईस विभक्तिस्थान-वाले सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके असंख्यातवें भागमात्र ही जीवोंके अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम सम्भव हैं। इससे प्रतीत होता है कि चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अडाईस विभ-किस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं।

गारो ? आवलियांए असंखेज्जदिभागो । उनकमणकालिसेसो एत्थ ण णिहाले-यन्नो, उनकममाणजीवाणं पमाणेण अविसेसे संते उनकमणकालविसयफलोवलंभादो ।

\* छव्वीसविहत्तिया अणंतगुणा।

8 ४०६. को गुणगारों १ छन्वीसिवहत्तियरासिस्स असंखेडजिद्भागों। एवं चुण्णिसुत्तोघो उचारणोघसमाणो समत्तो।

<sup>§</sup>४०७. संपित उचारणमस्सियूण आदेसप्पावहुअं वत्त्वइस्सामो । कायजोगि-ओरा लिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारि ति ओघभंगो ।

§ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेरईएसु सन्वथोवा वावीसविहत्तिया। सत्तावी-सविह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह० असंखेज्जगुणा, चउवीसवि० असंखेज्जगुणा, अहा-वीसवि० असंखे० गुणा, छच्वीसविह० असंखेज्जगुणा। एवं पढमपुढवि-पंचिदियतिरिक्ख-

शंका—चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

प्रकृतमें उपक्रमण कालविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण कालोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी संख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकालकी अपेक्षा विचार करनेमें सार्थकता है।

अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे झब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव
 अनन्तगुणे हैं।

§ ४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण अञ्जीस विभक्तिस्पानवाली जीवराशिका असं-द्यातवां भाग है।

इस प्रकार चूर्णिसूत्रके ओघका कथन समाप्त हुआ। इसके समान ही उचारणाका अधिका कथन है।

§ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतलाते हैं-काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य और आहारक इनमें अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है।

\$ 800. आदेशसे नरकगतिमें नारिकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभ-क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पहली पृथिवीके नारकी जीवोंमें, पंचेन्द्रिय पंचिं विरिव्यान सेन सोहम्मादि जान सहस्सारे ति नत्तव्तं । विदियादि जान सत्तमि ति एवं चेन नत्तव्नं । णगरि नानीस-एक्ष्मीसिवहित्तया णित्य । एवं पंचिंदिय-तिरिक्तनोणिणी-भगण व्याण व्याप विद्याति नत्तव्यं । तिरिक्तव व्याप पढमपुढिनिमंगो । णगरि छव्नीसिनहात्त्रया अणंतगुणा । पंचिंदियतिरिक्तनअपज्ज व्याप सत्तानीस-निह । अहानीसिनह असंत्वेज्जगुणा । छव्नीसिनह असंव गुणा । एवं मणुस-अपज्ज व्याप्ति स्वाप्ति अपज्ज व्याप्ति स्वाप्ति यादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्तिस अपज्ज व्याप्ति स्वाप्ति यादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्तिस अपज्ज व्याप्ति स्वाप्ति विद्याप्ति स्वाप्ति स्व

\$ ४०६. मणुस्सेसु सन्वत्थोवा पंचविहत्तिया। एगवि० संखेज्जगुणा, दुवि० विसे-साहिया, तिबि० विसेसा०, एकारसवि० विसे०, बारसवि० विसे०, चदुवि० संखे-ज्जगुणा, तेरसवि० संखे०गुणा०, वाबीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, एक-

तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवोंमें तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे छेकर सहस्रार तकके देवोंमें अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवी पृथिवी तक भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इकीस विभक्तिस्थानवाछे जीव नहीं होते हैं। दूसरी आदि पृथिवियोंमें अल्पवहुत्वका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, ज्यन्तर और उयोतिपी देवोंमें कहना चाहिये। सामान्य तिर्यंचोंमें पहछी पृथिवीके समान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां पर अट्टाईस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंसे इञ्बीस विभक्तिस्थानवाछे जीव अनन्तगुणे होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यंच छञ्ध्य-पर्याप्तकोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थान वाछे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाछे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छञ्चीस विभक्तिस्थानवाछे जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य छञ्ध्यपर्याप्त, सभी विक्छेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छञ्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे पृथिबी आदि चारों स्थावरकाय, त्रसछञ्च्यपर्याप्त और विभंगज्ञानी जीवोंमें कथन करना चाहिये।

§ १०१. मनुष्यों में पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्नानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्नानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्तानवाले जीव स्थानवाले जीव स्थानवाले जीव स्थानवाले स्य

वीसवि॰ संखेजगुणा, चउवीसवि॰ संखेजगुणा, सत्तावीसवि॰ असंखेजगुणा, अद्दा-वीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ असंखे॰ गुणा। एवं मणुसपज्ज॰, णविर संखे-जगुणं कायन्वं। मणुस्सिणीसु सन्वन्थोवा एगविहत्तिया, दुवि॰ विसेसा॰, तिवि॰ विसे॰, एकारसवि॰ विसे॰, वारसवि॰ विसे॰, चदुवि॰ संखे॰ गुणा, तेरसवि॰ संखे॰ गुणा, वावीसविह॰ संखे॰ गुणा, तेवीसवि॰ विसेसा॰, एकवीसवि॰ संखे॰ जगुणा, चउवीसवि॰ संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे॰ गुणा, अद्दावीसवि॰ संखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ संखे॰ गुणा।

६ ४४०. आणदादि जात्र उवरिमगेवजे ति सन्वत्थोवा वावीसवि०, सत्तावी-सवि० असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि० असंखे० गुणा, एकावीसवि० संखे० गुणा, चउ-वीसवि० संखे॰ गुणा, अष्टावीसवि० संखे॰ गुणा । अणुहिसादि जाव अवराइदत्ति सञ्बत्थोवा वावीसवि०, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चडवीसवि० संखे० गुणा, क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे छन्त्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्योंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें सत्ताईस, अट्टाईस और छन्दीस स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। पर पर्याप्त-मनुष्योंमें उक्त स्थानवाले जीवोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कहना चाहिये। स्त्रीवेदी मनुष्योंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे चार विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातराणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातराणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्पानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थान वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे छुव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातराणे हैं।

् ६ ४१०. आनतकरपसे लेकर उपरिम भैवेयक तकके देवोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव

अद्वावीसवि० संखे० गुणा। एवं सन्बहे, णवरि संखेजगुणं कायन्वं।

६ १११. इंदियाणुवादेण एइंदिय-वादर० पज्ज० अपज्ज०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदिय-पंजा०-सुहुमेइंदिय अपज्जत्तएस सन्वत्थोवा सत्तावीसविहत्तिया। अहावीसवि० असंखेज-गुणा, छन्त्रीसवि० अणंतगुणा। एवं सन्ववणप्पदि-सन्वणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण-मिन्छादिष्टि असण्णि ति वत्तन्वं। णवरि वादरवणप्पदिकाइय-पत्तेयसरीरपंजा० अपज्ज०-वादरणिगोदपदिष्टिदपज्जत्तअपज्जत्ताणं पुढविकाइयमंगो। पंचिदिय-पंचिदिय-पंजाविक-सण्णि-चक्खु ति क्तन्वं।

§ ४१२. ओरालियमिस्स० सन्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, अद्वावीसवि० असंखे० असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें भी कथनं करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कह आये हैं, पर यहां वाईस विभक्तिस्थानवालोंसे इक्षीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं।

§ ४११. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, स्क्ष्म एकेन्द्रिय, स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वादर विगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त और वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें पृथिवी कायिक जीवोंके अल्पबंहुत्वके समान अल्पबंहुत्व कहना चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें ओवके समान अल्पबंहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवों अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं। इसीप्रकार पंचों मनोयोगी, पंचों वचनयोगी, संज्ञी और चज्जुदर्शनी जीवोंमें अल्पबंहुत्वका कथन करना चाहिये।

६ ४१२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थान-वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे गुणा, छन्वीसवि॰ अणंतगुणा । वेउन्विय॰ सन्वत्थोवा सत्तावीसवि॰ एकवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अद्वावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वी-सवि॰ संखे॰ गुणा । वेउन्वियमिस्स॰ सन्वत्थोवा वावीसविद्वत्तिया, एकवीसवि॰ संखे॰ गुणा, सत्तावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अद्वावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ असंखे॰ गुणा। कम्मइय० एवं चेव। णविर छन्वीसवि॰ अणंतगुणा। एवमणाहार॰ वत्तव्वं। आहार॰-आहारिमस्स॰ सन्वद्वमंगो, णविर वावीसं णित्थ।

<sup>§</sup> ४१३. वेदाणुवादेण इत्थि० सच्वत्थोवा बारसविहत्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, वाबीसवि॰ संखे॰ गुणा, तेवीसवि॰ विसे॰, एकवीसवि॰ संखे॰ गुणा, सत्तावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्षीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थान-वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यागुणे हैं। इनसे छुब्बोस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे छच्चीस विभक्तिस्थाननाले जीन असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार कार्मणकाय-योगी जीवोंमें भी अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मण-काययोगियोंमें अहाईस निमक्तिस्थानवाले जीवोंसे छन्बीस विमक्तिस्थानवाले जीव अनुन्तुगुणे होते हैं। कार्मणकाययोगियोंके समान अनाहारक जीवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। आहारक और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्धसिद्धिके देवोंके समान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेपता है कि इन दो योगवाले जीवोंके बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है।

\$ ११३.वेद मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इसीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या-तगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या- असंखे॰ गुणा। पुरिसवेदे सन्वत्थोवा पंचिवहात्तिया, एकारसिव० संखे॰ गुणा, वारसिव० विसेसा०, तेरसिव० संखे॰ गुणा, वावीसिव० संखे॰ गुणा, तेवीसिव० विसे०, सत्तावीसिव० असंखे॰ गुणा, एकवीसिव० असंखे॰ गुणा, चडवीसिव० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० असंखे॰ गुणा, छन्वीसिव० असंखे॰ गुणा। णवंसए सन्वत्थोवा वारसिवहित्या, तेरसिव० संखे॰ गुणा, वावीसिव० संखे॰ गुणा, तेवीसिव० विसे०, सत्तावीसिव० असंखे॰ गुणा, एकवीसिव० असंखे॰ गुणा, चडवीसिव० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० असंखे॰ गुणा, छन्वीसिव० अणंतगुणा। अवगद० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० एकवीसिव० संखे॰ गुणा, चडवीसिव० संखे० गुणा, पंचिव० संखे॰ गुणा, एगाव० संखे॰ गुणा, द्वि० विसेसा०, तिवि० विसेसा०, चढुवि० संखेङगुणा।

इं ४१४. कसायाणुवादेण कोधक० सञ्वत्थोवा पंचविहत्तिया, एकारसवि० संखे० तगुणे हैं। पुरुपवेदसें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे ग्यारह विभ-क्तिरथानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस निभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्द्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव अर्संख्यातगुणे हैं। नधुंसकवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्या-तगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातैंगुणे हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। अपगतवेदमें ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थान-वाले जीव संख्यात्रुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात्रुणे हैं। इनसे पांच विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्था-नवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

४४१४. कषाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वारह विभक्ति-

§ ४१५. आमिणि०-सुद०-ओहि० सन्बत्थोवा पंचविहत्तिया, एकवि० संखे० स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेप कथन ओघके समान है। मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। मायाकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोडे हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चार विभक्तिस्थान-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विमक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इतसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव संद्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। लोभकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विम-क्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। अकषायी जीवोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अकषायी जीवोंमें जिसप्रकार अल्पवहुत्वका कथन किया है उसीप्रकार यथाख्यातसंयतोके भी अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये।

\$ 8 र प्र. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसप्रकार तेईस विभक्ति-

गुणा। एवं जाव तेवीसविहत्तिओ त्ति ओघभंगो। तदो एक्कवीस० असंखे० गुणा, चउवीस॰ असंखे॰ गुणा, अड्ठावीस॰ असंखे॰ गुणा । एवमोहिदंसण॰ सम्मादिडि त्ति वत्तव्वं। मण्यज्ज ० एवं चेव, णवरि संखेज्जगुणं कायव्वं। एवं संजद० सामा-इयच्छेदो० वत्तव्वं । परिहार० मन्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, तेवीसविह० विसे०, एक्वीसवि॰ संखे॰ गुणा, चडवीसवि॰ संखे॰ गुणा, अद्वावीसवि॰ संखे॰ गुणा। एवं संजदासंजदाणं। णवरि चडवीसवि० असंखे० गुणा, अहावीसवि० असंखे० गुणा। सहमसांपरा० सन्वत्थोवा एकवि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० संखे॰ गुणा। असंजद॰ सन्त्रत्योवा वावीसविह॰, तेवीसविह॰ विसे॰, सत्तावीस॰ असंखे॰गुणा, एकवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीस॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, स्रव्वीसवि॰ अणंतगुणा। एवं तेउ०-पम्म०। णवरि छन्वीस॰ स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिद्शेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कथन करना चाहिये। मनःपर्थयज्ञानी जीवोंके मी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंमें जिन स्थानवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहा है उन्हें यहां संख्यातगुणा कर छेना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके अल्पवहुत्वके समान संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। परिहारिवशुद्धिसंयतोंमें वाईस विभ-किस्थानवाले जीव सवसे थोड़े हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार संयतासंयतोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें इक्कीस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव अंसंख्यातगुणे हैं। इनसे अद्वाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सूक्ष्मसांपराथिकसंयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव-सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस .विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। असंयतोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सवसे थों हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे छब्बीस विमक्तिस्थानवाले जीव अन-तगुणे हैं। इसीप्रकार तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि

असंखे • गुणा ।

§ ४१६. किण्ह०-णील० सन्वत्थोवा एकवीसविह०, सत्तावीसविह० असंते० गुणा, चंउवीस० असंते० गुणा, अट्ठावीस० असंते० गुणा, छन्वीस० अणंतगुणा। काउ० सन्वत्थोवा वावीस विह०, सत्तावीस० असंते० गुणा। सेसं ओघभंगो। सुक्त-लेस्स० जाव तेवीसविहत्तिया ति ओघभंगो। तदो सत्तावीस० असंते० गुणा। वविर आणदभंगो। अभवसिद्धि० सासण० णित्थ अप्पावहुगं। खड्यसम्माइष्टीसु जाव तेरसविहत्तिओ ति ओघभंगो। तदो एकवीस० असंतेकगुणा। वेदय० सन्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीसविह० विसेसा०, चउवीस० असंते० गुणा, अट्ठावीस० असंते० गुणा। एवं सम्मामिन्छत्ते वि।

### एवमप्पाबहुगं समत्तं।

इनमें अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं।

§ ४१६. कुंच्या और नील लेक्यामें इक्रोस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़ है। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौचीस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। कपोतलेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़ हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। गुक्क हैरयावाले जीवोंमें तेईस विभक्तिस्थान तक अल्पवहत्व भोघके समान है। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिश्थानवाले असंख्यातगुणे हैं। इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये। अभन्य और सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पवहुत्व नहीं है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें तेरह विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है। तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे योडे हैं। इनसे तेईस विभक्तिशांनवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चौवीस विभक्तिशान-वाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। चपशमसम्यग्दृष्टियोंमें चौवीस विमक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सम्यग्मिण्यात्वमें भी कथन करना चाहिये।

इसप्रकार अल्पबहुंत्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

# \* मुजगारो अप्पदरो अवद्विदो कायव्वो।

§ ४१७. एदेण भुजगाराणिओगहारं स्चिदं जहनसहाहरिएण । कथं भुजगारअच्पद्र-अविद्वाणं तिण्हं पि भुजगारसण्णा १ ण, तिण्हमण्णोण्णाविणाभावीणमण्णोण्णसण्णाविरोहादो, अवयिवदुवारेण तिण्हमवयवाणमेयचादो वा । भुजगाराणिओगहारं
किमहं बुचदे १ पुन्वुत्तपदाणमवद्वाणाभावपरूवणहं । तत्थ भुजगारिवहत्तीए इमाणि
सत्तारस आणिओगहाराणि णादन्वाणि भवंति । तं जहा—समुक्तिचणा सादियविहत्ती
अणादियाविहत्ती धुवाविहत्ती अद्धुविवहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेतं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पावहुअं
वेदि ।

§ ४१८. समुक्तिणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि भुजगार-अप्पदर-अवद्विदविहत्तिया । एवं सत्तसु पुढवीसु । तिरिक्ख-पंचिंदय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव

अव विभक्तिस्थानोंके विषयमें भुजगार, अन्पतर और अवस्थित स्थानोंका कथन करना चाहिये।

§ ४१७. यतिवृषम आचार्यने इस उपर्युक्त सूत्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारको सूचित किया है।

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंकी भुजगार संज्ञा कैसे हो सकती है ? समाधान-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों एक दूसरेकी अपेक्षासे होते हैं, इसिल्ये इन्हें तीनोंमेंसे कोई एक संज्ञाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा अव-यवीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं, इसिल्ये भी ये तीनों किसी एक नामसे कहे जा सकते हैं।

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ?

समाधान-पूर्वोक्त विभक्तिस्यान सर्वथा अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है।

मुजगार विभक्तिस्थानमें ये सत्रह अनुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैं— समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, घ्रुवविभक्ति और अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

६४१ = . डनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओवकी अपेक्षा मुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान-वाले जीव हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारिकयोंमें तथा तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंच, सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये

उयरिमगेवज्जे नि-पंचि दिय-पंचि ० पज्ज० - तस-तसपज्ज० - पंचमण० - पंचवचि० - कायजोगि-ओरालिय० - वेडान्चिय० - तिर्विणवेद० - चत्तारि कयाय-असंजद - चक्खु० - अचक्खु० छ्लेस्स० - भवसि० - साव्या० - आहारि नि वत्तन्त्रं । पंचि० तिरिक्खअपज्ज० आत्थ अप्पदर-अविहित्विहित्तिया । एवं मणुसअपज्ज० - अणुिहसादि जाव सन्त्रह० सन्त्रएइंदिय-सन्त्रविगिलिदिय - पंचि० अपज्ज० - पंचकाय० - तसअपज्ज० - ओरालियमिस्स० वेडिन्चयमिस्स० - कम्मइय० - अवगद० - मिद्द - सुद - अण्णाण - विहंग० - आमिणि ० - सुद० ओहि० - मणपज्ज० - संजद - सामाइयच्छेदो० - परिहार० - संजदासंजद - ओहिदंस० सम्मादि०
खइय० - वेदय० - उत्तरम० - मिच्छादि० - असिण्ण० - अणाहारि नि वत्तन्त्रं। आहार० - आहारमिस्स० अत्थि अविहिद्विहित्तिया। एवमकसायि० - सुदुमसांपराइय० - जहाक्खाद० अभवसिद्धि० - सासण० - सम्मामिच्छाइ०।

### एवं समुक्तित्तणा समत्ता।

तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचिन्द्रिय, पंचिन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, कीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपाय-वाले, असंयत, चक्षुद्शनी, अचक्षुद्शनी, छहों छेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें मुजगार, अल्पतर और अवश्वित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं।

पंचिन्द्रियतिर्थंच छ्ट्यप्याप्तक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं मुजगार नहीं। इसीप्रकार छ्ट्यप्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वार्थिसिद्ध तकके देय, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकछेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छ्ट्यप्याप्त, पांचों स्थायरकाय, असळ्य्यप्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, स्यानानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधि-संयत, सम्यग्द्रि, श्रायिकसम्यग्द्रि, वेदकसम्यग्द्रि, उपश्मसम्यग्द्रि, मिध्याद्रि, असंज्ञो और अनाहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें भुजगारके विना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें केवल एक अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले ही जीव होते हैं। इसीपकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाल्यात-संयत, अभव्य, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६ ४१६. सादिय-अणादिय-धुव-अद्धुव-अणिओगहाराणि जाणिदूण वत्तव्वाणि । ६४२० सामित्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अजगार-अप्पद्र-अविद्विद्वित्ती कस्स १ अण्णद्रस्स सम्मादिष्टिस्स मिच्छादिष्टिस्स वा । एवं सत्तमपुढवि०-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि० तिरि० जोणिणी-मणुस्सितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ज०-पंचिदिय-पंचि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवि०-कायजोगि-ओरालिय०-वेडिव्वय०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०-असंजद-

चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धिय०-सण्णि०-आहारि ति वत्तव्यं । पंचि० विरि० अपज्ञ० अप्पद्र० अवद्दिद० कस्स १ अण्णदरस्स । एवं मणुसअपज्ञ०,

अणुद्दिसादि जाव सन्बद्ध०-सन्बएइंदिय-सन्बिवगिलिदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय-

तसअपन्न ०-ओरालियामिस्स ०-बेउविवयमिस्स ०-कम्मइय - मदि - सुद-अण्णाण-विहंग ०-मिन्छाइ०-अस्पिण ०-अणाहारि ति वत्तव्यं ।

हु १२० स्वामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विमक्तिस्थान किसके होते हैं ? यथासम्भव किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होते हैं । इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीके जीवोंमें तथा तिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, पंचेन्द्रियतिर्थंच योतीमती, सामान्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देंव, भवनवासियोंसे छेकर उपितम प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस-पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, इहों छेरयादाले, भव्य, संज्ञों और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते हैं ! इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, वैक्तियिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिए।

§ ४२१. आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है १ किसी भी आहारककाययोगी या आहारकिमश्रकाययोगी जीवके होता है। इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंचत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्या- जहावखाद०-सासण०-सम्मामि०वत्तव्वं । अवगद० अप्पदरं कस्स १ खवयस्स । अविद्वं कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स खवयस्स वा । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज० अप्पदरं कस्स १ अण्ण० । अविद्वं कस्स १ अण्ण० । एवं संजदासंजदे-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजद-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदय-उवसम० वत्तव्वं । सुहुम-सांपराइय० अविद्वं कस्स १ अण्णदर० उवसामयस्स खवयस्स वा । अवभविद्यं अविद्वं कस्स १ अण्णद० । खइयसम्माइद्वि० अप्पदरं कस्स १ खवयस्स । अविद्वद० कस्स १ अण्णद० ।

#### एवं सामित्तं समत्तं।

५ एत्थ एगजीवेण कालो।

६४२२. समुक्तित्तणं सामित्तं सेसाणिऔगदाराणि च अमणिदूण कालाणिऔगं ॰ चेव भणंतस्स जहवसह-भयवंतस्स को अहिष्पाओ १ कालाणिओगदारे अवगए संते

#### दृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये।

अपगतवेदी जीवोंमें अरुपतर विभक्तिस्थान किसके होता है श क्षपक अपगतवेदीके होता है। अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है श किसी भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके होता है।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है । किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । कि चार ज्ञानवाले जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है । किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । इसीप्रकार संयतासंयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्विद्धिसंयत, संयत, अवधिद्शेनी, सन्यग्दृष्टि, वेदकसन्यग्दृष्टि और उपश्मसन्यग्दृष्टिके कहना चाहिये।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ! किसी भी उप-शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके होता है । अभन्योंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है ! किसी भी अभन्यके होता है । श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ! किसी भी क्षपक श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ! किसी भी श्वायिकसम्यग्दृष्टिके होता है ।

इसप्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अब एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं।

६ ४२२. शंका-यतिवृषभ आचार्यने समुत्कितिना, खामित्व और शेष अनुयोगद्वारोंकां कथन न करके केवल कालानुयोगद्वारका कथन किया, सो इससे उनका क्या अभिप्राय है १ समाधान-कालानुयोगद्वारके ज्ञात हो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अनुयोगद्वारकों

सेसाणिओगद्दाराणि बुद्धिमंतिहि सिस्सेहि अवगंतुं साक्किजंति, सेसाणिओगद्दाराणं काल-जीणित्तादो, तेण कालाणुओगद्दारं चेव परूवेमि ति एदेण अहिप्पाएण एत्थ एगजीवेण कालो ति मणिदं।

असुजगार-संतकस्मविहत्तिओं केविवरं कालादों होदि ? जहण्णु कस्सेण एगसमओं।

§ ४२३. कुदो १ छ्व्वीसविहत्तिएण सत्तावीसविहत्तिएण वा सम्मत्ते गहिदे जहण्णुक्रिस्सेण अजगारस्स एगसमयमेत्तकाळुवलंभादो । को अजगारो णाम १ अप्पदरपयिडसंतादो बहुदरपयािडसंतपिडविज्ञणं अजगारो । चउवीससंतकिम्मयसम्मादिदिम्मि मिच्छत्तमुवगदिम्म वि अजगारस्सेगसमओ लब्भइ, चउवीससंतादो अहावीससंतम्भवगयस्स
पयिडविद्दिसणादो ।

 अप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ।

जान सकते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका काल अनुयोगद्वार योनि है। इसलिये 'मैं (यतिवृषम आचार्य) कालानुयोगद्वारका ही कथन करता हूँ इस अभिप्रायसे यतिवृषम आचार्यने यहां 'एगजीवेण कालो' यह सूत्र कहा है।

अं अजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है १ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

§ ४२३. शंका—भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कैसे है ?

समाधान—जब कोई एक छुव्वीस विभक्तिस्थानवाला या सत्ताईस विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला होता है तब इसके भुजगारका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है।

शंका-भुजगार किसे कहते हैं ?

समाधान-थोड़ी प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना सुजगार कहलाता है। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होकर जिसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव जब मिध्यात्वको प्राप्त होता है तब उसके भी सुजगारका एक समय मात्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देखी जाती है, इसिलये यह सुजगार है।

अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय है। § ४२४. छुदो ? अड्डावीस-विहात्तिएण अणंताणुवंधिचउके विसंजोहदे अप्पदरस्स एगसमयकाळुवलंभादो । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तुच्वेज्ञिदपढमसमए मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्त-सम्मत्ताणि खविदपढमसमए खवगसेढीए खविदपपडीणं पढमसमए च अप्पदरस्स एगसमओ जहण्णओ पह्नवेयच्वो ।

#### \* उद्धरसेण वे समया।

§ ४२५ कुदो ? णवुंसयवेदोदएण खवगसेहिं चिडदिम्म सवेदयदुचरिमसमए इत्थिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादो चारससंतकम्ममुवणिमय से काले णवुंसयवेदे उदयहिदं गालिय वारससंतकम्मादो एकारसंतकम्ममुवगयम्मि णिरंतर-मप्पदरस्स वेसमयउवलंभादो ।

# \* अविद्वसंतकस्मविद्वियाणं तिणिण भंगा।

९ ४२६. तं जहा, केसिं पि अणादिओ अपजनसदो, अभन्वेसु अभन्वसमाण-भन्वेसु च णिचणिगोदभावसुवगएसु अवहाणं मोत्तूण सुजगारअप्पदराणमभावादो ।

र्ड ४२४. शंका—अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्यकाल एक समय कैसे हैं ? समाधान—जो अद्वाईस विभक्तिस्थानवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता है।

इसीप्रकार सम्यक्षप्रकृति और सम्यग्गिध्यात्व प्रकृतिकी उद्देलनां कर चुकनेपर पहले समयमें, मिध्यात्व, सम्यग्गिध्यात्व और सम्यक्षप्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें तथा क्षपक श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुई प्रकृतियों के क्षय हो चुकनेपर पहले समयमें अस्पतरके एक समयप्रमाण जयन्य फालका कथन करना चाहिये।

अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवकां उत्कृष्टकाल दो समय है।

इं १२५. शंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टकाल दो समय कैसे है ?

समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और और सवेद भागके द्विचरम समयमें खीवेदको परप्रकृतिरूपसे संकान्त करके तेरह प्रकृ-तियोंकी सत्तासे वारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है और उसके अनन्तर समयमें ही नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर वारह प्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है।

अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग

होते हैं। \$ ४२६. वे इसप्रकार हैं—किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-अनन्त होता है, क्योंकि जो अभव्य हैं या अभव्योंके समान नित्यनिगोदको प्राप्त हुए भव्य हैं, उनके अवस्थित स्थानके सिवाय मुजगार और अस्पतर स्थान नहीं पाये जाते हैं। किन्हीं जीवोंके केसि पि अणादिओ सपजनसिदो, अणादिसरूवेण ख्रम्बीसपयडीसंतिम्म अन्छिय सम्मत्तमुवगयजीवाम्म अवद्वाणस्स अणादिसणिहणत्तदंसणादो । केसि पि सादिस-पजनसिदो ।

\* तत्थ जो सो सादिओ सपजावसिदो तस्स जह॰ एगसमओ।

§ ४२७. कुदो ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमिटिदिदुचरिमसमयम्मि सम्मत्तमुच्चेलिय अप्पद्रं काऊण तदो मिच्छादिटिचरिमसमयम्मि एगसमयमवटाणं काऊण
तिद्यसमए सम्मत्तं पिडवण्णजीविम्म अप्पद्रभुजगाराणं मज्झे अविद्विद्सस एगसमयकाछ्यकंभादौ ।

\* उक्कस्सेण उबहुपोग्गलपरियदं।

अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त होता है, क्योंकि जिस जीवके अनादि काउसे छच्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सन्यक्त्वको प्राप्त होनेपर अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है।

# इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त मंग है उसका जघन्यकाल एक समय है।

§ ४२७. शंका-इसका जघन्यकाल एक समय कैसे है १

समाधान—जो जीव अन्तरकरण करने के अनन्तर मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सन्यक्त्वकी उद्रेळना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानवाळा होता है। अनन्तर मिध्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानकृत्यसे एक समय तक अवस्थित रहकर मिध्यात्वके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सन्यक्तको प्राप्त होकर अट्टाईस विभक्ति-स्थानवाळा होता है। उसके अल्पतर और मुजगारके मध्यमें अवस्थितका जधन्यकाळ एक समय देखा जाता है।

विशेषार्थ-यहां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय बतलाते समय सिध्यात्वराणस्थानके अन्तके दो समय और उपशामसन्यक्तको प्राप्त हुए सम्यग्दृष्टिका पहला समय, इसप्रकार ये तीन समय लेना चाहिये। इनमेंसे पहले समयमें सम्यवस्वकी उद्देलना कराके सत्ताईस निभक्तिस्थान प्राप्त करावे, दूसरे समयमें तद्वस्य रहने दे और तीसरे समयमें उपशामसन्यक्त्वको प्रहण कराके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करावे। तव जाकर अल्पतर और भुजगार निभक्तिस्थानके मध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितका एक समय काल प्राप्त किया जा सकता है।

\* अवस्थित विमक्तिस्थानका उपार्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्टकाल है।

§ ४२८. ऊणस्स अद्ध्पोग्गलपरियद्वस्स उबद्धपोग्गलमिदि सण्णा । उपशब्दस्य शीनार्थवाचिनो प्रहणात् । तं जहा-एगो अणादियमिच्छादिष्टी तिण्णि वि करणाणि काऊण पढमसम्मत्तं पिडचण्णो। तत्थ सम्मत्तं पिडचण्णपढमसमए संसारमणंतं सम्मत्तगुणेण छेत्रण पुणी सी संसारी तेण अद्धपीम्मलपरियहमेत्री कदी। सन्ब-लहुएण कालेण मिच्छत्तं गंतूण सन्वजहण्णुन्वेद्वणद्वाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उच्चेलिय अप्पदरं करिय अवद्वाणमुबगदो । पुणो एदेण पलिदो॰ असंखे॰ मागेणूण-मद्धपोग्गलपरियद्दमविदेण सह परिमिय अंतोग्रहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्तं घेतूण भुजगारविद्वत्तिओ जादो । एवमविद्वदस्स पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेणूणसद्ध-पोग्गलपरियद्दमुकस्सकालो । एवमचक्खु॰ भवसिद्धि॰ ।

§ ४२६. संपित जइवसहाइरियपरूविदमोघमुचारणसरिसं भणिय वालजणाणुग्ग-इद्वं पह्नविद्युचारणादेसं वत्तइस्सामो ।

६ ४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु भुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ ।

§ ४२=. अर्धपुद्रलपरिवर्तनकालसे कुछ कम कालकी उपार्धपुद्रलपरिवर्तन संज्ञा है, क्योंकि यहांपर 'उप' शब्दका अर्थ हीन लिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-कोई ( एक अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्राप्त हुआ। तथा सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके पहले समयमें सम्यक्तवगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदन कर उसने उस संसारको अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र कर दिया। अनन्तर वह अतिलघु कांलके द्वारा सिध्यात्वको गाप्त होकर भौर सबसे जघन्य उद्वेखनकालके द्वारा सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके २० विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस विभ-क्तिस्थानसे छन्त्रीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छन्त्रीस विभक्तिस्थानमें अवस्थानको प्राप्त हो गया। यह सब छाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। अतः इस कालसे न्यून अर्धपुद्रलपरिवर्तन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारमें परिश्रमण करके वह जीव संसारमें रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त श्रेष रह जानेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करके छन्त्रीस विभक्तिस्थानसे अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भुजगारविभक्तिस्थानवाला हो जाता दे । इसप्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र प्राप्त होता है। इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये।

§ ४२ ६. इसप्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे गये ओघनिर्देशका, जो कि उचारणाके समान है, कथन करके अब बाल जनोंके अनुप्रहके लिये कहें गये उचारणामें वर्णित आदेशको बतलाते हैं-

हु १.३०. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मुजगार और अल्पंतरका

अवार्डि० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि। पढमादि जाव सत्तिमित्ते भुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ, अविटिद० जह० एगसमओ, उक्क० अप्पप्णो उक्कस्मार्डिदी। एवं तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ञ०-पंचि० तिरि० जोाणिणीसु। णवरि अविटिद० उक्क० अप्पप्णो उक्कस्माद्विदी। एवं मणुस-मणुमपज्ञत्त-एसु। णवरि अप्प० जह० एगस० उक्क० वे समया। मणुसणीणमेवं चेव, णव.र अप्प० जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ। पंचि० तिरि० अपज्ञ० अप्पदर० केव० १ जहण्णुक्क० एगसमओ। अविटिद० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। एवं मणुस अपज्ञ० वत्त्ववं।

६ ४३१. देव० भुज० अप्पद्र० केव० १ जहण्णुक एगसमञ्जो। अविद्विद० के० १ जह० एगसमञ्जो, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि। भवणादि जाव उविरमगेवजे चि भुज० अप्पद्र० जहण्णुक० एगसमञ्जो। अविद्विद० के० १ जह० एगसमञ्जो, उक्क० सग-जावन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अविस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। पहली पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरकमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अविस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमती जीवोंमें भुजगार आदि तीनोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि इन सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहना चाहिये। जीवेदी मनुष्योंमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच ल्टब्यपर्याप्तकों से अल्पतरका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों के अल्पतर और अवस्थितके जघन्य और उत्कृष्टकालका कथन करना चाहिये।

\$ १३१. देवोंमें मुजगार और अल्पतरका काल कितना है ? इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रैवेयक तक प्रत्येक चातिके देवोंमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण

संगुक्तिस्ति । अंगुहिसादि जाव सन्बहे कि अप्पर्दर • जहाँ गुक्ति • एगर्समीकी । अव-हिंद • के ॰ १ जह • एगसमी , उक्त • सगरीगडकस्तिहिंदी ।

§ ४३२. एइंदिय० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एक्समओ। अत्रष्टिद० कै० १ जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेला पोग्गलपरियद्या। वादरसुहुम-एइंदियाणमेवं चेव। णविर अविद्दि० उक्क० सगसगुक्कस्सिट्टिदी। वादरेइंदियपंक्ज० अप्पद्र० के० १ जह-ण्णुक्क० एयसमओ। अविद्दि० जह० एयसमओ, उक्क० संखेलाणि वाससहर्साणि। वादरेइंदियअपज्ञ०-सुहुमेइंदियपज्ञतापज्ञत्त-विगलिदियपज्ञ० (अपज्ञ०)-पंचि० अपज्ञ०-पंचकायाणं वादर-अपज्ञ० तेसि सह्य पज्ञतापज्ञत्त-तस अपज्ञ०-ओरालियमिस्स०-चेउव्वियमिस्सकायजोगीणं पंचि० विरिव्स अपज्ञत्तमंगो। विगलिदिय-विगलिदि-यपज्ञ०-पंचकायाणं वादरपञ्च० वादरेइंदियपज्ञत्तमंगो। पंचिदिय-पंचि० पञ्च०-तसं-तसपज्ञत्ताणं भुज० अप्पद्र० ओघमंगो। अविद्दि० जह० एगसंमओ, उक्क० संगसं- स्वक्तसालं भुज० अप्पद्र० ओघमंगो। अविद्दि० जह० एगसंमओ, उक्क० संगसं- सुक्कस्सिट्टिदी।

है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येकं स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उंत्कृष्ट कोल एक समय है। अवस्थितका कालं किंतना है ? जघन्येकालं एकं समय और उंत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है।

§ ४३२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समर्थ है। अव-स्थितका काल कितनां है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकील अनेन्तकील है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अरुपंतर और अवस्थितका जघन्य और उत्क्रप्टकाल इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितका उत्कृष्टकाळ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। चाँदर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में अल्पतरका कितना काल है ? जघन्य और उत्क्रंष्ट काल एक संमयं है। अविस्थितका जघन्यकाळ एक समय और उत्क्रष्ट काळ संख्यात हजार वर्ष है। बांदर एकेन्द्रिय अपर्यात, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पेचेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचीं स्थावर काय वादर अपर्याप्त, पांचीं स्थावरकाय सूक्ष्म पंथींप्त, पांचीं स्थावर काय सूक्ष्म अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके पंचेन्द्रिय तिर्थंच रुव्ध्यपर्याप्तकींके समान अस्पतर और अवस्थितका काल जाननी चोहिये। विकलेन्द्रियः, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थावर काय बांदर अपयोप्त जीवींके अस्पतर और अवस्थितका काल वादर एकेन्द्रिय पंचीमं जीवोंके संमान जानना चोहिये। पंचेन्द्रियं, पंचिन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके मुजगार और अल्पतरका काल औंचके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

§ ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० भुज० अप्प० ओघमंगो । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । कायजोगि-ओरालिय० भुज० अप्पद्र० ओघ-मंगो । अविह० जह० एयसमओ, उक्क० सगिहिदी । आहार० अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । आहारिमस्स० अविह० जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमुवसम०-सम्मामि०। णविर उवस्म० अप्प० जहण्णुक्क० एयसमओ । कम्मइय० अप्पद्र० के० १ जहण्णुक्क० एयसमओ । अविह० जह० तिण्णि समया। वेउव्विय० भुज० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एगसमओ । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। वेउव्विय० भुज० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एगसमओ । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु०।

६४२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु भुज० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एग-समओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सिष्टदी। अवगद० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एगसमओ, अविद्द० जह० एगसमओ उक्क० अंतोम्रहुत्तं। कोध-माण-

§ १३३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें सुजगार और अल्पवरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें मुजगार और अल्पवरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व है। आहारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्वप्रमाण है। आहारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्वप्रमाण है। इसीप्रकार कथाय रहित जीवोंमें तथा सुक्ष्मसांपरा- यिक संयत और यथाल्यावसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। आहारकिमश्रकाययोगमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व है। इसीप्रकार उपशमसम्यन्त्वमें अल्पवरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। हार्मणकाययोगियोंमें अल्पवरका काल कितना है श जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व है।

६ १३१. वेदमार्गणाके अनुवाद्से स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

संन्वलनकोध, संन्वलनमान, संन्वलनमाया और संन्वलन लोभमें भुजगार और

माया-लोमसंजल० भुज० अप्प० ओघभंगो। अविड० जह० एयसमओ, उक्त० अंतो-मुहुर्त्त ।

§ ४३५. मदि-सुद-अण्णाण अप्प जहण्णुक एगसमओ, अविह विणिष्ण भंगा। जो सो सादि सपज्ञवसिदो, तस्स जह एगसमओ उक्क उवद्द्वपोग्गलपरियहूं। एवं मिन्छादिहीणं वत्तन्वं। विहंग अप्प जहण्णुक एगसमओ। अविह जह एगसमओ, उक्क सगुक्तस्सिहिदी। आमिणि अदि अप्प अप्प अप्प अधिमंगी। अविह जह दुसमऊण दोआविलियाओ, उक्क छाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि। एवमोहिदंस सम्मादिही वत्तन्वं। मणपञ्ज अप्प र जहण्णुक एगसमओ। अविह जह दुसमऊण दोआविलिय , उक्क पुन्वकोडी देसणा। एवं परिहार संजदासंजद । णविर, अविह द जह अंतोम्रहुतं। सामाइय-छेदो अप्पदर अविमंगो। अविह र मणपञ्जवभंगो। णविर जह एयसमओ। संजद अप्पदर अविह सामाइयछेदोव हावणभंगो। णविर अविह जह दुसमयूण दो आविलि।

अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

ई ४३५. मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्क्रष्ट काल एक समय तथा अवस्थितके तीन भंग हैं। उनमेंसे सादि-सान्त अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल उपार्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार भिष्यादृष्टि जीवोंके भी अल्पतर और अवस्थितके कालका कथन करना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें अस्पतरका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अवस्थितका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थितित्रमाण है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अल्पतरका काळ ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काळ दो समय कम दो आवलीत्रमाण और उत्कृष्ट काल साधिक ल्यासठ सागर प्रमाण है। इसीप्रकार अवधिद्शेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके अल्पतर और अवस्थितका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययद्यानमें अल्पतरका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीत्रमाण और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है । इसीप्रकार परिहार विश्वद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि परिदारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके अवस्थितका जघन्यकाल अन्तर्भुहुर्त है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंमें अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा इनके अवस्थितका काल मनःपर्ययज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितका जघन्यकाल एक समय है। संयतोंमें अल्पतर और अवस्थितका काल सामायिक और छेदोपस्थापनाके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि संयतोंमें

असंज्द अज्ञ अप्प जहण्युक्त एगसमञ्जा । अवद्विद मदि-अण्णाणीभंगो ।

इ४३६. चक्खु व तसपज्ञतमंगो। पंचलेस्सा० भुज० अप्प० णारयमंगो। अविहि० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेपाणि। सुक्के० भुज० अप्प० ओघमंगो। अविह० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेपाणि। एवं खइ्य०। णवरि० भुज० णित्थ। अविह० जह० दुसमयूण दोआविल०। वेदग० आभिणि०मंगो। णवरि अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ। अविह० जह० अंतोस्र०, उक्क० छाविहसागरोवमाणि देखणाणि। अभव्व० अविह० अणादि-अपज्ञविसदं। सासण० अविह० जह० एगसमओ, उक्क० छआविलयाओ। सण्णि० भुज० अप्पदर० ओघमंगो। अविह० पुरिसमंगो। असण्णि० एइंदियमंगो। आहारि० भुज० अप्प० ओघमंगो। अविह० जह एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० मागो।

अवस्थितका जघन्यकाल दो सम्य कम दो आवलीप्रमाण है। असंयतोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

§ ४३६. चक्षुद्र्यनी जीवोंमें सुजगार आदिका काल त्रस पर्याप्त जीवोंके समान है। कृष्ण आदि पांच लेश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका काल नारिकयोंके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल क्रमसे साधिक तेतीस साग्र, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागरभमाण है। शुक्क दयामें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जवन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल साधिक तेतीस सागरप्रमाण है। इसीप्रकार क्षायिकसम्बग्दृष्टियोंमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्बग्-दृष्टियों से सुजगार विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रमाण है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पत्र आदिका काल मति-ज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यम्दृष्टियोंके अल्पत्रका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका ज्वन्य काल अन्तर्भहर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छ्यासूठ सागर प्रमाण है। अभन्योंमें अवस्थितका काल अनादि-अनन्त है। सासादनसम्यगृहष्टियोंमें अवस्थितका जघन्य काल, एक समय और उत्कृष्ट काल, छह आवलीमात्र है। संज्ञी जीवोंमें सुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका काल पुरुषवेदियोंके समान है। असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। आहारक जीवोंमें मुजगार और अल्पतरका काल ओचके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातने भागपमाण

अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

#### एवमेगजीवेण कालो समत्ती।

प्वं सव्वाणि अणिओगदाराणि णेदव्वाणि ।

§ ४२७. सुगमत्तादो । एवं जइवसहाइरिएण सहदाणं सेसाणिओगहाराणं मंद-बुद्धिजणाणुग्गहष्टं उचारणाइरिएण लिहिदुचारणमेत्थ वत्तहस्सामो ।

६४२८. अंतराणुगमेण दुविही णिहेसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सुज विह अंतरं के० १ जह अंतोमुहुत्तं, उक्क अद्धपोग्गलपरियष्टं देसणं । अप्प-दर्० जह दो आविलयाओ दुसमयूणाओ, उक्क अद्धपोग्गलपरियद्वं देसणं । अविह जह एयसमओ, उक्क वेसमया । एवमचक्खु भविसिद्धं वत्तवं । एवं तिरिक्खा णात्रं असंजद । णविर अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयूण दोआविलयमेत्तं णात्थि किंतु अंतोमुहुत्तमेत्तं । कथमविद्वदस्स उक्तसंतरं दुसमयमेत्तं ९ उच्चदे-पदमसम्मत्ता-हिम्रहेण दंसणमोहस्स क्यंतरेण अविद्वदपदाविद्वदेण मिच्छत्तपढमिदिव्यरिमसमए

है। अनाहारक जीवोंमें कार्गणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ।

\* इसीप्रकार शेप अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये।

§ ४३७. चूँकि, शेष अनुयोगद्वारोंका कथन सरल है, अतएव यतिवृपम आचार्थने यहां उनका कथन नहीं किया।

इसप्रकार यतिवृष्म आचार्यने उपर्युक्तसूत्रके द्वारा जिन शेप अनुयोगद्वारोंकी यहां सूचना की है, उद्धारणानार्थके द्वारा छिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उद्यारणाको मन्दबुद्धि जनोंके

अतुप्रहके लिये, यहां बतलाते हैं-

\$ १३०० अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा, भुजगारिवमिक्तिका अन्तर कितना है । जवस्थित-अन्तर अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसीप्रकार अच्छु-दर्शनी और मन्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अन्तर कहना चाहिये। इसी-प्रकार सामान्य तिर्थन, नपुंसक्तवेदी और असंयत जीवोंके कहना चाहिये। यहां इतनी-विशेषता है कि इन जीवोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काल दो समय कम दो आवली नहीं है किन्तु अन्तर्भहूर्त है।

शंका-अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कैसे है ?

समाधान-जिसने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी समाधान-जिसने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी अद्वाईस प्रकृतिओंकी सत्तारूपसे अवस्थितपदमें स्थित है ऐसा कोई एक प्रथमोपशम सम्मत-सम्मामिन्छताणमेकदरम्रन्वेलिय अप्पदरेणंतरिय विदियसमए सम्मतं घेतूण उन्वेद्विदपयिं संतम्रप्पाइय भ्रजगारेणंतरिय तदियसमए अवद्वाणे पदिदस्स उक्तस्सेण वेसमया अवदिदस्स अंतरं ।

११३६. आदेसेण णेरइय० मुज० अप्पद० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि देखणाणि । अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वे-समया । कारणमेत्थ
वि उविरं पि पुन्विद्धमेन वत्तव्वं । पढमादि जाव सत्तामि ति भुज० अप्प० जह०
अंतोम्रहुत्तं, उक्क० सग-सगुक्कस्सार्ट्दीओ देखणाओ । अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया । पंचिदियतिरिक्खितिगे भुज० अप्प० जह० अंतोम्र०, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्मिहियाणि । अविष्ठ० ओधभगो । एवं मणुसितयस्स वत्तव्वं ।
णविर मणुस-मणुसपज्जत्तपसु अप्प० जह० दोआविष्ठयाओ दु-समयूणाओ । पंचिदियतिरिक्खअपज० अप्पदरस्स णित्थ अंतरं । अविष्ठ० जह० उक्क० एगसमओ ।

सम्यक्तके सम्मुख हुआ जीव जव सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वष्रकृति इन दोमेंसे किसी एक प्रकृतिकी उद्देखना करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है। तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य-क्तको ग्रहण करके उद्देखित प्रकृतिकी सत्ताको पुनः उत्पन्न करके भुजगार पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है और तीसरे समयमें पुनः अवस्थानपदको प्राप्त करता है तब उसके अवस्थितपदका उत्कृष्टरूपसे दो समय प्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है।

ई ४३१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारिकयों में भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर-काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। यहां पर मी अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय होनेका कारण पहलेके समान कहना चाहिये। पहले नरकसे लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्त-र्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अव-स्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तितर्यंच और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंचोमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि- पृयक्तवसे अधिक तीन पल्यप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और सीवेदी मनुष्योंके भुजगार आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य और पंयाप्त मनुष्योंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यन्त्रोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

एवं मणुसअपञ्ज०। अणुद्दिसादि जाव सन्त्रष्ट्वासिद्धी एहंदिय-बादरएहंदिय-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सुहुम०-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सन्वविगलिदिय-पांचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तेसि बादर०-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सन्वसुहुम०-तसअपञ्ज०-औरालियमिस्स०-वेडान्विय-मिस्स०-कम्मइय-मिद-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारि ति वत्तन्वं। णवरि एहंदिय-बादर-सुहुम०-पंचकाय० वादर - सुहुम-मिद -सुद -अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि० असंखे० भागो।

§ ४४०. देवेसु भुज॰ अप्प॰ जह॰ अंतोम्रहुत्तं, उक्क॰ एकत्तीससागरोवमाणि देखणाणि । अवद्धि॰ ओघभंगो । भवणादि जाव उवरिम-गेवज ति भुज॰ अप्प॰ जह० अंतोग्रह्तं, उक्क० सगसगुकस्सिट्टदीओ देस्रणाओ। अवद्वि० जहण्णुक० ओघर्मगो । पंचिदिय-पांचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज० भ्रुज० जह० अंतोम्रहुत्तं, अप्पदर० जह० दोआवलियाओ दु-समऊणाओ। उक्क० दोण्हं पि सगुक्कस्साईदी देखणा। अविष्टि ॰ ओघमंगो । पंचमण०-पंचवचि० भुज० णित्थ अंतरं । अप्पद० जहण्णुक० तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार छज्ध्य-पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोत, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छञ्ध्यपयोत, पांची प्रकारके स्थावर-काय, पांचों प्रकारके वादर स्थावरकाय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, सभी प्रकारके सूक्ष्म, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मल-ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, मस्रज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

६ ४४०. देवोंमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तक प्रत्येक स्थानमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सुजगारका जघन्य अन्तर-काल अन्तर्सुहूर्त है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली है। तथा सुजगार और अल्पतर इन दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल कोषके समान है। वे-आवित्याओ दुसमऊणाओ । अविष्टि ओघमंगो । एवमोरात्यि कायजो । भुज णित्य अंतरं । अप्प जह दो-आवित्याओ दु-समऊणाओ, उक्क पार्विने वमस्स असंखे भागो । अविष्टि ओघमंगो । आहार आहारिमस्स अविष्टि णित्य अतरं । एवमकसा - सहुम - जहाबखाद - सासण - सम्मामि - अभव्यसि व च च व । वेउव्विय भुज अप्प जहण्युक णित्य अंतरं । अविष्टि जह एयसमओ, उक्क वेसमया।

१४४१. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस० भुज० अप्प० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगिंदि देस्णा। अविष्ठः ओघमंगो। अवगद० अप्प० जहण्णुक्क० अंतोमु०, अविष्ठिः जहण्णुक्क० एगसमओ। चत्तारि कसाय भुज० णित्थ अंतरं। अप्प० जह० दुसम- ऊणदोआविष्ठय०, उक्क० अंतोमु०। अविष्ठद० ओघमंगो। आभिणि०-सुद०-ओहि०

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें मुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकांछ दो समय कम दो आवंछी प्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है। इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये। यहां भी मुजगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवंछी और उत्कृष्ट अन्तरकाछ परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है। आहारककाययोग और ओहारकमिश्रकाय-योगमें अवस्थितका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, सासादन सन्यग्देष्टि सन्यग्मिध्याद्दि, और अभव्य जीवोंमें कहना चाहिये। वैकियिक काययोगमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय है।

§ ४४१. वेदमार्गणाके अनुवादसे क्षीवेद और पुरुषवेदमें मुजगार और अल्पतरका ज्ञाचन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहुत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। अपगदवेदमें अल्पतरका ज्ञाचन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भुहुत है तथा अवस्थितका ज्ञाचन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

चारों कषायोंमें मुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समयकम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त है। तथा अव-स्थितका अन्तरकाल ओघके समान है।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें अल्पतरका अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छयासठ सागर है। तथा अवस्थितका अन्तर- अप्प॰ जह॰ दो आविलयाओ दुसमऊणाओ, उक्क॰ छाविह सागरोवमाणि सादिरे-याणि। अवाहिद॰ ओघमंगो। एवं सम्मादि॰-ओहिदंसणी॰। मणपञ्जव॰ अविह॰ जहण्णुक्क॰ एगसमओ। अप्प॰ जह॰ दोआविलयाओ दुसमऊणाओ, उक्क॰ पुञ्चकोढी देस्रणा। संजदासंजद-सामाहय-छेदो॰ अप्पदर॰ अविह॰ मणपञ्जवमंगो। णविर संजदासंजद॰ अप्प॰ जह॰ अंतोसु॰। सामाइयछेदो॰ अविह॰ उक्क॰ वेसमया। परिहार॰ संजदासंजदभंगो। चक्खु॰ तसपञ्जक्तमंगो।

६ ४४२. पंचलेस्सा० सुज० अप्प० जह० अंतोस्र०, उक्क०तेतीस-सत्तारस-सत्त-सागरो० देखणाणि सादि०, वे श्रष्टारस सागरो० सादिरेयाणि। अविष्ठ० ओघं। सुक्क० सुज० अप्प० जह० अंतोस्र० दुसमऊण-दोआविष्ठिय०, उक्क० एकतीससागरो० देखणाणि सादि०। अविष्ठ० ओघमंगो। वेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोस्र० छाविष्ट० सा० देखणाणि। अविष्ठ० जहण्णुक० एयसमओ। स्वइय० अप्प० जह० काल ओघके समान है। इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि और अविध्वर्शनी जीवोंके जानना चाहिये। मनःपर्यय ज्ञानमें अवस्थितका जघन्य और जल्कष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और जल्कष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि है। संयतासंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि

संयतासंयतजीवके अरुपतरका जयन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है। परिहारिवशुद्धि-संयत जीवोंके संयतासंयत जीवोंके समान कथन करना चाहिये। चतुर्व्हानमें त्रसपर्याप्तकोंके समान कथन करना चाहिये।

हु ४४२. कृष्णादि पांचों खेरयाओं में भुजगार और अस्पत्तरका जघन्य अन्तरकाल-भन्तमुंहूर्त है और भुजगारका ब्ल्कृष्ट अन्तरकाल कृष्ण, नील और कपोल खेरयामें कमसे कुछ कम वेतीस सागर, कुञ्ज कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अस्पत्तरका ब्ल्कृष्ट अन्तर काल साधिक वेतीस सागर, साधिक सत्तरह सागर और साधिक सात सागर है। तथा पीत और पद्मलेश्यामें दोनोंका ब्ल्कृष्ट अन्तरकाल कमशः साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। शुक्र लेश्यामें मुजगार और अस्पत्तरका जघन्य अन्तरकाल कमसे अन्तर्मुहूर्त और दो समय कम दो आवली है तथा मुजगारका ब्ल्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर और अस्पत्रका अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है। तथा शुक्लवेश्यामें अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है।

वेदकसम्यादृष्टियोंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्व और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छश्रासठ सागर है । तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक दुसमऊणदोआविलि॰, उक्क॰ अंतोग्र॰। अविष्ठि॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ वे-समया। उवसम॰ अप्प॰ णित्थ अंतरं। अविष्ठि॰ जहण्णुक्क॰ एयसमओ। सिण्णि॰ पुरि-संभंगो। णविर अप्प॰ जह॰ दुसमऊणदोआविलि॰। आहारि॰ ग्रुज॰ अप्प॰ जह॰ अंतोग्र॰ दुसमऊण-दोआविलि॰, उक्क॰ अंगुलस्स असंखे॰ भागो। अविष्ठ॰ ओघभंगो। एवसेगजीवेण अंतरं समत्तं।

६४४३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अविद्वदे ाणियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिजाणि। एवं सत्तसु पुढ-वीसु, तिरिवख०-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० विरि० पज्ज०-पंचि० विरि० जोाणिणी-मणु-सितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवजं ति-पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंच-मण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-वेउिव्वय०-तिण्णिवेद-चत्तारिकसाय-असं-जद-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भविसिद्धि०-सण्णि०-आहारि वि वत्तव्वं।

समय है। क्षायिकसम्यगृदृष्टियों में अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है। उपशमसम्यग्दृष्टियों में अल्पतरका अन्तरकाल नहीं प्राया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

संज्ञी मार्गणामें पुरुषवेदके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है। आहारक जीवोंमें अजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल कमसे अन्तर्भेहूर्त और दो समय कम दो आवली प्रमाण है। उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अंगुलके असंख्यातवें माग प्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ।

इ ४९२ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयातुगमसे निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं अर्थात् भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले
जीव कभी रहते भी हैं और कभी नहीं भी रहते हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी,
तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें तथा
सामान्य, पर्याप्त और खीवेदी मनुष्योंमें, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम
प्रवेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, अस, असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी,
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैकियिककाययोगी, तीनों वेदवाले,
कोघादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छ्व लेक्यावाले, भव्य, संबी
और आहारक जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणाओंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले

§ ४४४. पंचि० तिरि० अपज्ञ० सिया सच्चे जीवा अवद्विद्विहत्तिया, सिया अवद्विद्विहत्तिया च अप्पद्रविहत्तिया च। एवं तिण्णि भंगा ३। एवमणुदिसादि जाव सच्वष्ट ति-सच्वएइंदिय-सच्विवगालिंदिय-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय०-त्तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मदिअण्णाण-सुद्-अण्णा०-विहंग०-आभिणि०-सुद्०-ओहि०-मणपज्ञ०-संजद्-सामा-इय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०- मिच्छादि० असण्णि०-अणाहारए चि वत्तच्वं। मणुसअपज्ञत्त० अष्टमंगा ⊏। एवं वेजिवय-मिस्स०-अवगद०-जवसम० वत्तच्वं।

नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैं। पर शेष दो स्थानवाले जीव कदाचित् होते भी हैं और कदाचित् नहीं भी होते हैं।

ई १४१. पंचेन्द्रिय विर्थेच लब्ध्यपर्याप्तकों में कदाचित् सभी जीव अवस्थितविम्कि-स्थानवाले होते हैं। कदाचित् अनेक जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाले और एक जीव अव्यवर विमक्तिस्थानवाले होता है। कदाचित् नाना जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं। इसप्रकार तीन भंग पाये जाते हैं। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवों तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताञ्चानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध्वानी, सनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत, परिद्वारविद्धित्वेद्धंचित, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सन्यग्दिष्ट, श्रायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, निध्यादिष्ट, असंश्ची और अनाहारक जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणास्थानोंमें लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिर्थचोंके समान कदाचित् सब जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले होते हैं। कदाचित् नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं। तथा कदाचित् नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित और अल्पतर विमक्तिस्थानोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ये लब्ध्यपर्यातक मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मार्गणाएं सान्तरमार्गणाए हैं। इनमें कदाचित् एक जीव और कदाचित् नाना जीव पाये जाते हैं। तथा कदाचित् इन मार्गणाओं में एक भी जीव नहीं पाया जाता है। अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले कदाचित् नाना जीवोंका और कदाचित् एक जीवका तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले कदा-

१ ४४५, आहार०-आहारमिस्स० सिया अविदिविहात्तेओ, सिया अविदिविह-त्रिया, एवं वे भंगा२। एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अभव्व० अविदि० णियमा आस्थि ।

### एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

१४४६. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण भुज० अप्पद० विहात्तिया केतिया १ असंखेजा। अविष्ट० केतिया १ अणंता। एवं तिरिक्ख-कायजोगि०-ओरालिय०-णवुंस०-चत्तारि कसाय०-असंजद-अचक्खु०- तिण्लिले०-भवसिद्धि०-आहारि ति वत्तव्यं।

१४४७. आद्सेण णेरईएसु भुज० अप्पद० अविष्ठ० केचि० १ असंखेजा। एवं सत्तसु पुढवीसु, पंचिदियतिरक्खितय-देन-भवगादि जाव उविरमगेवज्ञ०- पंचिदिय-चित नाना जीवोंका और कदाचित एक जीवका पाया जाना संभव है। अतः इनके प्रत्येक और द्विसंचोगी इसप्रकार कुछ आठ भंग हो जाते हैं।

§ १४५. आहारककाययोगो और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित अवस्थित विभक्तिस्थानवाला एक जीव तथा कदाचित अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव इस-श्रकार दो भंग होते हैं। इसीप्रकार अकषाथी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े हुए यथास्थातसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। ये उपर्युक्त सभी मागणाएं सान्तरमार्गणाएं हैं और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान ही पाया जाता है। इसिंथे इनमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो ही भंग होते हैं। अभव्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे हैं।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ।

\$88६.परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं। इसीप्रकार तिर्देश, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोघादि चारों कषायवाले, असंयत, अच्छुदर्शनी, कृष्णादि तीनों लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थान बाले जीव असंख्यात और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं।

३ १४७. आदेशनिर्श्यकी अपेक्षा नारिक भोमें सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियों में, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थ चोमें, देनों में तथा भवनवासियों से लेकर छप-रिम प्रैवेयक तकके देवों में, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस, श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी,

पंचिं ० पञ्ज० - तस-तसपञ्ज० - पंचमण० - पंचविं ० - वे उ विवय ० - इ िय० - पुरिस० - चक्खु० - ते उ० - पम्म० - सुक्क० - साण्ण० वत्तव्यं । पंचिं दियति रिक्ख अपञ्जत्त एसु अप्पदर० अविं ६० १ असंखे जा । एवं मणुसअपञ्ज० - अणुद्दिसादि जाव अवराजिद० - सव्वविगिलिदिय- पंचिं दियअपञ्ज० - चत्तारिकाय० - तसअपञ्ज० - वे उ विवयामिस्स० - विहंग० - आमिणि० - सुद० - ओहि० - संजदासंजद - ओहिदंस० - सम्मादिष्टि - वेदय० - उ वसम० वत्तव्यं ।

§ ४४८. मणुस्सेसु भुज० के० १ संखेजा । अप्पदर० अविट० के० १ असंखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० भुज० अप्पदर० अविट० के० १ संखेजा । सन्वहे अप्पदर० अविट० के० १ संखेजा । एवमवगद०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयछेदो०-परिहार० वत्तन्वं।

६४४१. एइंदिएसु अप्पद्र० के० १ असंखेजा। अविह० के० १ अणंता। एवं पांचों बचनयोगी, वैक्रयिककाययोगी, कीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म-लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संझी जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें नारिकयोंके समान मुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवाले जीव पृथक् प्रथक असंख्यात असंख्यात हैं।

पंचित्रियतियंच लब्ध्यपयीप्तकोंमें अरुपतर और अवश्यित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपयीप्त मनुष्योंमें, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें, तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचिन्द्रिय लब्ध्यपयीप्तक, पृथिवी आदि चार प्रकार के स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपयीप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सन्यादृष्टि, वेदकसम्यादृष्टि और उपश्मसम्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें पंचिन्द्रिय तिथेच लब्ध्यपयीप्तकोंके समान अरुपतर अवश्यित ये दो स्थान होते हैं। तथा प्रत्येक स्थानमें असंख्यात जीव होते हैं।

\$ 88 द्र. सामान्य मनुष्योंमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने होते हैं ? संख्यात होते हैं । तथा अन्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें मुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्धसिद्धिमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अपगत वेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविश्चद्धिसंयतोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

ई ४४१. एकेन्द्रियोंमें अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं। इसीमकार मादर एकेन्द्रिय, बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जतापज्जत - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदियपज्जतापज्जत - सन्ववणण्फे-दिकाइय-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मिद-सुद-अण्णाण-मिन्छादिष्टि-असिण्ण० आणा-हारि ति वत्तव्वं। आहार०आहारिमस्स० अविष्ठि० के० १ संखेजा। एवम-कसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं। अभव्व० अविष्ठि० के० १ अणंता। खइय० अप्यदर० के० १ संखेजा। अविष्ठ० के० १ असंखेजा। सासण-सम्माभि० अविष्ठ० के० १ असंखेजा।

# एवं परिमाणाणुगमो समत्तो ।

§ ४५०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अविद्विविद्वित्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ अणंता भागा । भुजगार-अप्पदर-विद्वित्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि- ओरालि०- णवुंस० - चत्तारिक० - असंजद - अचक्खु० - तिण्णिले ० - भवसि० - आहारि० वत्तव्वं ।

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सद्दम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूद्दम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकायिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी, मत्यज्ञानी, श्वताज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूच्मसांपरायिकसंयत और यथास्यात संयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव संख्यात कहना चाहिये।

अभव्यों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाळे जीव कितने हैं श अनन्त है। शायिक सम्यग्दृष्टियों अल्पतर विभक्तिस्थानवाळे जीव कितने हैं श संख्यात हैं। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाळे जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्या- दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाळे जीव कितने हैं श असंख्यात हैं।

इसप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ।

\$ ४५०. मागामागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अनन्त बहुमाग हैं । मुजगार और अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सम्ने जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कथायवाले, असंयत, अषश्च-दर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंमें अवस्थित आदि विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

६ ४५१- आदेसेण णेरईएसु अवद्विद के भागो ? असंखेला भागा । भुज ० अप्पद के भागो ? असंखे भागो । एवं सत्तसु पुढवीसु पंचिदयतिरिक्ख-पंचि ० तिरि ० पज ० -पंचि ० तिरि ० जोणिणी-मणुस-देव-भवणादि जाव उविरमगेवल ० -पंचि दिय-पंचि ० पल ० - तस-तसपल ० - पंचमण ० -पंचवि ० - वैं उविवय ० - इत्थि ० - पुरिस ० - चक्खु ० - तिणिल ले ० नत्त नतसपल ० पंचमण ० पंचवि ० विरा ० अवि ० सव्व जीवाणं केविं ओ भागो ? असंखेला भागा । अप्पदर ० असंखे ० भागो । एवं मणुसलपल ० - अणुदि - सादि जाव अवराइद ० - सव्व विगालिंदिय - पंचि ० अपल ० - चत्तारिकाय - तसलपल ० - वेड - वियमिस्स ० - विहंग ० - आमिणि ० - सुद ० - ओहि० - संजदासंजद - ओहिदंसण ० - सम्मादि ० - सुद ० - वेदय ० - वेदय ० - उवसम ० वत्त्वं ।

६४४२. मणुस्सपञ्ज०-मणुसिणी० अवष्टि० संखेन्जा भागा। भुज० अप्पद्र्० केव० १ संखे० भागो। सन्बद्ध० अवष्टि० सन्बजी० के० १ संखेन्जा भागा। अप्प०

§ ४५१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारिकयों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व नारिकयों के कितने मागप्रमाण हैं श असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं। भुजगार और अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने मागप्रमाण हैं श असंख्यात माग प्रमाण हैं। इसीप्रकार सातों प्रथिवियों के नारिक तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवों में तथा भवनवासियों से लेकर उपरिम मैनेयक तकके देवों में तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, श्रम, श्रमपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्नीवेदी, पुरुषवेदी, च इदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेक्स और संही जीवों में कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्येच लञ्च्यपर्याप्तकों अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व पंचेन्द्रिय तिर्येच लञ्च्यपर्याप्तक जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात बहुमाग प्रमाण हैं। तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार मनुष्य लञ्च्यपर्याप्त-कोंमें, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लञ्च्यपर्याप्त, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय, त्रस लञ्च्यपर्याप्त, वैकियिक-मिश्रकाययोगी, विभक्षहानी, मतिहानी, श्रुतज्ञानी, अविद्यानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्वायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भागामाग कहना चाहिये।

\$ ४५२. मनुष्पप्यित्र श्रीर खीवेदी मनुष्यों अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। तथा मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाछे जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं। सर्वार्थिसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव सर्वार्थिसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव सर्वार्थिसिद्धिके सभी देवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं। तथा

संखे० भागो । एवं अवगद० - मणपज्ज० - संजद-सामाइयछेदो० - परिहार० वृत्तव्वं। सम्बएइंदिएसु अवद्वि० सम्ब० के० १ अणंता भागा। अप्पद० सम्ब० के०। अणं- तिमभागो। एवं वणप्पदि० - णिगोद० - ओरालियमिस्स० - कम्मइय० - मदिअण्णाण सुद० - मिन्छादि० - अस्पिण० अणाहारि० वत्तव्वं। आहार० - आहारिमस्स० अविदे० भागाभागो णित्थ। एवमकसा० - सुहुमसांप० - जहाक्खाद० - अन्भव० - सासण० - सम्मामि० वत्तव्वं।

# एवं भागाभागाणुगमो समत्तो ।

१४५३. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अब-दिविहित्तिया केविडि० खेते १ सन्वलोए । भुज०अप्पद० के० खेते १ लोगस्स असंखे० भागे । एवं सन्वासिमणंतरासीणं चत्तारिकाय बादर० अपज्ज० सुहुमपज्जत्तापज्जताणं अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अपगतवेदी, मनः-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्त वहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार वनस्पति-कायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित विभ-किस्थान ही पाया जाता है, इसिलये वहां भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, श्रभव्य, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीवोंमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसिल्ये यहां भी भागाभाग नहीं पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये।

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ।

१ १५३. त्रेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सर्व लोकमें रहते हैं । मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार जितनी भी अनन्त राशियां हैं उनका तथा पृथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर-अपर्याप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र कहना चाहिये। इतनी च वत्तव्वं । णवरि पद्विसेमो जाणियव्यो । वादरवाउ०पड्ड० अवट्टि० के० ? लोगस्स संखे॰ भागे। अप्प॰ असंखे॰ भागे। सेससंखेडजासंखेडजसव्वरासीओ केवाडि० खेचे ? स्रोगस्स असंखेडजदिभागे।

### एवं खेचाणुगमी समची।

\$848. फोसणाणुगमेण दुनिहो णिहेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण भुजगारिविहितिएहि फेरिडियं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अह-चोहस-भागा चा देख्गा। अप्पदरिवहितिए केन्निडियं खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-चोहसभागा देख्णा, सन्दलोगो वा। अन्निटि० सन्नलोगो। एवं कायजोगि-चत्तारि कपाय-असंजद०-अचन्द्रखु०-भनसिद्धि०-आहारि ति वत्तन्वं।

१४५५ आदेसेण णेरइएसु सुज लेत भगो। अप्पद्र अविद्विति हि केव कि फोसिदं शिंगास्स असंखे भागो, छ चोह्स भागा वा देस्या। पढमपुढिव किया विशेषना है जहां जितने अवस्थिन अदि पद ही उन्हें जानकर ही तरजुनार क्षेत्र कहना चाहिये। बादर बायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा ये ही बादरबायुकायिक अस्पनर विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त जीव लोक के असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । श्रेष संख्यात और असंख्यात संख्याताले सर्व जीव राशियां कितने क्षेत्रमें रहती हैं ? लोक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं ?

इसप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ।

६ १ १ १ १ १ १ अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है १ ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार विभक्तिस्पानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातने भागप्रमाण और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुलुः
कम काठ प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातने भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुलकम आठ भाग
और सर्व लोकप्रमाण च्लेत्रका स्पर्श किया है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है १ सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि
चारों कपायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये ।

\$४५५. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में मुजगारिव मिक्तिस्थानवाले जीवों का स्पर्श क्षेत्रके समान है। नारिकयों में अल्पवर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ! लोकके असंख्यातवें माग और त्रसनः लोके चौदह मागों में से कुछ कम छह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पहली पृथिवीमें मुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवों का

खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तामि ति ग्रज० खेत्तभंगो । अप्पदर० अविष्टि० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो । एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोइस-भागा वा देखणा ।

हु ४५६. तिरिक्षेस भुज० अविद्वाणं खेत्तभंगो । अप्पद० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा । एवमोरालि०-णवुंस०-तिण्णिले० वत्तन्वं । पंचिद्विपतिरिक्ख-पंचिं ०तिरि० पंज०-पंचिं० तिरि० जोणिणीस भुजगार० खत्तभंगो । अप्पद० अविद्वि० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसतियस्स वत्तन्वं । पंचिं० तिरि० अपंज० अप्पद० अविद्विवि० के० खे० फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसअपंज०-सन्वविगलिदिय-पंचिदिय-अपंज० ।

स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तकके मुजगार विभकिस्थानवाछे जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं
पृथिवी तकके अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया
है श छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे दूसरी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम छह राजु प्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है।

\$ १५६. तिर्यचौमें भुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंना स्पर्श क्षेत्रके समान है। तिर्यचौमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। विश्वचौमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि तीन लेक्यांवाले जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमती जीवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा इन्हीं तीन प्रकारके तिर्यचौमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सामान्य, पर्याप्त और क्षीवेदी मनुष्योंके स्पर्शका कथन करना चाहिये।

पंचिन्द्रिय तिर्यंच लड्ड्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार मनुष्य लड्ड्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचिन्द्रिय लड्ड्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचिन्द्रिय लड्ड्यपर्याप्तक, जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये।

§ ४५७. देव० ग्रज० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अह चोहस-मागा वा देस्णा। अप्पद० अविष्ठ० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-णव-चोहसभागा वा देस्णा। एवं सोहम्मीसाणेसु। भवण०-वाण०-जोदिसि० एवं चेव, णविर जिम्म अह-णव चोहसभागा देस्णा वि वृतं तिम्म अद्धुष्ठ-अह-णव-चोहसभागा देस्णा वि वत्तव्वं। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति ग्रुज० अप्प० अविष्ठ० केव० १ लोग० असंखे० मागो, अष्ठ-चोहसमागा वा देस्णा। आणद-पाणद-आरणच्चुद एवं चेव। णविर छ चोहसभागा देस्णा। उविर खेत्रमंगो। एवं वेउिवयिमस्स०-आहार०-आहारिमस्स०-अवगदवेद०-अकसा०-मणपजव०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-ग्रहमसांप०-जहाक्खाद०-अभविय० वत्तव्वं।

ई ४४८. एईदिएसु अप्प॰ के॰ खेतं फोसिदं १ लोग॰ असंखे॰ भागो, सव्बलोगो

ई ४५७. देवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तया अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका रपर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रस नालीके चौदह भागों मेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कर्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये। मबनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें भी इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य देवोंमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और छुछ कम नौ भाग प्रमाण स्पर्श कहा है, भवनित्रक देवोंमें त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम सादे तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भाग प्रमाण स्पर्श कहना चाहिये। सनत्कुमार स्वर्गसे छेकर सहस्नार स्वर्ग तकके देवोंमें अजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोंकके असंस्थातवें भाग तथा त्रसनाछीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीप्रकार स्पर्श कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहांके मुजगार आदि विमक्तिस्थानवाले देवोंने त्रस-नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह मागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। इनके ऊपर नौ प्रैवेयक आदिके देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इसीपकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययक्षानी, सामा-थिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत, स्क्मसांपरायसंयत, यथाक्यातसंयत और अमन्य जीवोंमें कहना चाहिये।

§ ४५ =. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने फितने क्षेत्रका स्पर्श किया

वा। अविहि॰ के॰ खेतं फोसिदं श्सन्वलोगो। एवं बादरेइंदिय-वादरेइंदियपञ्च०वादरेइंदियअपञ्च०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपञ्च०-सुहुमेइंदि० अपञ्च०-सुहुमे वादरपुढिव०-वादरपुढिव० अपञ्च०-सुहुमपुढिव०-सुहुमपुढिव० पञ्चतापञ्चत-आउ०-वादरआउ०-बादरआउ० अपञ्च०-सुहुमआउ०-सुहुमआउ० पञ्चतापञ्चत तेउ०-वादर-तेउ०-वादरतेउ० अपञ्च०-सुहुमतेउ०- सुहुमतेउ०पञ्चतापञ्चताणं वत्तन्वं। वादर-पुढिवि०पञ्च०-बादरआउ० पञ्च०-वादरतेउपञ्चताणं अप्पदर-अविहिदविहित्तिएहि के० खेतं फोसिदं शलोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। वाउ०-बादरवाउ०-बादरआउ-अपञ्च०-सुहुमवाउ०-सुहुमवा०पञ्चतापञ्चत-ओरालियिमस्स०-असण्णीणमेइंदियमंगो। वादरवाउ०पञ्च० अप्पद०लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। अविहि० के० खेतं फोसिदं शलोगस्स संखे० भागो, सन्वलोगो वा।

§ ४५ ६. पंचिदिय-पंचिदियपञ्ज-तस तसपञ्ज० भुज० अप्प० ओघमंगो । अवहि० है ? हो इसे असंख्यातवें साग और सर्व हो क प्रमाण चेत्रका म्पर्श किया है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है । सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर् पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकाविक अपर्याप्त, अपकायिक, बादर अपकायिक, बादर अपकायिक अपर्याप्त, सूक्स अप्कायिक, सुक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सुक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त, अग्निकायिक, बाद्र अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक अपयीप, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त और सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये। बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यावर्वे भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। नायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपयीत, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुक्तायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुक्तायिक अपर्याप्त, औदारिक्तिश्रकाययोगी और असंझी जीवोंका स्पर्श एकेन्द्रियोंके समान है । बाद्र वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें माग और सर्वलोकक्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा उनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके संख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है।

१ २५६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाळे जीवोंका स्पर्श ओषके समान है। तथा उक्त चारों प्रकारके

के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो अट्ट-चोइसमागा वा देस्णा, सन्वलोगो वा। एवं पंचमण०-पंचवित्-इत्थि०-पुरिम० चक्खु०-सण्गि० वत्तन्तं। वेउन्विय० युज० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अट्ट-तेरह चोइस-भागा वा देस्णा। णवरि युज० तेरस० णित्थ। कम्मइय० अप्प० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, सन्वलोगो वा। अवट्टि०० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, सन्वलोगो वा। अवट्टि०० के० खेतं फोसिदं १ सन्वलोगो। मिद-अण्णाण-सुद-अण्णाण० अप्प० ओघमंगो, अवट्टि० ओघं। एवं मिन्छ।दिट्टी०। विहंग० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अट्ट-चोइसभागा वा देस्णा सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोमिदं १ लोगल असंखे० मागो। अट्ट-चोइसभागा वा देस्णा सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोमिदं १ लोग० असंखे० मागो। अट्ट-चोइस० देस्णा। एव-जीवोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असं- एयातवें माग, त्रसनालिके चौदह भागोमेंसे कुळ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीवकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, क्षीवेदी, पुक्ववेदी, चित्रदर्शनी और संज्ञी जीवोमें युजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोका स्पर्श कहना चाहिये।

वैकियिक काययोगी जीवोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ माग और कुछ कम तेरह माग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। हतनी विशेषता है कि वैकियिककायगोगियोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके तेरह भाग प्रमाण नहीं पाया जाता है। कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति स्थानबाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

मित-अज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अरुपतर विमक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओषके समान है। तथा अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका मी स्पर्श ओषके समान है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टियोंमें अरुपतर और अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये। विमञ्जञ्ञानियोंमें अरुपतर और अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह मागोंमें से कुल कम आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुल कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार अवधिद्देशनी, सन्यग्दृष्टि, वेदकसन्यग्दृष्टि

मोहिदंस०-सम्मादि०-बेदय०-उवसम० वत्तव्वं । संजदासंजद० अप्प० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । अविह० लोग० असंखे० भागो, छ चोहस० देस्णा । तेउ० सोहम्मभंगो । पम्म० सणक्कुमारमंगो । सक्क० आणदभंगो । खइय० अप्प० खेत्तभंगो । अविह० लोग० असंखे० भागो, अह चोहस० देस्णा । सम्मामि० अविह० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोहस० देस्णा । सासण० अविह० लोग० असंखे० भागो, अह-चोहस० देस्णा । सासण० अविह० लोग० असंखे० भागो, अह-चोहस० देस्णा । सासण० ध्विति लोग० असंखे० भागो, अह-चोहस० देस्णा । सासण० ध्विति लोग० असंखे० भागो, अह-चोहस० देस्णा । अणाहारि० कम्मइय भंगो । एवं फोसणाणुगमो समत्तो ।

"ई ४६ ०. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण भुज० अप्प० के १ जह ० एगसमओ उक्क० आविलयाए असंखे० भागो। अविह० के० १ सन्बद्धा। एवं सन्बाणिरय-तिरिक्षव-पंचि०तिरिक्षतिय-देव-भवणादि जाव उविरिम्गे- और उपश्रम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। संयतासंयतोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान- वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अविस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और चौद्द राजु- मेंसे कुछ कम छह भाग माण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

तेजोलेक्यामें सौधर्म स्वर्गके समान, पद्मिव्यामें सानत्कुमार स्वर्गके समान और शुक्छवेहयामें आनत स्वर्गके समान स्पर्श जानना चाहिये। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाछ जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवांचे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौद्द भागोंमेंसे छुछ कम आठ भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे चौद्द भागोंमेंसे छुछ कम आठ भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनाछीके चौद्द भागोंमेंसे छुछ कम आठ भाग और छुछ कम बारह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। अनाहारक जीवोंने कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

इसप्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

\$ ४६०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-लोघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मुजगार और अक्ष्यतरिविभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्टकाल आवलीके असंख्यातवें माग-प्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्वकाल है। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थेच, पंचेन्द्रिययोनीमती तिर्थेच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव वंज्ञ०-पंचिदिय-पंचिं व्यक्तं -तस-तसप्जा०-पंचमण०-पंचिवचिं ०-कायजोगि०-ओरांलि०-वेउन्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारि कसाय०-असंजद-चक्खु०-अचक्खु०-छन्ने स्पर्थ-भव-सिद्धि०-सिण्णि०-आहारि० वत्तव्वं । पंचिं ० तिरि०अपंज्ञं० अप्पद० जह० एगसम्भो, उक्तं० आवलि० असंखे० भागो । अविष्ठ० संव्वद्धा । एवमणुह्सिद्धादि जाव अवराहद-सव्वप्हदिय-सव्विवगिर्लिद्य-पंचि० अपंज्ञ०-पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरालिपमिस्स०-कम्मह्य०--मिद्धिणणाण - सुद्बण्णाण - विहंग० - आभिणि०-सुद्द० - ओहि० - संजदा-संजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदगसम्मा०-मिच्छादि०-असाण्ण०-अणाहारि चि वत्तव्वं।

६ ४६१. मणुस० भुज० जह० एयसमओ, उक्क० संखेजा समया। अप्प० जह० पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, भौदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, च्छुदर्शनी, अच्छुदर्शनी, इहों लेदयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जव बहुतसे जीव एक समय तक मुजगार और अल्पतर विभक्तिको भरते हैं, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन विभक्तियोंको नहीं करता तब मुजगार और अल्पतरका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य नाना जीव मुजगार और अल्पतर विभक्तियोंको निरन्तर करें तो आवलीके असंख्यातवें भाग काल तक करते हैं। अतः मुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा अवस्थित पदका काल सर्वदा स्पष्ट ही है। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं बनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें मुजगार आदिके कालको कोघके समान कहा है।

पंचित्रिय तिर्यंच छड्ड्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पंचित्रिय तिर्यंच लड्ड्यपर्याप्त जीव निरस्तर पाये जाते हैं, इसलिये उनका सर्वकाल है। इसीप्रकार अनुदिशंसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एके-निद्रय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचित्रिय छड्ड्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस छड्ड्यपर्याप्त, औदारिकमित्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मस्यज्ञानी, श्रुताज्ञांनी, विभक्त्रज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञांनी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिद्रश्चेनी, सम्यग्दृष्टि, वेदंक सम्यग्दृष्टि, मिध्या-दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

१६१. सामान्य मनुष्योमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल

एयसमञ्जो, उक्क० आविल० असंखे० मागो । अबिह० सन्बद्धा । मणुसपञ्ञ०-मणुसिणीसु भुज० अप्प० जह० एगसपञ्जो, उक्क० संखेजा समया । अबिह० सन्बद्धा ।
मणुसञ्जपञ्ज० अप्पर० जह० एयममञ्जो, उक्क० आविल० असंखे० भागो । अबिह० जह०
एगसमञ्जो, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो । एवं बेउन्बियमिस्स० । सन्बहे अप्पर०
जह० एगसमञ्जो, उक्क० संखेजा समया । अबिह० सन्बद्धा । एवं मणपञ्ज०-संजदसामाइय-छेदो०-परिहार० खइयसम्माइहि ति वत्तव्वं । आहार॰ अबिह० जह० एयसमञ्जो, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । एवमकसा०-सुहुम --जहाकखाद० वत्तव्वं । आहारिमस्स०
अबिह० जहण्णुक्क० अंतोग्रहुत्तं ।

६४६२. उवसम० सम्मामि० अविटि० जह० अंतोमुहुत्तं उक्क० पालिदो० असंखे० एय समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें माग प्रमाण है। तथा अविध्यत विमक्तिस्थानवाले मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये उनका सर्व काल है। पर्याप्त मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाने जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये इनका सर्व काल है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्र्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसीप्रकार वैक्तियिकिमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर और अविध्यत विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल जानना चाहिये।

सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले सर्वार्थसिद्धिके देव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयन, और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

आहारक काययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यात संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये। आहार कि सिश्रकाययोगियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

§ ४६२. उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

#### भागी।

६४६३. उवसमसम्मादिष्टिस्स अणैताणुवंधिचउकं विसंजोएंतस्स अप्पदरं होदि ति तत्थ अप्पदरकालपुरूवणा कायन्वा ति १ ण, उवसमसम्मादिष्टिम्म अणैताणुवंधि-विसंजोयणाए अभावादो । तदभावो क्वदो णन्वदे १ उवसमसम्मादिष्टिम्म अविद्व-पदं चेव पह्रवेभाण-उच्चारणाहिर्यवयणादो णन्वदे । उवसमसम्मादिष्टिम्म अणैता-णुवंधिचउक्कविसंजोयणं भणंत-आहरियवयणेण विरुज्यमाणमेदं वयणमप्पमाणमावं किंण दुक्कदि १ सच्चमेदं जिद तं सुत्तं होदि । सुत्तेण वक्खाणं वाहिज्ञदि ण वक्खाणेण वक्खाणं । एत्थ पुण दो वि उवएसा पह्रवेयन्वा दोण्हमेक्कदरस्स सुत्ताणुसारित्ताव-गमाभावादो । किमद्वस्नवसमसम्मादिष्टिम्म अणेताणुवंधिचउक्कविसंजोयणा णित्थ १

ू १६३. शंका—जो उपशमसम्यग्दृष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसिछए उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानके कालकी प्ररूपणा करनी चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयो-

शंका-उपशमसम्यग्दृष्ट् जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं होती है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-उपशमसन्यग्दृष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसप्रकार प्रतिपादन क्रिनेवाले उचारणाचार्यके वचनसे जाना जाता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं होती !

शंका-उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजना होती है इसप्रकार कथन करनेवाले आचार्य वचनके साथ यह उक्त वचन विरोधको प्राप्त होता है इसिलये यह वचन अप्रमाण क्यों नहीं है ?

समाधान-यदि उपश्मसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजनाका कथन करनेवाला वचन सूत्रवचनं होता तो यह कहना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा ब्याख्यान वाधित होजाता है, परन्तु एक व्याख्यानके द्वारा दूसरा व्याख्यान वाधित नहीं होता। इसिलये उपश्मसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती है यह वचन अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहां पर दोनों ही उपदेशोंका प्रक्रपण करना चाहिये; क्योंकि दोनोंमेंसे अमुक उपदेश सूत्रानुसारी है इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नहीं-पाया जाता है।

शंका-उपशमसन्यग्द्देष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना क्यों नहीं होती है ?

4.55

उवसमसम्मत्तकालं पेक्खिय अणंताणुवंधिचउकितसंजोयणाकालस्स यहुत्तादो अणं-ताणुवंधितिसंजोयणपरिणामाणं तत्थाभावादो वा । एत्थ पुण विसंजोयणापक्खो चैव पहाणुभावेणावलंवियच्वो पवाइजमाणत्तादो चउवीससंतकिम्मयस्स सादिरेयवेछावाहि-सागरोवममेत्तकालपह्नवयसुत्ताणुसारितादो च । तदो अप्पदरसंभवो वि सन्वत्थाणुम-

समाधान-उपशम सम्यक्त्वके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका काल अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबधीकी विसंयोजना नहीं होती है।

फिर भी यहां उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही प्रधानरूपसे स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस प्रकारका उपदेश परंपरासे चला आ रहा है। तथा इस प्रकारका उपदेश 'चौबीस सत्त्वस्थानवाले जीवका काल साधिक एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण है' इस प्रकार प्ररूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है। इस लिये सर्वत्र उपशम-सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानकी सम्भावना भी समस्र लेना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है। इसपर शंकाकारका कहना है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २= विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है अतः उसके अस्पतरविभ-क्तिका कथन करना चाहिये। इस शंकाका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामीने बतलाया है कि 'उबारणाचार्यने उपशमसम्यग्दृष्टिके एक अविश्वित पदका ही कथन किया है और यहां भुजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनानुसार किया जा रहा है। अतः उपशमसम्यक्त्वमें अस्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है। यद्यपि उचारणाचार्यका यह उपदेश उपशमसम्य-क्रवमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके प्रतिकूल पड़ता है, किन्त मूल सूत्रप्रन्योंमें अनुकूल या प्रतिकूल कोई उल्लेख न होनेसे ये दोनों उपदेश पर-स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये।' उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती इसकी पुष्टिमें वीरसेन, स्वामीने दूसरी यह युक्ति दी है कि उपशमसम्यक्तको कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाल संख्यातगुणा है। अतः उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं है। किन्तु वीरसेनलामी 'उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना काल संख्यातगुणा है' यह किस आघारसे लिख रहे हैं इसका हमें अभी स्रोत नहीं मिल सका। मालूम होता है यह मत भी उन्हीं उच्चारणाचार्यका होगा जिनके मतसे यहां उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है। हां, यह उल्लेख अवश्य पाया जाता है कि 'अनन्त्ानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकालसे उपशम-

गियन्वो ति । सासण० अविष्ठ० जह० एयसमञ्जो, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो । अभविय० अविष्ठ० सन्बद्धा ।

## एवं कालाखुगमो समचौ।

६४६४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण भुजि अप्पदर० अंतरं के० १ जह० एगसम्ओ, उक्क० चउवीस-अहोरत्ता सादि०। अवद्वि० णित्थ अंतरं। एवं सञ्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख०-पंचि० तिरि० पर्जि०-पंचि०तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्विय०-तिणिन-वेद०-चत्तारिकसा०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-छंखेरस० -भवसिद्धि०-सिणिं०-आहारि

सम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है।' जिसका प्रतिपादन खयं वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति-स्थानके उत्कृष्टकालका कथन करते समय कर आये हैं। इसंसे तो यही सिद्ध होता है कि उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है। स्वयं वीरसेन स्वामी इसे प्रवाह्यमान उपदेश बतला रहे हैं। तथा यतिवृषम आचार्यने जो २४ विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतजाया है वह उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता। अतः सिद्ध होता है कि प्रकृत कषायप्राभृतमें उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है यह उपरोग्त मुख्य है। और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश पर जोर देते हैं।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जवन्यकाल एक सगय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंस्थातवें भागप्रमाण है। अभव्योंमें अवंश्वित विभक्तिस्थान-वाले जीव ही सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है।

इसप्रकार कालातुगम समाप्त हुआ।

§ १६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें ओवनिर्देशकी अपेक्षा मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवालोंका अन्त-रकाल कितना है ? जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौवीस दिन रात है। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जांता है। इंसी-प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थम, पंचेन्द्रिय तिर्थम पर्याप्त, पंचेन्द्रिय-तिर्थम योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेषक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, कायंयोगी, औदारिककाययोगी, वैकियिककाय-पोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अच्छुदर्शनी, छहों

त्ति वत्तव्वं ।

१४६५. पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अप्पदर० जह० एगसमओ उक्क० चउनीस अहो-रत्ता सादि०। अत्रष्टि० णित्य अंतरं। एकमणुद्दिसादि जाव अवराइद त्ति-सन्वएइंदिय-सन्विवालिदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियिमस्स०-कम्मइय०-सिद-अण्णाण-सुदअण्णाण-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदय०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणा हारि ति वत्तन्त्रं। मणुस-अपञ्ज० अप्पदर० अवष्टि० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। सन्बहे अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो।

§१६६. अणुहिसादि अवराइयदंताणं अप्पदरस्स अंतरं एत्थ उच्चारणाए चउवीस अहोरत्तमेत्तमिदि भणिदं । वप्पदेवाइरियालिहिद-उच्चारणाए वासपुधत्तमिदि परूविदं । एदासि दोण्हमुचारणाणमत्थो जाणिय वत्तन्वो । अम्हाणं पुण वासपुधत्तंतरं सोह-

लेक्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

ई ४६५. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकों में अरुपतर विभक्तिस्थानवाले जीवों का जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अर्थात् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीव सर्वदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवों में तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-पिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिहारविद्युद्धसंयत, संयतासंयत, अविध्वहीनी, सम्यग्हिष्ट वेदकसम्यग्हिष्ट, सिध्याहिष्ट, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीनोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीनोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातनें भागप्रमाण है। सर्वार्थिसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीनोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातनें भागप्रमाण है।

§ १६६. अनुदिशसे छेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतंर विभक्तिस्थानका अन्तरकाल यहाँ उच्चारणामें चौबीस दिनरात कहा है, पर वप्पदेवके द्वारा लिखी गई उच्चारणामें वर्षपृथक्तव कहा है। अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अर्थ समझकर अन्तर कालका कथन करना चाहिये। पर हमारे (वीरसेन स्वामीके) अभिन्नायसे वर्ष पृथक्तव अन्तरकाल ही ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उत्कृष्ट

णिमदि अहिष्पाओ । इदो १ अणंताणुवंघिविसंजोयणाए उक्कस्सेण वासपुधतंतरे संते विसंजोयत्ताणमभावादो । तत्थ चडवीस-अहोरत्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणसुवैद्वणादो अप्पदरमिच्छिजदि । एत्य पुण तं णित्थ । तम्हा वास-पुधत्तंतरमणुद्दिसादिसु णिरवजिमदि ।

१४६७. वेउन्त्रियमिस्स । अप्पदर० एगसमओ, उक्क० चउनीस अहोरताणि सादि०। अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वारस मुहुत्ता। आहार० आहारमिस्स० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं। एवमकसाय० जहाकखाद० णेदन्तं। अवगद० अप्पदर० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा। सुहुमसांपराइय० अविष्ठ० जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा। अभन्व० अविष्ठ० णित्थ अंतरं। खह्य० अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा। अविष्ठ० णित्थ अंतरं। उनसम०-सासण०-अन्तरकाल वर्षप्रथन्त्व रहते हुए वीचमें विसंयोजना नहीं वन सकती है। अल्पतर विभक्तिस्थानका चौवीस दिनराव अन्तरकाल तो वहां होता है जहां सम्यक्षकित और सम्यामिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलनासे अल्पतर विभक्तिस्थान स्वीकार किया जाता है।

पर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थान ही नहीं

पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकमें अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्ष-पृथक्तवप्रमाण अन्तरकालका कथन निर्देषि है।

\$ 8 ६ ७.विक्रियिकिमिश्रकाययोगियोंमें अरुपतर विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौवीस दिनरात है। तथा अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित यिमक्तिस्थान-वाले जीवोंका जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है। इसीप्रकार अकषायी और यथाएयातसंयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

अपगतवेदियोंमें अल्पतर और अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है। सूक्ष्मसांपराधिकसंयतोंमें अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल छुद्द महीना है। अभन्योंमें सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले ही जीव पाये जाते हैं इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और वस्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है। तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्- सम्मामि॰ अविष्ठि॰ जह॰ एगसमओ। उक्क॰ चउवीसअहोरताणि सादि॰ उवसमसम्मा-दिष्ठीणमंतरं। सेसदोण्हं वि पार्लदो॰ असंखे॰ भागो। उवसम० अप्पदर॰ अविष्ठद॰ भंगो।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

§ ४६८. भावाणुगमेण सन्वत्थ ओदइओ भावो । एवं भावाणुगमो समत्तो ।

<sup>§</sup>४६६. अप्पावहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सम्बत्थोवा अप्पद्रविहत्तिया, भ्रजगारविहत्तिया विसेसाहिया, अवद्विदविहत्तिया अणंतग्रुणा । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय०-णवंस०-चत्तारिकसा०-असंजद०-अचक्खु०
किण्ह-णील-काउ०-भवसिद्धि०-आहारि ति ।

इ४७०. आदेसेण णेरइएस सन्वत्थोवा अप्पद्र०, भुज० विसेसाहिया, अविष्ठ० असंखेजगुणा । एवं सन्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उविरम-गेवज०-पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउिवय०-इत्थि-दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जवन्य अन्तर-काल एक समय है। और उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिन रात है तथा सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंद्यातवें भाग है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

§ ४६८. भावानुगमकी अपेदा सर्वत्र औदायिक भाव होता है। इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

श्र १६१. अन्पनहृत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान वाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच, काययोगी, औदारिक काययोगी नपुंसकवेदी, फोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचंक्षुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, भन्य तथा आहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्प-वहुत्व कहना चाहिये।

§ ४७०. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में अक्यतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अुजगारिक किस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियेच, सामान्य पंचे-निद्रय पर्याप्त तिर्थेच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थेच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रय, पंचेन्द्रय पर्याप्त, त्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों

पुरिस०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सुक्क०-साण्ण ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ०-मणुस-अपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव अवराइद ति-सन्वविगलिदिय-पंचिदियअपज्ञ०-चर्चा-रिकाय- तसअपज्ञ० -वेउन्वियसिस्स० -विहंग० -आभिणि०-सुद०-ओहि०-संजदा-संजद-ओहिदंस०-सम्माइही -वेदय०-खह्यसम्मादिहि ति एदेसु सन्वेसु वि सन्व-स्थोवा अप्पदर-विहत्तिया, अविहद० असंखे०गुणा । सन्वहे सन्वत्थोवा अप्पदर-विहत्तिया, अविहदिवहत्तिया संखेजगुणा । एवमवेद०-मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-क्रेदो०-परिहार० वत्तन्त्रं ।

§४७१. मणुस्तेसु सन्वत्थोवा ग्रुज॰, अप्पदर॰ असंखेजगुणा, अवदि॰ असंखेज-गुणा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा भ्रुज॰, अप्पदर॰ संखेजगुणा, अवदि॰ संखेजगुणा ।

\$४७२. एइंदिएसु सन्वत्थोवा अप्पद्र०, अविह ० अणंतगुणा। एवं सन्ववणप्किद् वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म-लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिये।

पंचे निद्रय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-ज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट और श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सबसे थोड़े अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव जनसंख्यातगुणे हैं।

सर्वार्थिसिद्धिमें अल्पतरिवमिक्तम्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अपगतवेदी, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

इ ४७१. मनुष्योंमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

ह ४७२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विमक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अव-रिथत विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, समी सन्वाणिगोद० -ओरालियमिस्स० -कम्मइय ०-मदि-सुद -अण्णाण० -मिन्छा० -असण्णि०-अणाहारि ति वत्तव्वं। आहार०-आहारामिस्स०-अकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० णात्थि अप्पाबहुअं एगपदत्तादो । अथवा उवसम० सन्वत्थो० अप्पद०, अविष्ठि० असंखे०गुणा ।

एवं पयडिञ्जनगरविहत्ती समत्ता ।

निगोदं, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्याद्दि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाळे जीवोंका अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-प्यातसंयत, अभव्य, उपशमसन्यग्दिष्ट, साम्रादनसन्यग्दिष्ट और सन्यग्मिध्याद्दिष्टियोंमें अल्पवहुत्व नहीं है, क्योंकि, इनमें एक अवस्थितस्यान ही पाया जाता है। अथवा, उप-शमसन्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरिवभिक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभ-किस्थानवाले जीव असंद्यातगुणे हैं।

इसप्रकार प्रकृतिभुजगारिवभक्ति समाप्त हुई।

अणुमिगदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती ।

§ ४७३. पदणिक्लेवो णाम अहियारो अवरो बङ्की णाम । एदेसु दोसु अहियारेसु

एत्थ पह्नविदेसु पयिडविहत्ती समप्पदि ति जइवसहाइरिएण भणिदं।

§ ४७४. संपित जइवसहाइरिय-सहदाणं दोण्हमत्थाहियाराणसुचारणाइरियपरूविदसुचारणं वत्तइस्सामो-

§ ४७५. पदणिक्खेवे तिण्णि आणियोगद्दाराणि सम्रिक्तिणा, सामित्तमप्पाबहुअं चेदि । को पदाणिक्खेवो णाम १ जहण्णुकस्सपदिवसयणिच्छए खिवदि पादेदि ति पदणिक्खेवो । तत्थ सम्रिक्तिणाणुगमो दुविहो उक्तस्सओ जहण्णओ चेदि । तत्थ उक्तस्सए पयदं ।

\* यहां पर पदनिक्षेप और वृद्धि इन दो अनुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है।

१ ४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप है और दूसरेका नाम वृद्धि। इन दोनों अधिकारोंका यहां कपन कर देनेपर प्रकृतिविभक्तिका कपन समाप्त होता है, यह यतिवृष-भाषार्थका अभिप्राय है।

§ ४७४. अब यतियृपभाचार्यके द्वारा स्ंचित किये गये दोनों अर्थाधिकारोंकी उद्यार-णाचार्यके द्वारा कही गई उच्चारणायृत्तिको बतलाते हैं—

§ ४७५. वदनिक्षेपमें तीन अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना, खामित्व और अल्पबहुत्व। शुंका—पदनिक्षेप किसे कहते हैं १

समाधान-जो जघन्य और उत्कृष्ट पद्विषयक निर्चयमें हे जाता है उसे पदिनक्षेप कहते हैं।

पदितक्षेपके उन तीनों अनुयोगद्वारोंमेंसे समुत्कीर्तनाजुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीर्तना प्रकृत है अर्थात् पहले उत्कृष्ट समुत्कीर्तनाका कवन करते हैं—

विशेषार्थ-पहले २८, २६ आदि विभक्तिस्थान बतला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान से अमुक स्थानकी प्राप्ति होते समय वह हानिक्रप है या वृद्धिक्रप इत्यादि वालोंका इसमें विचार किया गया है। यथा-एक जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला है उसने सम्यक्त्वकी उद्देलना करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि हुई। तथा एक जीव इक्तीस विभक्तिस्थानवाला है उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि है। इसी प्रकार सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जिस जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि है तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले एक जीवने मिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस

§ ४७६. उक्कस्सपद्समुक्तिचणाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि उक्कस्सवद्दी-हाणि-अवट्ठाणाणि । एवं सत्तपुद्धि०-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खित्य-मणुसितय-देत्र-भवणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि-पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तिणिवेद-चत्तरि क०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि ति । पंचि० तिरि०अपज्ञ० अत्थि उक्कस्सहाणि-अवट्ठाणाणि । एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि विमक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट बृद्धि है । यहां इतनी विशेषता है कि हानि सब स्थानोंसे होती है पर वृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती है । इस प्रकार इन सब बातोंका विचार इस पदिनक्षेप अनुयोगद्वारमें किया गया है ।

§ ४७६. उत्कृष्ट पद समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच आदि तीन प्रकारके तिर्यंच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चच्चदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि छहों लेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उन्कृष्टवृद्धि होती है। तथा उन्कृष्ट हानिके परचात् होनेवाले अवस्थानको हानिसम्बन्धी और उन्कृष्ट वृद्धिके परचात् होनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उन्कृष्ट अवस्थान कहते हैं। उत्पर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उन सबमें उन्कृष्ट हानि, उन्कृष्ट वृद्धि और उन्कृष्ट अवस्थान संभव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उक्त सभी मार्गणाओंमें २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है। किन्तु यहां ओघके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि उक्त मार्गणाओंमें हानि, वृद्धि और अवस्थान तीनों सम्भव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहा गया है। किस मार्गणामें अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, वृद्धि और तद्नन्तर अवस्थान होता है इसका आगे खामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया ही है। अतः इस विषयको वहांसे जान केना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं। इसीमकार लब्ध्यप्यीप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, सर्व एकेन्द्रिय, जाव सन्बद्ध०-सन्बएइंदिय-सन्बिवगिलिंदिय-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरा-लियमिस्स ० - वेउन्बियमिस्स ० - कम्मइय ० -अवगद्वेद - मिद - सुद्वअण्णाण-विहंग ० -आभिणि०-सुद्०-ओहि०-मणपज्ञ०- संजद०- सामाइयक्केदो०- परिहार०- संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि-व्यइय०-वेदय०-भिच्छादि०-सिण्णि०-अणाहारि चि । आहार०-आहार्र-मिस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभन्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अत्यि उक्तस्समवद्याणं ।

# एवसुक्स्सवड्ढी-हाणि-अवद्वाण-समुक्तिचणा समचा।

ई ४७७. जहण्णए पयदं । दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, अस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिक-सिश्रकाययोगी, केमिणकाययोगी, अपगतवेदी, सत्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, विभंगज्ञानी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध्ञानी, मनःपर्ययञ्चानी, संयत, सामायिक-संयत, लेदोपस्थापनासंयत, परिहार्विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अविध्दर्शनी, सन्यग्दिल्ट, श्रायिक सन्यग्दिल्ट, वेदकसन्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, संज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि नहीं होती। किन्तु उत्कृष्ट हानि और स्कृष्ट अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मार्गणामें अधिकसे अधिक जितनी प्रकृति-योंकी हानि और उद्गन्तर अवस्थान होता है वही यहां उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दिया गया है। उदाहरणके लिये लग्ध्यपर्याप्त तिर्थेचोंमें अधिकसे अधिक एक प्रकृतिकी ही हानि होती है तथा मतिज्ञानियोंके अधिकसे अधिक आठ प्रकृतियोंकी हानि होती है। अव: ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट हानियां जानना चाहिये। इसीप्रकार ऊपर जितनी और मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी समझ लेना।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूत्मसांपरायिकसंयत, यथा-द्यातसंयत, अभन्य, उपशमसम्यग्दृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि, जीवोंमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

विशेषार्थ-ये आहारककाययोगी आदि मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें स्थानकी हानि वृद्धि तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभन्यमार्गणाको छोड़ कर शेष सब मार्गणाओं के उत्कृष्ट और जयन्य अवस्थान सन्भव है। उनमेंसे यहां उत्कृष्ट अवस्थानका प्रहण किया है। यद्यपि उपश्मसन्यग्रृष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं, अतः वहां उत्कृष्ट हानि सन्भव है पर यह कुछ आचार्योका मत है इसिंटिये इसकी यहां विवक्षा नहीं की।

इस प्रकार वृद्धि हानि और अवस्थानरूप समुत्कीर्तना समाप्त हुई । \$४७७. अव ज्ञाचन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनाका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश

अर्ह्य जहण्णविद्द-हाणि-अवद्वाणाणि । एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि । पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण्॰- पंचेवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्वियः०-तिण्णिवेद०-चत्तारिकसाय-असेजद०-चक्खु०-अंचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सिण्णि०-आहारि ति । पंचिदियति-रिकंख-अपज्ज॰ अत्थि जहण्णहाणि-अवद्याणाणि । एवं मणुसअपज्ज॰ अणुहिसादि जाव सन्बहु॰-सन्बएइंदिय-सन्बिबालिंदिय-पंचि॰ अपज्ञ॰-पंचकाय-तसअपज्ञ॰-ओरालिय-मिस्स० वेउविवयमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग० -आभिणि० सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद० -सामाइयच्छेदो०-परिहार० -संजदासंजद० -ओहिदंस० सम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छा०-असण्णि०-अणाहारि ति । आहार०-आहारमिस्स०-अकसाइ०-सुहुम०-जहाक्खाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अस्थि जहण्णमवद्वाणं । दो प्रकारका है-भोवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि जघन्य द्यानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार नारकी, तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच आदि तीन प्रकारके तिर्थच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, कोघादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों खेरया-

पंचेत्रिय तिर्थेच लब्ध्यपयिप्तकोंमें जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपयिप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी विकंले-त्रिय, पंचेत्रिय लब्ध्यपयीप्त, पांचों स्थावर काय, असलब्ध्यपयीप्त, औदारिकमिश्रकीय-योगी, वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकीययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्थयज्ञानी, संयति, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्यद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशैनी, सन्यग्दृष्टि, श्लायिक-सन्यग्दृष्टि, विदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

बाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-ख्यांतसंयत, उपशमसम्यग्हिष्ट, सासादनसम्यग्हिष्ट और सम्यंग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें जघन्य अवस्थान होता है।

विशेषार्थ-जघन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनामें जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानंका प्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जानां जा सकता है। अभव्योंके एक २६ विभक्तिरूप ही स्थान होता है अतः उसका जघन्य अवस्थानंमें निर्देश नहीं किया है।

### एवं समुक्तित्तणा समत्ता ।

§ ४७८. सामिनं दुविहं जहण्णुक्तरसं च। उक्तरसे पयदं। दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण उक्तिस्या वड्ढी करस १ अण्णदरो जो चडवीससंत-किम्मओ मिच्छनं गदो तस्स उक्तिस्या वड्ढी। वक्तिस्या हाणी करस १ अण्णदरस्स जो एक्तवीससंतकिम्मओ अष्टकसाए खवेदि तस्स उक्तिस्या हाणी। तस्सेव से काले उक्तरसमवद्वाणं। एवं मणुसातिय-पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंच विच०-कायजोगि०-ओरालि०-तिण्णिवेद०-चत्तारि क०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि। ति।

५ ४७६. आदेसेण णेरइएस उक्कस्सिया वड्ढी कस्स १ अण्णदरस्स अणंताखुवंधि-चउकं विसंजोइय संजुत्तस्स । हाणी कस्स १ अण्णदरस्स अष्टावीस-संतक्किम्ययस्स अणंताखुवंधिचउकं विसंजोएंतस्स उक्कस्सियाः हाणी । एगदरत्थ अवद्वाणं । एवं सच्व-णिरय-तिरिक्ख-पंचि०तिरि०-पंचितिरि० पज्ज०-पंचितिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव

## इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

§ ४७८. जवन्य और उत्कृष्ट के भेद्से स्वामित्व दो प्रकारका है। उनमेंसे उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आंदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है १ चौवीस प्रकृतियोंकी संचानवाला जो कोई जीव मिध्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है १ इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो कोई जीव आठ कषायोंका क्षयं करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी जीवके तदनन्तर काजमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और कीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी औदारिककाययोगी, तींनों वेदवाले, कोघादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, बौदरले सेन्द्री और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

\$ 80 र. आदेशसे नारिकयोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अनन्तानुबन्धी चतुष्किकी विसंयोजना करके पुनः उससे संयुक्त होता है अर्थात् अनन्तानुबन्धीकी संचानवाला होता है उस नारिक जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । नारिकयोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस नारिक पहले अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके अनन्तर जिसने अन्तितानुबन्धी चतुष्किकी विसंयोजना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार सभी नारिक, तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर पंचेन्द्रिय तिर्थंच तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेक्याबाले उपरिम प्रवेगंक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेक्याबाले

उविरमगेवज्ञ०-वेउव्विय०-असंजद०-पंचलेस्साणं वत्तव्वं। पंचि०तिरि०अपज्ञ० उक्क० हाणी कस्स श्वण्णदरस्स अट्टाबीससंतकिम्मियस्स सत्तावीससंतकिम्मियस्स वा सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं वा उव्वेख्लंतस्स उक्कास्सिया हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं। एवं मणुसअपज्ञ०-सव्वएहंदिय-सव्विवगिलिदिय-पंचिदिय-पंचिदिय अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज्ञ०-मिद्-सुदअण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्णीणं वत्तव्वं। अणुद्दिसादि जाव सव्वद्द० उक्क०हाणी कस्स श्वण्णद० अट्टावीससंतकिम्मयस्स अणंताणुविधिचउक्कितंस्जोएंतस्स णिस्संतकिम्मयपढमसमए उक्किस्सया हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं। एवं परिहार०-संजदासंजद०-वेदय० सम्मादिद्वीणं वत्तव्वं। ओरालिय-मिस्स० उक्किस्सिया हाणी कस्स श्वण्णदरस्स वावीससंतकिम्मयस्स कदकरिण-क्रस्स पुव्वाउअवध्वसेण तिरिक्खेसुव्वण्णसम्मादिद्विस्स अपज्ञत्तकाले एक्कावीससंतकिम्मयपढमसमए वट्टमाणस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं।

जीवोंके कहना चाहिय।

पंचेन्द्रिय तिथैच छन्ध्यपर्याप्तकों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहले अहाईस प्रकृतियों की सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देखना की है उसके या जिसके पहले सत्ताईस प्रकृतियों की सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देखना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी उत्कृष्ट हानिवाले पंचेन्द्रिय तिथैच छन्ध्य-पर्याप्तक जीवके उत्कृष्ट हानिके अनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार लंद्य्य-पर्याप्तक मनुष्य, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावर काय, त्रसलन्ध्यपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

अनुदिश्तसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहछे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं-योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कर्मका अभाव होनेके पहछे समयमें उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है, अतएव जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्द्दि है और सम्यग्दर्शन होनेके पहले तिर्यंचायुका बन्ध कर लेनेके कारण तिर्थंच सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त कालमें बाईस प्रकृतियोंसे इकीस प्रकृतियोंकी सत्ताके प्राप्त होने पर पहले समयमें उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी

वेउन्वियमिस्स ०-कम्मइय० एवं चेव वत्तन्वं। णविर देव-णेरइय-अपजत्तएसु वेउन्वियमिस्सकायजोगीसु विग्गहगदीए च वट्टमाणवावीसविद्यिसम्माइद्वीसु वत्तन्वं।
अणाहारीणं कम्मइयभंगो। आहार०-आहारिमस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०अभन्व०-उनसम०-सासण०-सम्मामिन्छादिद्वीणं वद्द्वी-हाणी-अवद्वाणाणि णत्थि। कुदो
अवद्वाणस्स अभावो १ वद्द्वीहाणीणमभावादो। ण च सम्रुक्तित्तणाए वियहिचारो,
तत्थ वद्द्वीहाणिणिरवेक्खतित्तयमेत्तावद्वाणमिस्सऊण तहा पर्वविद्तत्तादो। अवगद०
उक्त० हाणी कस्स १ जो अवगदवेदो एक्कारसविद्यत्तिओ सत्त णोकसाए खवेदि तस्स
उक्त० हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं। आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ञ०संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि १-खइयसम्माइद्वीणं उक्कस्सिया हाणी
कस्स १ अण्णदरस्स अणियद्वियस्स अद्वकसाए खवेतस्स उक्कस्सिया हाणी। तस्सेव
जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि
वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव और
नारिकयोंकी अपर्याप्त अवस्थामें कहना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें कहते समय विगहगितमें विद्यमान वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिमें ही कहना चाहिये। अनाहारक

आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-द्यातसंयत, अभन्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके प्रकृतियोंकी युद्धि, हानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं।

जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान् कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

श्वा-उक्त जीवोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका सभाव कैसे है ?

समाधान-यतः उक्त जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है, अतः यहां अवस्थानका भी अभाव कहा है।

यदि कहा जाय कि इस कथनका समुत्कीर्तनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि समुत्कीर्तनामें वृद्धि और हानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे तदवस्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उसप्रकारका कथन किया है।

अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ग्यारह विभक्तिस्थानकी सत्तावाला जो अपगतवेदी जीव सात नोकपायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

मित्ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्द्दि, और क्षायिकसम्यग्द्दिः जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है श कपायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीवके इत्कृष्ट हानि होती है। तथा उसीके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

## से काले उकस्समबद्वाणं।

## एवसुकस्सयं सामित्तं समत्तं।

६४८०. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण जहण्णिया वह्ढी कस्स १ अण्णदरो जो सत्तावीससंतकिमओ तेण सम्मत्ते गिहिदे तस्स जहण्णिया वह्ढी । जहण्णिया हाणी कस्स १ अण्णदरो जो अष्टावीसंतकिमओ तेण सम्मत्ते उन्वेल्लिदे तस्स जह० हाणी। एगदरत्थ अवट्टाणं। एवं सत्तपुट्टिन-तिरिक्ख-पंचिंदियितिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्ज०-पंचिं० तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवञ्ज०-पंचिंदिय-पंचिं०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचविंच०-काय-जोगि० -ओरालि० -वेउिव्वय०-तिणिवेद० -चत्तारिक० -असंजद० -चक्खु०-अचक्खु० छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि० -आहारीणं वत्तव्वं। पंचिं०तिरि० अपञ्जत्तएसु जहण्णिया हाणी कस्स १ अण्णदरो जो अट्टावीससंतकिम्मओ तेण सम्मत्ते उच्वेलिदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवट्टाणं। एवं मणुस-अपञ्च०-सञ्चएइंदिय-सञ्चिवगिलि-दिय-पंचिंदिथअपञ्च० -पंचकाय० -तसअपञ्च०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग० -मिच्छादि०

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\$४८०. अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेंश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है शिस्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा कोई एक मिण्याद्याद्य जीव जब सम्यक्तको प्राप्त होता है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है शिक्षद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्धेलना कर देता है तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, तिर्थन, पंचेन्द्रयतिर्थन, पंचेन्द्रयतिर्थन पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्थनयोनिमती, सामान्य, पर्याप्त और खीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपिम प्रवेचक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्वियककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, मस्रज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-

## असण्णीणं वत्तन्त्रं।

१४८१. अणुद्दिसादि जाव सन्बद्ध ति जहाण्णया हाणी कस्स १ जो वावीससंत-काम्मओ तेण सम्मचे खावदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवद्धाणं। एवमवगद०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संज़द०-सामाइय-छेदो०-पिरहार०-संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-वेदय० दिद्धीणं वत्तव्वं। ओरालियमिस्स० जहण्णिया हाणी कस्स १ जो अद्वावीससंतकम्मिओ अण्णदरो तेण सम्मचे उच्वेलिदे जहण्णिया हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवद्वाणं। एवं वेउच्वियामिस्स०-कम्मइय०-अणाहारीणं वत्तव्वं। आहार०-आहारामिस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभवि०-उवसम ग्नासण०-सम्मामि० जहण्णवह्दी-हाणि-अवद्वाणाणि णितथि।

#### एवं सामिचं समत्तं।

६ ४८२. अप्पाबहुअं दुविहं जहण्णमुक्तस्सं च । उक्तस्सए पयदं । दुविही णिदेसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वत्थीवा उक्तस्सिया वड्ढी ४। उक्तस्सिया हाणी

ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

६ ४८१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देवोंमें जघन्य हानि किसके होती है १ वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यक्ष्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा उसी देवके तदनन्तर समय्में जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार अपगतवेदी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्देनी, सम्यग्दृष्टि, श्लायिक-सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

स्रोदारिक मिश्रकाययोगियोंमें जघन्य हानि किसके होती है श अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो कोई एक औदारिकमिश्रकाययोगी जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करता है तब उसके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होता है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अकबायी, स्क्मसांपरायिकसंयत, यया-ख्यातसंयत, अभन्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों ही नहीं पाये जाते हैं।

इसप्रकार स्वाभित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६ ४८ २. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पहले उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका प्रकरण प्राप्त है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश ।

अवद्वाणं च दोवि सरिसाणि संखे अगुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिदय-पंचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०-चक्खु०-अचवखु०-सुक्क०-मवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं।

ई ४=३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस उक्क० बढ्ढी-हाणी-अवहाणाणि तिण्णि वि तुम्नाणि ४। एवं सब्बिणस्य-तिरिवल-पंचिदियतिरिवल-पंचि०तिरि०पज्ञ०-पंचि०-तिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउिवय०-असंजद-पंचले०वलवं। पंचि०तिरिवलअपज्ञ० उक्किस्सया हाणी अवहाणं च दोवि सरिसाणि ११ १। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुदिसादि जाव सब्बह०-सब्बएइंदिय-सब्बिवगिलिंदिय-पंचिदय-अपज्ञ०-अणुदिसादि जाव सब्बह०-सब्वएइंदिय-सब्बिवगिलिंदिय-पंचिदय-अपज्ञ०-पंचकाय०-तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स०-वेउिवयमिस्स०-कम्मइय०-अव-उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे हैं। जिनमें प्रत्येकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्नीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके तथा पंचित्रय, पंचित्रय पर्याप्त, त्रसं, त्रसंपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले, चन्नुदर्शनी, अक्छुदर्शनी, गुक्क्छेश्यावाले, मन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यह उत्पर ही बता आये हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट हानि संबन्धी अवस्थान आठ प्रकृतियोंका होता है, इसीलिये यहां पर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि तथा उत्कृष्ट अवस्थान उत्कृष्ट वृद्धिसे संख्यातगुणा बताया है। यहां संख्यातका प्रमाण दो है, क्योंकि चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं।

§ ४८=३. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी नारिका, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक-काययोगी, असंयत और कृष्णादि पांचों लेक्श्यावाले जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें अधिकसे अधिक चार प्रकृतियोंकी वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान होता है, इसिछिये यहां तीनोंको समान वताते हुए उनका प्रमाण चार कहा है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं, जिनमें पत्येकका प्रमाण एक हैं । इसीप्रकार छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विक्छेन्द्रिय, छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों

गद०-मिद-सुद-अण्णाणि-विहंग०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद०-सामाइय-छेदो०- परिहार०- संजदासंजद०- ओहिदंस०- सम्मादि०- खइय० -वेदय० -मिन्झादि० असण्णि० अणाहारि चि वत्तन्त्रं । आहार०-आहारिमस्स० णित्थ अप्पाचहुअं एग-पदत्तादो । एवमकसा०-सुहुम०-जहाकखाद०-अभव०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० । एवमुक्कस्सप्पाबहुअं समत्तं ।

५ ४८४. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण

स्थावरकाय, त्रसल्क्थपयातक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-ज्ञानी, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यहाँ पर छन्ध्यपर्याप्तक म्लुच्योंसे छेकर अनाहारकजीवों तक ऊपर गिनाये गये मार्गणास्थानोंमें उत्छष्ट हानि और अवस्थानको जो पंचेन्द्रियतिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकोंके उत्छिष्ट हानि और अवस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिर्थंचोंमें उत्छष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक है उसीप्रकार इन सब उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें भी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक एक है। यहां पंचेन्द्रियतिर्थंच छन्ध्यपर्याप्तकोंके समान कहनेका प्रयोजन केवळ इतना ही है कि जिस प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंच छन्ध्यपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं उसी प्रकार उपर कही गई मार्गणाओंमें मी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानकी समानता जान छेना चाहिये। किस मार्गणामें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान कितना है यह ऊपर स्थामित्यानु-योगदारमें बतला ही आये हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि-सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान होता है आहारक-काययोग और आहारकिमिश्रकाययोगके काल तक वही एक बना रहता है उसमें अन्य प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं होती। इसीप्रकार अकषायी, स्क्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। अर्थात् आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान इनके भी प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है।

इसम्कार उत्कृष्ट अन्यबहुत्व समाप्त हुआ। ४८४, अव जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका होता जहण्णवह्दीहाणी अवद्वाणाणि तिंण्णि वि तुल्लाणि । एवं सन्वाणिरय-तिरिक्स-पंचिंदियतिरिक्तितिय-मणुसितय-देव-भवणादि जाव उविरिमगेवज्ञ०-पंचिंदिय-पंचिं०-पज्ञ०-तस-तसप्ज्ञ०- पंचेमण्०- पंचवचि०-कायजोगि०- ओरालिय०-वेउन्विय०-तिण्णि वेद-चत्तारिकसाय-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं । पंचिं०तिरि०अपज्ञ० जहण्णहाणिअवद्वाणाणि दो वि तुङ्गाणि । एवं मणुसअपज्ञ० -अणुद्दिसादि जाव सन्वद्द० -सन्वण्डंदिय-सन्वविगलिदिय- पंचिंदिय-अपज्ञ०-जेरालियमिस्स० -वेउन्वियमिस्स०-कम्मइय०-अवगद०-मदि-सुद्-अण्णाण-विद्ंग०-आभिणि०-सुद्०-ओहि०-मण्पज्ञ०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंसण०-सम्मादि०- खइय०-वेदय०- मिच्छादि०- असण्णि-

है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्यहानि और अवस्थान ये तीनों समान हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थम, पंचेन्द्रिय तिर्थम, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थम, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थम, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थम, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थम, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासिर्योसे छेकर उपित्त प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाछे, क्रोधादि चारों कषायवाछे, असं-यत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों छेदयावाछे, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि एक प्रकृतिकी होती है अतः यहां ओघकी अपेक्षा जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानको समान कहा है। जपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकों में जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं। इसीप्रकार मनुष्य छन्ध्यपर्याप्त, अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एक-न्द्रिय, सभी विक्छेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसछन्ध्यपर्याप्त, औदा-रिकमिश्रकाययोगी, वैक्षियकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन मार्गणास्थानोंमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हां हानि और अवस्थान होता है। सो सर्वत्र जघन्य हानिका प्रमाण एक है अतः यहां सबकी जघन्य हानि और अवस्थानको समान कहा है।

अणाहारीणं वत्तव्वं । आहार०-आहारमिस्स० णित्थ अप्पावहुर्यं । एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद०-अभवसि०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं ।

## एवं जहण्णपावहुअं समतं। एवं पदणिक्खेवो समत्तो।

§ ४८५. वह्ढीविह्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि सम्रक्षित्तणा जाव अप्पावहुए ति । सम्रक्षित्तणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि संखेजभागवद्ढीहाणीशो संखेजगुणहाणी अवद्वाणं च । एवं मणुस-तिय-पंचिदिय०-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरा-लिय०-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं।

आहारककाययोगी और आहारकिसश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि-संबन्धी अरुपबहुत्व नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाद्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें हानि और वृद्धि तो है ही नहीं, केवळ अवस्थान है अतः अरुपबहुत्व नहीं पाया ज्ञाता।

### इसप्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ४८५. बृद्धिविभक्तिका कथन करते हैं। उसके विषयमें समुत्कीर्तनासे छेकर अन्यबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं। उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागविद्धि, प्रविद्धिक मान्यभागी, प्रविद्धिक स्थापविद्धि, संख्यातभागी, प्रविद्धिक स्थापविद्धि, संख्यातभागि, प्रविद्धिक स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, प्रविद्धि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागि, प्रविद्धिक स्थापविद्धि, संख्यातभागि, प्रविद्धिक स्थापविद्धि, संख्यातभागि, स्थापविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभा

विशोपार्थ-एक खानसे दूसरे खानके प्राप्त होते समय जो हानि और वृद्धि और अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवें भाग है या संख्यात गुणा, इसका विचार वृद्धि विभक्तिमें किया गया है। यद्यपि हानिकी अपेक्षा संख्यात माग हानि, संख्यातगुण हानि और इनके अवस्थान संभव हैं, क्योंकि क्षपक जीवोंके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति-स्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति-स्थानके प्राप्त होते समय संख्यात गुणहानि और उसका अवस्थान होता है तथा शेष हानियां और उनके अवस्थान संख्यात भाग हानि रूप ही होते हैं। पर वृद्धिकी अपेक्षा

\$४८६. आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेजभागवड्ढी-हाणी-अवङाणाणि। एवं सन्विण्य-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खित्य-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउन्विय०-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउन्विय०-देविथ०-णवुंस०-असंजद०-पंचलेक्सा० वच्चवं। पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० अत्थि संखेज-मागहाणी-अवङाणाणि। एवं मणुस्सअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव सन्वष्ठ०-सन्वएइंदिय-सन्विवालिंदिय-पंचिदिय-अपज्ञ०-पंचकाय०-तसअपज्ञ०- ओरालियिमस्स०-वेउन्विय-मिस्स०- कम्मइय० - मिद्-सुद अण्णाण- विहंग० - परिहार०- संजदासंजद०- वेदय० - मिन्छादि०-असण्णि०-अणाहारीणं वच्चवं। आहार० आहारिमस्स० णित्थ ससुिक्चणा, वड्ढी-हाणीहि विणा अवङाणाभावादो। अथवा अत्थि वड्ढी-हाणीणिरवेक्ख

संख्यातभागवृद्धि और उसका अवस्थान ही सम्भव है, क्यों कि २४, २६ और २७ प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २० प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे पाप्त होनेपर संख्यात माग प्रमाण क्रमशः ४, २ और १ प्रकृतिकी ही बृद्धि होती है। उपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओवके समान कहा है। आगे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो बृद्धि हानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार घटित कर छेना चाहिये।

\$ ४८६. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि और इनके अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और योनिमती तिर्यंच, सामान्यदेव, भवनवासियों से छेकर उपिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और प्रारंभके पांच छेश्यावाछे जीवोंके कहना चाहिये। तार्प्य यह है कि इन मार्गणाओं में संख्यात गुणहानिको छोड़ कर शेष सब पद होते हैं।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच छज्यपर्याप्तकों संख्यातमागहानि और अवस्थान ये हो स्थान होते हैं। इसीप्र ार मनुष्यछज्यपर्याप्त, अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छज्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस छज्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान ही होते हैं, क्योंकि इनमें भुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके समुत्कीर्तना नहीं है, क्योंकि वहां स्थानोंकी यृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका अवस्थान नहीं हो सकता है। अथवा उक्त दोनों योगवाळे जीवोंमें दृद्धि और हानिकी तियमेत्तावहाणस्स विवानेत्वयत्तादो। एवमकसा०-सुहुमसांप०-जहाक्खाद० अभव०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं। अवगद० अत्थि संखेजमागहाणि-संखेजगुण-हाणी-अवहाणाणि। एवमाभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद०-सामाइयञ्जेदो०-ओहिदंसण०-सम्मादि०-खइयसम्मादिष्टि ति वत्तव्वं।

## एवं समुक्तिनणा समना।

\$ ४८७. सामित्ताणुग्रमेण दुविहो णिहेसी ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण संखेजअभागवह्टी-हाणि-अवदाणाणि कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिष्टिस्स मिन्छादिष्टिस्स वा । संखेजजगुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियद्धिक्तव्यस्स । एवं मणुमितय-पंचिद्य-पंचिद्य-पंचिद्य-तस्त तस्पज्ज - पंचमण् - पंचविद्य-कायजोगि - ओरालिय - पुरिस - चतारिक - चक्तु - अचक्खु - सुक - सबसिद्धिय - सण्णि - आहारीणं वत्तव्वं । अपेक्षाके विना तावन्मात्र स्थानोंकी विवक्षासे समुत्कीर्तना है । इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, अभव्य, उपशमसन्य नृष्टि, सासादनसन्य नृष्टि और सन्य निष्य प्यावृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें जहां जो स्थान है वही रहता है पृद्धि और हानि नहीं होती, अतः यहां वृद्धि, हानि और अवस्थानका निषेघ किया है । अब यदि इन मार्गणाओंमें वृद्धि और हानिके विना अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है वसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है वसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार किया जाय तो उपशमसन्य न्दृष्टि अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता इस अपेक्षासे यहां उपशमसन्य नृद्धिके हानिका निषेघ किया है ।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातमागहानि, संख्यातगुजहानि और अवस्थान ये स्थान हैं। इसी प्रकार मितहानी, श्रुतज्ञानी, अवधिद्यानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेन्।प्रधापनासंयत, अवधिद्यानी, सन्यादृष्टि और धायिक सन्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

६४=७. स्वामित्वातुगमकी अपेका निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश! उनमें से ओघकी अपेक्षा संख्यातमागदृद्धि संख्यातमाग हानि और अवस्थान
किसके होते हैं शिकसी भी सम्यग्दृष्टि या मिण्यादृष्टि जीवके होते हैं। संख्यातगुणहानि
किसके दोती है शिकसी भी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके होती है। इसी
प्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रोवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी,
पुरुपवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, गुक्रलेश्यावाले, भन्य, संज्ञी
और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

६४८८. आदेसेण णेरईएसु संखेजनभागवह्ढी-हाणी-अवद्वाणाणि कस्स १ अण्णद० सम्मादिष्टिस्स मिच्छादिष्टिस्स वा । एवं सन्वणिरय-तिरिक्ख०-पंचिं०तिरिक्खितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ज०-वेउन्विय०-इत्थि०-णवुंस०-असंजद०-पंचले० वत्तन्वं । पंचिं०तिरि ०अपज्ज० संखेजभागहाणि-अवद्वाणाणि कस्स १ अण्णद० । एवं मणुस-अपज्ज०-अणुदिसादि जाव सन्वद्द०-सन्वएइंदिय-सन्वविगलिंदिय-पांचिदय अपज्ज०-पंचकाय-तस अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-परिहार०-संजदासंजद-वेदय०-मिच्छा०-

विशेषार्थ—संख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय ही होती है। और ये विभक्तिस्थान श्रपक अनिवृत्तिकरणमें ही होते हैं। अतः संख्यातगुणहानि श्रपक अनिवृत्तिगुणस्थानवाले जीवके होती है यह कहा है। तथा संख्यातभागहानि और संख्यात भागवृद्धि मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्योंकि छ्व्यीस या सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपश्चम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है। अतः सम्यग्दृष्टिके संख्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीप्रकार चौवीस विभक्तिस्थानवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव मिध्यात्वको प्राप्त होता है उसके मिध्यात्वको प्राप्त होनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है, अतः मिध्यादृष्टिके मी संख्यातभागवृद्धि बन जाती है। तथा मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके संख्यातभागहानिका कथन सरल है। अतः उसका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस वृद्धि या हानि सम्बन्धी अवस्थान हो उसका भी कथन कर लेना चाहिये। अपर जितनी मी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था वन जाती है अतः उनके कथनको ओधके समान कहा है।

६ ४८ = . आदेशकी अपेक्षा नारिकयोमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं। इसी- अवस्थान किसके होते हैं। इसी- प्रकार सभी नारिक, सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, पंचेन्द्रिय योनीमती तिर्थंच, सामान्यदेव, भवनवासीसे लेकर उपिम प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि पांच छेदयावाले जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है। तथा संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवानि और अवस्थानका खुळासा जिस प्रकार ऊपर किया है उस प्रकार कर छेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? किसी भी जीवके होते हैं। इसीप्रकार छन्य पर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ- सिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विक्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्यपर्याप्त, पांचों स्थावर-

असण्णीणं वत्तन्तं । ओरालियमिस्स० संखेजयागहाणी-अन्द्वाणाणि कस्स १ अण्ण० सम्मादि० मिन्छादिहिस्स ना । एवं वेडान्नियमिस्स०-कम्मइय०-अणाहारीणं । आहार०-आहारमिस्स० अवद्वाणं कस्स १ अण्णद० । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०-उनसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तन्त्रं । अवगद० संखेजभागहाणीसंखे० गुणहाणीओ अन्द्वाणं च कस्स १ अण्णद० खन्यस्स । आमिणि०-सुद०-ओहि० मणपज्ञ० संखेजभा० हाणी-संखे० गुणहाणीअनद्वाणाणं ओघभंगो । एवं संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय० वत्तन्तं ।

#### एवं सामित्तं समत्तं।

काय, त्रसलक्ष्यपर्याप्त, मलझानी, श्वताझानी, विभंगझानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयता-संयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, और असंझी जीवोंके कहना चाहिये। तालये यह है कि इन मार्गणाओं अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे द्वव्यीस विभक्ति-स्थानोंका प्राप्त होना ही सम्भव है। अतः इनमें संख्यातमागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं।

औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें संख्यातमागहानि और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं। इसीयकार वैक्रियकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्ग-णाओंमें २० से २७, २७ से २६ और २२ से २१ विभक्तिस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव है। अतः इनमें भी संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थान किसके होता है ?
किसी भी जीवके होता है। इसीप्रकार अकपायी, सुक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभन्य, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके
कहना चाहिये। तात्प्य यह है कि इन मार्गणाओंमें प्रकृतियोंकी हानि और वृद्धि नहीं
होती अतः एक अवस्थान पद ही कहा है। यद्यपि उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी
चतुष्किकी विसंयोजना करता है, ऐसा भी उपदेश पाया जाता है। अतः इसके संख्यातभागहानि सम्भव है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की है। अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान किसके होते हैं।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनः पर्ययज्ञानी जीवोंमें संख्यातगागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार संयत, सामा- यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी सम्यग्दृष्टि और श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

इसमकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ |

६ ४८६. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण संखेजमागवद्दी संखेजगुणहाणीओ केवचिरं फालादो होंति ? जहण्णुकस्सेण एगसमओ। संखेजमागहाणी० जह० एगसमओ उक० वेसमया अवहाणं विविहो अणादि-अपज्ञवसिदो अणादिसपज्ञवसिदो सादिसपज्ञवसिदो चेदि। तत्थ जो सो सादिसपज्ञवसिदो तस्स जह० एगसमओ, उक्क०अद्धपोग्गलपिय्टं देखणं। एवम-चक्खु० भवसि०। णवरि भवसि० अणादि-अपज्ञवसिदं णित्थि।

§ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें से ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है। इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थान तीन प्रकारका है-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। उनमें से जो सादि-सान्त अवस्थान है उसका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्यजीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्य-जीवोंके अनादि-अनन्त अवस्थान नहीं होता है।

विशेषार्थ-यहां एक जीवकी अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि आदिका काल बतलाया है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातंगुणहानिके होनेके पश्चात् दूसरे समयमें पुनः संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं होती। अतः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा है वह पहले समयमें स्त्रीवेदका और दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करके क्रमशः १२ और ११ प्रकृतिक स्थानवाळा होता है। अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काळ दो समय बन जाता है। इसका जधन्य काल एक समय पूर्ववत् जानना। तथा जो जीव सम्यक्त या सम्यग्-मिध्यात्वकी उद्देलना करके एक समय तक मिध्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमोप-शमसम्यग्दृष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जिस जीवने अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके पहले समयमें सम्यक्तवको प्राप्त किया और अति-छघु अन्तर्मुहुर्त काछ तक सम्यक्त्वेके साथ रह कर जो जीव मिध्यात्वमें चंछा गया। पुनः वहां परुयके असंख्यातवें भागं।माणं कांछके द्वारा सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी चद्रेलना करके छन्त्रीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला हो गया। और जब अर्धपुद्रल परिवर्तन-प्रमाण कालमें अन्तर्भेहर्त शेष रह गया, तब पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रकृ-े तिथोंकी सत्ता वाला हो गया उसके आदि और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त और परयके असं-स्यातवें माग प्रमाण कालसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण काल तक झुडवीस विभक्ति-स्थानका अवस्थान देखा जाता है। अतः अवस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्रल-

्र ४६०. आदेसेण णेरहएस संखेजमाग्वइढीहाणीणं कालो जहण्णुक्ससेण एगसमओ। अवहा० केवचिरं० १ जह० एगसमओ-उक्क० तेचीससागरोवमाणि। पढमादि जाव सत्तामि चि एवं चेव। णविर अवहाणस्स जहण्णेण एगसमओ, उक्क० सग-सग्रक्ससिहदीओ। तिरिक्ख-पंचिदियितिरि०तिगस्स संखेजमाग्वइढीहाणीणं णारयमंगो। अवहाण० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सिहदीओ। पंचि० विरि० अपज्ञ० संखेजमागहाणी० जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ। अविह० जह० एगसमओ, उक्क० संवेजमागहाणी० जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ। अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्र०। एवं मणुस्सअपज्ञ०-पंचिदियअपज्ञ०-तसअपज्ञ० ओरालियमिस्स०-वेडाव्वयमिस्स० वत्तव्वं।

परिवर्तनप्रमाण कहा है।

§ ४२०. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका काल कितना है ? अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर उसीके प्राप्त होगा जो अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर या तो वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे या जो छन्दीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर निरन्तर कुन्दीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे। शेष कथन सुगम है।

पहली पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि प्रथमादि पृथिवियोंमें अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सामान्य तिर्यंच और पंचेन्द्रिय आदि तीन प्रकारके तिर्यंचोंके संख्यातमागृहास और संख्यातमागृहानिका जघन्य और उत्कृष्टकाल नारिक्योंके समान है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तात्पर्य यह है कि जिस मार्गणामें निरन्तर रहनेका जितना सरकृष्ट काल कहा है तस्प्रमाण वहां अवस्थानका उत्कृष्टकाल है शेष कथन सुगम है।

पंचित्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकों में संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भृहूर्त है। इसीप्रकार छन्ध्यपर्याप्त मनुष्य, पंचित्रिय छन्ध्यपर्याप्त, असलन्ध्यपर्याप्त, औदारिक-मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं ने जीवके रहनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्भृहूर्त है। अतः इनमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त कहा है।

१ ४१. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें संख्यातभागहानि, संख्यातभाग-

मोघमंगी। अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधचेणन्मिहियाणि। एवं मणुस्सिणी०। णवरि० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक्क० एगसमओ।
देवा॰ णारगंभगो। भवणादि जाव उरित्मगेवज्ज० संखेज्जभागवद्दिहाणी० णारगमंगो। अवद्वाणं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्साहिदी। अणुद्दिसादि
जाव सन्वद्द० संखेज्जभागहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवद्वा० जह० एगसमओ,
उक्क० सगहिदी।

\$१६२.एइंदिय-वादर०-सुहुम०तेसि पज्जत-अपज्जत्त ०-विगलिदियपज्जत्तापज्जत्त-पंचकाय-बादर-वादरपज्जत्तापज्जत्त - सुहुम - सुहुमपज्जतापज्जत्त० संखेज्जभागहाणीए वृद्धि और संख्यातगुणहानि इन तीनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके संमान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पह्य है। इसीप्रकार स्थीवेदी मनुष्योंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्थीवेदी मनुष्योंके संख्यातभाग हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषार्थ-सामान्य और प्याप्त मनुष्योंमें संख्यात भाग हानिका उत्कृष्ट काल दो समय नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये। किन्तु की वेदके उदयबाले मनुष्योंको ही की वेदी मनुष्य कहते हैं। अतः इनके संख्यात मागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय नहीं प्राप्त होता क्योंकि ये जीव नपुंसक वेदका क्षय हो जाने के पश्चात अन्ते मुहूर्त काल के द्वारा ही की वेदका क्षय करते हैं। अतः इनके संख्यात मागहानिका उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है। तथा उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंके अवस्थानका उत्कृष्ट काल जो पूर्वकोटि पृथक्त से अधिक तीन पर्य कहा है वह उनके उस प्रयोग के साथ निरन्तर रहने के उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कहा है। शेष कथन सुगम है।

सामान्य देवोंमें संख्यातमागवृद्धि आदिका काल नारिकयोंके समान कहना चाहिये।
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातमागवृद्धि अवस्थानका काल कितना है ? अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण होता है।
अजुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें संख्यातमागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

§ ११२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सिक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पिक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, तथा इनके बादर और बादरोंके

जह० उक्क० एग्समओ । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुकस्सिटिदी । पंचिदिय०-पंचि०पञ्च०-तस०-तसपञ्च० संखेटजभागवर्टीहाणीसंखेटजगुणहाणी० ओघभंगो । अवट्टा० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिट्टिदी । पंचमण०-पंचविच०-संखेटजभागवर्टीहाणी-संखेटजगुणहाणि० ओघभंगो । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्ल०।

१४६३. कायजोगि० मंखेन्जभागवह्दीहाणी-संखेन्जगुणहाणी० ओषभंगो। अवद्वार जहर एयसमञ्जो, उक्कर अणंतकालमसंखेन्जपोग्गलपरियष्टं। एवमोरालि०। णवरिर अवद्वार जहर एग्समओ, उक्कर वावीसवाससहस्साणि देखणाणि। वेउन्वियर णारगभंगो। णवर्ष अवद्वार उक्कर अंतोष्ठर । आहारर अवद्वार केर । जहर एग्समओ, उक्कर अंतोष्ठदुर्ज । एवमकसाय ०-सुहुम०-जहाक्खादर वचन्तं। आहारिम० पर्याप्त अपर्याप्त. स्टूम पांचों स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मेनोंमें संख्यात-भागहानिका जबन्य और उक्कष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जबन्य काल एक समय है । तथा अवस्थानका जबन्य काल एक समय है और उक्कष्ट काल अपनी अपनी उक्कष्ट स्थितिप्रमाण है।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्यात, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें संस्थातमागृहाद्धि, संस्थात-भागहानी और संस्थातगुणहानीका काल ओवके समान है। इन जीवोंमें अवस्थानका काल किनना है श जवन्य काल एक समय है और उस्तृष्ट काल अपनी अपनी स्स्तृष्ट स्थितिप्रमाण है।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोंगी जीवोंके संख्यावभागदृद्धि, संख्यावभागद्दानी और संख्यावगुणहानिका काट जोषके समान है। वया अवस्थानका जषन्य काट एक समय और उत्कृष्ट काट अन्तर्भेहुते है।

शुर्दा काययोगी जीवोंके संख्यातमागृहिद्ध, संख्यातमागृहानि और संख्यातगुण्हानिका काल लोघके समान है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और करूष्ट काल अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्र ल परिवर्तन है। काययोगियोंके समान औदारिककाययोगी जीवोंके संख्यातभागृहिद्ध आदिका काल कहना चाहिये। इतनी विद्येषता है कि औदारिक काययोगी जीवोंके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और वर्ल्फ्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। वैक्रियिककाययोगीजीवोंके संख्यातमागृहिद्ध आदिका काल जिसप्रकार नारिकयोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी विश्लेषता है कि इनके अवस्थानका उर्ल्फ्ट काल अन्तर्भेहते हैं। आहारककाययोगी जीवोंके अवस्थानका काल कितना है हिनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उर्ल्फ्ट काल अन्तर्भेहते हैं। इसीप्रकार अकथायी, स्वन्तर्भापरायिकसंयत और प्रयाद्यावसंयत जीवोंके अवस्थानका काल कितना है हिनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उर्ल्फ्ट काल अन्तर्भेहते हैं। इसीप्रकार अकथायी, स्वन्तर्भापरायिकसंयत और प्रयाद्यावसंयत जीवोंके अवस्थानका काल कितना है हिनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उर्ल्फ्ट काल अन्तर्भेहते हैं। इसीप्रकार अकथायी, स्वन्तर्भापरायिकसंयत और प्रयाद्यावसंयत जीवोंके अवस्थानका काल कितना काल करना चाहिये। आहारकिमभ्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका जीवोंके अवस्थानका काल करना काल करना चाहिये। आहारकिमभ्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका जीवोंके अवस्थानका

अवद्या० जहण्णुक्क० अंतोमु०। एवमुवसम० सम्मामि०। कम्मइय० संखेजजभाग-हाणि० जहण्णुक्क० एगसमञ्जो। अवद्वा० जह० एगसमञ्जो, उक्क० तिण्णि समया।

६ ४६४ इत्थि० संखेन्जभागवड्ढी-हाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवटा० जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कसिट्टिदी। एवं णवुंस० वत्तन्वं। पुरिस० संखेन्ज- भागवड्ढीहाणि-संखेन्जगुणहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ। अवटा० जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कसिट्टिदी। अवगद० संखेन्जभागहाणी-संखेन्जगुणहाणी० जहण्णुक्क० एगसमओ। अवटा० जह० एगसमओ उक्क० अंतोमुहुतं। चत्तारिकसाय० मणनोगिमंगो।

९४६५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागहाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्वा० ओवमंगो । एवं मिन्छादिही० । विहंग० संखेजजभागहाणी० जहण्णुक० एयसमओ । जघन्य और उत्कृष्ट काळ अन्तर्भुह्ते हैं । इसीप्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्या- हृष्टिजीवोंके कहना चाहिये । कार्भणकाययोगी जीवोंके संख्यातभागहानिका जवन्य और उत्कृष्ट काळ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ तीन समय है।

विशेषार्थ-एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल तक रह सकता है और वहां एक काययोग ही होता है अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अनन्त कहा है। तथा, औदारिककाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष है। अतः औदारिककाय-योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है।

ें १११. स्त्रीवेदी जीवों के संख्यातमागृहद्धि और संख्यातमागृहानिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवों के कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवों के संख्यातमागृहद्धि, संख्यातमागृहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियों संख्यातमागृहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काळ जिसप्रकार मनोयोगियोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये।

११६५. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्क्रष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका काल ओघके समान है। इसीप्रकार मिध्या- दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। विभक्तज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और

अवहा० जह० एगसमओ, उक० तेतीस-सागरोवमाणि देसणाणि । आभिणि०-सुद०-ओहि० संखेज्जमागहाणि-संखे०गुणहाणि० ओघमंगो । अवद्वा० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छाविष्ट सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंस०-सम्मादिष्टी० । मणपज्ज० संखे० भागहाणि-संखे० गुणहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्वा० जह० अंतो-मुहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देस्णा ।

६ ४६६. संजद० संखे० भागहाणि संखे० गुणहाणी० ओघमंगो। अवद्वा० मणपञ्जन० भंगो। एवं सामाइयच्छेदो०। णवरि अवद्वा० जह० एगसमओ। परिहार० संखे०भागहाणि० जहण्णुक० एयसमओ। अवद्वा० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पुन्नकोडी देस्रणा। एवं संजदासंजद०। असंजद० मदि० मंगो। णवरि संखेजमाग- वह्दी० जहण्णुक० एगसमओ। चक्खु० तसपञ्जनभंगो।

६ ४६७. पंचले॰ संखे॰ भागवड्ढी-हाणी॰ जहण्णुक्क॰ एगसमओ । अवडा॰ उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ 'कम तेतीस सागर है।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुण-हानिका काल ओघके समान है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। मनःपर्थयज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

कु १६६. संयत जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। तथा अवस्थानका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके अवस्थानके कालके समान है। इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका जघन्यकाल एक समय है। परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके संख्यान्तभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इसीप्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये। असंयत जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मत्यज्ञानी जीवोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागवृद्धि भी होती है, जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार जानना चाहिये।

हु ४१७. कृष्ण आदि पांचों लेक्यावाले जीवोंके संख्यातमागृष्ट्रद्धि और संख्यातमाग-

जह० एयसमञ्जो उक्क० सगसगुक्तसहिदी । सुक्क० संखे० मागवहदीहाणी-संखे०
गुणहाणि० ओघमंगो । अवटा० जह० एगसमञो उक्क० तेत्तीस सागरो० सादिरेयाणि । अभव० अवटा० के० १ अणादिअपज० । खहय० संखे० भागहाणि-संखे०
गुणहाणि० ओघमंगो । अवटा० जह० अंतोमु० उक्क० तेत्तीस-साग० सादिरेयाणि ।
वेदग० संखे० भागहाणि० जहण्णुक्क० एगसमञो । अवट्ठि० जह० अंतोमु०, उंक०
खाविह सागरो० देखणाणि । सासण० अवटा० जह० एगसमञो, उक्क० खाविष्ठया० ।
सणिण० पुरिसमंगो । णविर संखेजभागहाणि० उक्क० वेसमया । असण्णि० एइंदियभंगो । आहारि० संखेजभागवइदोहाणी-संखेजगुणहाणि० ओघभंगो । अवटि०
जह० एगसमञो, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । अणाहारि० कम्मइयमंगो ।

## एवं कालाणुगमो समतो।

होनिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुक्ल के इयावा के जीवों के संख्या-तभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। तथा इनके अवस्थानका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। अभव्य जीवों के अवस्थानका काल कितना है श अना दि-अनन्त है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियों के संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणहानिका काल ओषके समान है। तथा अवस्थानका जयन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेंतीस सागर है। वेदकसम्यग्दृष्टियों के संख्यातभागद्दानिका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जयन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम ल्यासठ सागर है। सासादनसम्यग्दृष्टियों के अवस्थानका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है।

संज्ञी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिस प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके कहा है उसप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागहानिका उत्क्रष्ट काल दो समय है। असंज्ञो जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संख्यातभागहानि आदिका काल कहा है उसप्रकार जानना चाहिये।

आहारकजीवोंके संख्यातमागवृद्धि, संख्यातमागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका केंछि ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलंके असंख्यातवें मागप्रमाण है। अनाहारक जीवोंके कार्मणकाययोगियोंके समान काल कहना चाहिये।

इसमकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६४६८. अंतराणुगमेण दुनिहो िहिसा ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण संखेडा-भागवड्ढीहाणीणमंतरं केव० १ जद्द० अंतोम्र०, उक्क० अद्भगेग्गलपरियष्टं देम्रणं। अविक्ठि० जद्द० एगसमओ, उक्क० वेसमया। संखेजजगुणहाणि० अंतरं केव० १ जहण्णुक्क० अंतोम्र०। एवमचक्खु० भवसिद्धि०।

\$ ४८८. अन्तरातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातमागनृद्धि और संख्यातमागहानिका अन्तरकाल
कितना है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्र लपरिवर्तन प्रमाण है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है।
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है।
इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-२६ या २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्तवको प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा हो गया। पुनः उपशमसम्यक्त्त्रका काळ पूरा हो जानेपर जो मिध्यात्वमें चला गया उसके संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहुर्त होता है। तथा २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव मिध्यात्वमें जांकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया पुनः अति लघु अन्तर्भुद्धर्त कालके द्वारा वेदक सम्यग्दष्टि होकर और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुन: मिध्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो जाता है उसके भी संख्यात भागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। जो २० प्रकृतियोंकी सत्तावाला सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके २१ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया। पुन: मिध्यात्वमें जाकर और सम्यग्दृष्टि होकर जिसने अन्तर्भुहूर्व कालके भीतर अनन्ता-नुबन्धीकी विसंयोजना की उसके संख्यात गुणहानिका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता है। जिस जीवने संसारमें रहनेका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण शेष रहनेपर उसके पहले समयमें प्रथमोपशम् सम्यक्तको प्रहण करके अडाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तत्प्रश्चात् परयके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी विसं-योजना करके छन्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया। पुनः अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेव रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्रहण करके २= प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ली, उस जीवके संद्यात मागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक अन्तर्भुहूर्त कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन कालप्रमाण होता है। तथा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पल्यके असंख्यावर्षे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करावे, अनन्तर संसारमें रहनेका काळ अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर अनन्तातुबन्धीकी त्रिसंयोजना करावे । इसप्रकार

§ ४८६. आदेसेण मेरईएस संखेज्ज भाग्वद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोम्रहुतं, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि देस्पाणि । अविद्धि० ओघं । पदमादि जाव सत्तिमि ति संखेजजभागवद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोम्र०, उक्क० सगसगुक्तस्साद्धिदी देस्पा । अवहा०ओघभंगो।तिरिक्त संखे० सागवद्दीहाणी०जह० अंतोम्र० । उक्क० अद्योगग-संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाळ अन्तर्महुतं और पल्यका असंख्यातमां मागकम अध्युद्रलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यातभागद्दि आदिका एक समय जघन्य काळ है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये । तथा संख्यात भागहानिका जो दो समय उत्कृष्टकाळ है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये । या सम्यक्त्य अथवा सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलना करनेवाळा जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति-स्थानवाळा हो गया उसके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है । तथा चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काळ है वह संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाळ जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अन्तर्मुहर्त होता है ।

\$ ११६, आदेशकी अपेक्षा नार्राक्यों में संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृतिका ज्ञान्य अन्तर अन्तर्भुद्दे है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तथा इनके अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि अन्तर कुछ अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तर ओघके समान है।

विशेषार्थ-जिस नारकी जीवने भवके आदिमें पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है। तथा भवके अन्तमें पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है। तथा मध्यके कालमें जो २४ और २० विभक्तिस्थानवाला बना रहा है, उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागहानि । उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। तथा २७ या २६ प्रकृतियोंकी सचावाले जिस नारकी जीवने पर्याप्त होनेके पश्चात् प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्राप्त करके संख्यातभागदृद्धि की। अनन्तर २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तमें अन्तमुंहुर्त कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिध्यात्वमें जाकर २० विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तमें अन्तमुंहुर्त कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिध्यात्वमें जाकर २० विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातमागदृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। शेष अन्तर कालोंका कथन जिसप्रकार ओघमें कर आये हैं उसी प्रकार यथासम्भव यहां दित कर लेना चाहिये।

तिर्थेचोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्भहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुंछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तर

1

लपरियष्टं देस्णं। अवट्टा॰ ओघमंगे। पंचि॰ तिरिक्खित्यस्स संखेज्जभागवड्ढी हाणी॰ जह॰ अंतोस्र॰, उक्क॰ तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडि पुधत्तेणन्वहियाणि। अवट्टा॰ ओघमंगे। एवं मणुसातियस्स। णवरि संखेज्जगुणहाणीए ओघमंगे। पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ज॰ संखे॰ भागहाणी॰ णिर्थ अंतरं। अवट्टा॰ जहण्णुक्क॰ एगसमओ। एवं मणुसअपज्ज॰ अणुदिसादि जाव सन्वट्ठ॰ बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त - सन्विगिलिदिय-पंचिदियअपज्ज॰ पंचकायाणं बादर-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्त-ओरालियमिस्स॰ वेजिवयमिस्स० -कम्मइय० वत्तव्वं।

ओघके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्शाप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनि मती इन तीन प्रकारके तिर्थंचोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृतिका जघन्य अन्त-रकाल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल विकोटिपृथक्त अधिक तीन प्रस्य है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार सामान्य, पर्शाप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणद्दानि भी होती है जिसका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ-तिर्थंच और मनुष्योंमें तथा उनके अवान्तर मेदोंमें संख्यातभागृष्टिद्ध और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें जिसका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उसको ध्यानमें रखकर घटित करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच ल्रम्थपर्याप्तकके संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थानका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है। इसीप्रकार ल्राट्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ल्रम्थपर्याप्त, पांचों स्थावरकायके बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, औदारिक्रिमश्रकाययोगी, वैक्रियिक्रिमश्रकाययोगी और कार्मण-काययोगी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तक आदि उपर्युक्त मार्गणाओं में संख्यातभागहानिका अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा एक मार्गणाओंका काछ थोड़ा है जिससे वहां दो बार संख्यात मागहानि नहीं बनती। यद्यपि नौ अनुदिशसे छेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंका काछ बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार संख्यात मागहानि नहीं प्राप्त होती अतः इन मार्गणाओं में संख्यात मागहानिका अन्तरकाछ नहीं कहा। तथा इन सभी मार्गणाओं संख्यातभागहानिका जो एक समय काछ है वही यहां अवस्थानका जंधन्य और एत्कृष्ट अन्तरकाछ जानना चाहिये।

§ ५००. देव० संखेज्जभागवद्दी-हाणी० जह० अंतोम्र०, उक्क० एकतीससागरी-वमाणि देसुणाणि । अवट्टा० ओघभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जे ति संखेज्ज-भागवड्ढीहाणी॰ जह॰ अंतोमु॰, उक्क॰ सगसगुकस्सिट्दी देख्णा । अवहा॰ ओघ-भंगो । एइंदिय ॰ बादर अहुम ०- पंचकाय ॰ बादर ० सुहुम ॰ संखे ज्जभागहाणि ॰ जह-ण्णुक्कः पित्रदो॰ असंखेजजिदभागो। कुदो ? सम्मत्तुन्वेल्लणाए संखेजभागहाणि करिय पुणो पिलदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उन्वेलिद्ण संखेलमागहाणि क्रणंतस्स तदुवलंभादो । अवहा० जहण्णुक्क० एगसमओ । पंचिदिय-पंचि० पन्ज०-

९५००. देवोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्त-र्मुहूर्त और रुत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंके संख्यातभागवृद्धि और संद्यातभागहानिका जघन्य अन्तरंकाल अन्तर्भृहूर्त और उन्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी चत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौयेवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने कालकी सुद्ध्यतासे संद्यातभागवृद्धि और संद्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये। यहां सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा अन्तर काल कहा है उसका कारण यह है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थानोंमें अदल बदल होती है जिसकी अन्तरकालोंको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है। तथा शेष अन्तरकालोंका कथन सुगम है।

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पाची स्यावरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म जीवोंके संस्थात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्र्यके असंख्यातवें भागत्रमाण है।

शंका- चक्त जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान-क्योंकि सम्यक्षकृतिकी रहेलनाके द्वारा संख्यातभागहानिको करनेके अनन्तर परयके असंस्यातवें भागप्रमाण कालके पश्चात् सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाके द्वारा संख्यातमागहानिको करनेवाले उक्त जीवोंके संख्यातमागहानिका जघन्य और रत्कृष्ट अन्त-रकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है।

तथा उक्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियादिके उक्त मार्गणाओं में संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल परुयके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है इसका खुलासा ऊपर किया ही है। तस-तसपज्ज॰ संखेज्जभागवड्ढिहाणि॰ जह॰ अंतोग्रहुत्तं, उक्क॰ सगुक्कस्साहिदी देखणा । अवङा॰ संखेज्जगुणहाणीणमोघमंगो । पंचमण०-पंचविच॰-ओरालि॰-वेडिव्विय॰ अवङा॰ ओघमंगो । सेसाणं णित्थ अंतरं ।

§ ५०१. कायजोगि० संखे०मागवर्दी० संखे०ग्रणहाणी० णित्थ अंतरं । संखे० मागहाणि० जहण्णुक्क० पार्रदो० असंखे० भागो । अवहा० ओघभंगो । आहार०-आहार-मिस्स० अव० णित्थ अंतरं । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अव्भव०-उवसम०-सम्मामि०-सासण० ।

\$५०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखेळमागवड्ढीहाणि० जह० अंतोमु० उक्क० उसका तात्पर्य यह है कि इनमें २० से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होना सम्भव है जिनके प्राप्त होनेमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता है। अय यदि किसी एक जीवने २० से २७ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह पहली संख्यात भागहानि हुई। पुनः उसी जीवने पत्यके असंख्यातवें भाग कालके जानेपर २० से २६ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह दूसरी संख्यात भागहानि हुई। इस प्रकार पहली संख्यात भागहानिसे दुसरी संख्यातभागहानिके होनेमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हुआ। तथा संख्यातभागहानिका जो एक समय काल है वही यहां अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये।

पंचित्रिय, पंचित्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके संख्यातमागवृद्धि और संख्यात मागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मेहृतें और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थान और संख्यात गुणहानिका अन्तरकाल ओवके समान है। पांचों मनोयोगी, पांचों पचनयोगी, औदारिककाययोगी और वैकि-ियककाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है।

§ ५०१. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तर-काल नहीं पाया जाता है। संख्यातभागहानिका जंघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यो-पमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

ई ५०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्व और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितित्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। पुरुषवेदवाले जीवोंके सगुक्तसिहदी देसूणा। अविह० ओघभंगो। पुरिस० एवं चेव। णविर संखेजगुणहाणी० णित्थ अंतरं। णवुंस० संखे०भागवड्ढीहाणि०-अविहा० ओघभंगो।
अवगद० संखेजभागहाणी० जहण्णुक्क० अंतोमु०। अविहा० जहण्णुक्क० एगसमओ।
चत्तारिकसाय० संखेजभागहाणि० जहण्णुक्क० अंतोमु०। अविहा० ओघभंगो।
सेसप० णित्थ अंतरं। णविर लोभक० संखेजगुणहाणि० ओघभंगो।

१५०३. मदि०-सुद०-विहंग०-संखे० भागहाणि० अवटा० एइंदियमंगो। एवं सिन्छा० असण्णीणं। आभिणि०-सुद०-ओहि०-संखेजभागहाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० छाविट सागरोवमाणि देखणाणि। अविटि० संखेजगुणहाणीणं ओघमंगो। एवमोहिदंस० सम्मादि०-वेदय०। णविर वेदए संखे० गुणहाणी णित्थ। अविटि० जहण्णुक० एगसमओ। मणंपज्ञ० संस्रेजभागहाणि० जह० अंतोमुहुनं, उक्क० पुन्व-कोडी देखणा। अवटा० जहण्णुक० एयसमओ। संखेजगुणहाणी० ओघमंगो। एवं स्त्रीवेदी जीवोंके समान अन्तरकाल कहना चािहये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुण-हािन भी पाई जाती है पर उसका अन्तरकाल नहीं होता है। नपुंसकवेदी जीवोंके संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहािन और अविध्यतका अन्तरकाल श्रोषके समान है। अपगतवेदी जीवोंके संख्यातभागहािन और अविध्यतका अन्तरकाल श्रोषके समान है। अपगतवेदी जीवोंके संख्यातभागहािन जोर अविध्यतका अन्तरकाल श्रोषके समान है। तथा अव-ध्यानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

क्रोधादि चारों कषायवाळे जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाळ अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थानका अन्तरकाळ ओघके समान है। तथा शेप दो पदोंका अन्तरकाळ नहीं है। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाळ ओघके समान है।

६ ५०३. सत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंके संख्यातभागद्यानि और अवस्थानका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टि और असंज्ञी-जीवोंके कहना चाहिये। मित्रज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभाग-द्यानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुद्धते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर है। तथा अवस्थित और संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सन्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नहीं होती है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुद्धते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोदि है। अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल अधिके समान है। मनःपर्यव्ञानी जीवोंके समान संयत

संजद०-सामाइयछेदो०। णवरि० अवद्वा० ओघभंगो। परिहार० संखेजभागहाणी० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देख्णा। अवद्वा० जहण्णुक्क० एगसमओ। एवं संजदासंजद०। चक्खु०तसपज्जतभंगो।

\$५०४. पंचलेस्सा० संखेजमागवद्दीहाणी० जह० अंतोग्र०, उक० सगसगुक-स्साहिदी देख्या। अवङ्ठा० ओघमंगो। सुकलेस्सा० संखे० भागवद्दीहाणी० जह० अंतोग्र० उक्क० एकत्तीसं सागरीवमाणि देख्याणि सादिरेयाणि। सेसमोघमंगो। खइय० संखेजमागहाणि० अंतरं जहण्णुक० अंतोग्रहुतं, संखेजगुणहाणि-अवहाणं ओघमंगो। सण्णी० पुरिसमंगो। णवरि संखेजगुणहाणी० ओघं। आहारि० ओघमंगो। णवरि सगदिदी देख्या। अणाहारि० कम्मइयमंगो।

एवमंतराणुगमो समतो ।

सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके संख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये। चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल ग्रसपर्याप्त जीवोंके समान है।

हु ५०४. कुछा आदि पाँच छेरयावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। ग्रुक्ठलेरयावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्त और संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर तथा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है। तथा शेष स्थानोंका अन्तरकाल ओघके समान है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातमागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा संख्यातगुणद्दानि और अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। स्वनी संज्ञी जीवोंके संख्यातमागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है। आहारक- जीवोंके संख्यातमागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण होता है। अनाहारक जीवोंके अन्तरकाल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान होता है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

६ ५०५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अवद्वा० णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिजा। भंगा सचावीस २०। एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खितय-मणुसतिय-देव भवणादि जाव उविरम-गेवज्ञ०-पंचि०-पंचिदियपज्ञ०- तस-तसपज्ञ०- पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि०-ओरा-लिय०-वेउव्विय०- तिण्णिवेद०-चत्तारिक०-असंजद०-चक्खु०- अचक्खु०- छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि० वत्तव्वं। णवरि जत्थ संखेजगुणहाणी णित्थ तत्थ णव

हु ५०५. नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओष-निर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं तथा शेष पदवाले जीव भजनीय हैं। अतः इनके सत्ताईस भंग होते हैं।

विशेषार्थ—संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इनके एक जीव और नानाजीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी द्विसंयोगी और तीन संयोगी कुछ भंग छन्त्रीस होते हैं और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुछ भंगोंका जोड़ सत्ताईस होता है। जितने भजनीय पद हों उतनी वार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे ये कुछ भंग आ जाते हैं। यहाँ भजनीय पद तीन हैं अतः तीन बार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे सत्ताईस उत्पन्न होते हैं यही कुछ भंगोंका प्रमाण है। पहछे जो अठ्ठाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी विधि छिख आये हैं उसीप्रकार यहाँ भी समझ छेना चाहिये।

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथैच, पंचेन्द्रिय तिथैच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिथैच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिथैच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर छपिम प्रवेषक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोंथोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाथयोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन उपयुक्त मार्गणास्थानोंमेंसे जहां पर संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है वहां पर कुल नौ ही भंग होते हैं।

विशेषार्थ-किस मार्गणास्थानमें संद्यातमागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हैं चह स्वामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैं। ऊपर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें संद्यातगुणहानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते हैं। जहां चारों पद पाये जाते हैं वहां २७ भंग होंगे, इसका खुलासा ऊपर ही कर आये हैं। पर जहां संद्यात गुणहानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं वहां दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसंयोगी आठ भंग होंगे और चेव भंगा ६ । पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अवद्वा० णियमा अत्थि । संखेजमागहाणी भयणिजा । भंगा तिण्णि ३ । एवमणुद्दिसादि जाव सन्वद्व०-सन्वएइंदिय-सन्विवालिंदिय-पंचि०अपञ्ज०-समेद पंचकाय-तस अपञ्ज०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय मदि-सुद-अण्णा०-विहंग०-परिहार०-संजदासजद०-वेदय०-मिन्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तन्वं ।

ई ५०६. मणुसअपञ्ज० अविह० संखेञमागहाणीविहतीए अहमंगा वत्तन्वा।
ते जहा, सिया अविहिद्विहत्तीओ। सिया अविहद्विहित्तिया। सिया संखेजमागहाणिविहित्तिओ। सिया संखेजमागहाणिविहित्तिया। सिया अविहद्विहित्तिओ च संखेजमागहाणिविहित्तिओ च। सिया अविहद्विहित्तिओ च संखेजमागहाणिविहित्तिया च।
सिया अविहद्विहित्तिया च संखे० मागहाणिविहित्तिओ च। सिया अविहद्विहित्तिया
च संखे० मागहाणिविहित्तिया च। एवमह मंगा =। एवं वेउिव्वयमिस्स०। आहार०
इनमें अवस्थान पदके एक ध्रव मंगके मिला देनेपर कुळ मंग नौ होंगे।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छठध्यपर्यासकोंमें अवस्थान पदवाछे जीव नियमसे हैं। तथा संख्यातमान हानि भजनीय है। अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैं। इसीप्रकार अनु-दिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकत्तिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छठध्य-पर्याप्त, सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसछठ्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्भणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविद्यद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विश्वेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में संख्यातमागहानि और अवस्थान ये दो ही पद् पाये जाते हैं। उनमेंसे अवस्थान पद ध्रुव है और संख्यातमागहानि अध्रुव पद है। अतः संख्यातमागहानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और ध्रुवपदकी अपेक्षा एक भंग ये तीन भंग उक्त मार्गणास्थानों पाये जाते हैं।

हु ५०६. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अवस्थित और संख्यातभागहानि विभक्तिकी अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं।

आहारमिस्स-अविदस्स वे भंगा २। एवमकसाई०-सुहुम०-जहाक्खाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छादिद्दीणमविदस्स एक-बहुजीवे अवलंतिय वेभंगा वत्तच्वा।

६५०७. अवगद० सन्वपदा भयाणिजा। भंगा छन्त्रीस २६। आभिणि०-सुद०-ओहि०-मण्पज्ञ० अवङ्घा० णियमा अत्थि। सेसपदा भयणिजा। भंगा णव ६। एवं संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०दिहीणं वत्तन्वं। अभव० अविदि० णियमा अत्थि।

इसप्रकार आठ भंग होते हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकिमश्रकाययोगी जीवोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। आहारक काययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थितपदके दो भंग होते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाद्यातसंयत, उपशमसम्यगृदृष्टि, सासादनसम्यगृदृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थितपदके एक जीव और वहुत जीवोंका आश्रय छेकर दो भंग कहना चाहिये।

विश्वेषार्थ-उपर्युक्त छड्यपर्याप्तक आदि सान्तर मार्गणाएँ हैं। इनमें कभी जीव नहीं भी पाये जाते हैं। कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं। अतः छट्यपर्याप्तक मनुष्य और वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी इन दो मार्गण।ओं अविश्वित और संख्यात भागहानि ये दो पद पाये जानेके कारण एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और दिसंयोगी कुछ आठ भंग हो जाते हैं। तथा शेप सान्तर मार्गणाओं एक अवस्थान पद ही पाया जाता है इसिछए वहां एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही होते हैं।

हु ५०७. अपगतवेदियों संभी पद भजनीय हैं। यहां कुछ भंग छ्ट्यीस होते हैं। विशेषार्थ—अपगतवेदियों के संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित ये तीन पद पाये जाते हैं जो कि भजनीय हैं। तीन पदों के एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा प्रत्येक, दिसंयोगी और त्रिसंयोगी कुछ मंग छ्ट्यीस होते हैं। अतः अपगतवेदियों के छ्ट्यीस भंग कहे। तीन पदों के छट्यीस भंग करें। होते हैं इसकी प्रक्रिया उपर छिख आये हैं।

मतिज्ञानी, श्रवज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन:पर्ययज्ञानी जीवोंमें अवस्थित पद वाले जीव नियमसे हैं। श्रेष संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाले जीव भजनीय हैं। यहां भंग नौ होते हैं। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ - उपर्युक्त मार्गणाओं में तीन पद वतलाये हैं उनमें से अवस्थित पद ध्रुव और शेष दो भजनीय हैं। दो भजनीय पदों एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा एक संयोगी और द्विसंयोगी कुल आठ मंग होते हैं। तथा उनमें एक ध्रुव मंगके मिला देने पर कुल भंग नौ होते हैं। उपर्युक्त मार्गणास्थानों में यही नौ मंग कहे हैं।

अभन्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीव नियमसे हैं।

# एवं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समतो।

<sup>§ ५०</sup> मागाभागाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अविदिविहित्तिया सन्वजीवाणं केविडओ मागो १ अणंतमागा । सेसपदा अणंतिम-भागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-चत्तारिक०-असंजद०-अचक्खु० तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि०-आहारि० ।

ई ५०६. आदेसेण णेरइएसु अविष्ठि सन्नजीवा० के० १ असंखेजा भागा। सेसप० असंखे०भागो। एवं सन्वपुढवी-पंचि०तिरिक्खितय-मणुस-देव-भवणादि जाव णवगेवज्ञ०-पंचि०-(पंचि०)पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउन्विय०-इत्थि-पुरिस०-चवखु०-तेउ०-पम्म०-सुक्क०-सण्णि ति वत्तन्वं। पंचि० तिरि० अपज्ञ० अविष्ठि० सन्वजी० के० १ असंखेन्जा भागा। संखेन्जभागहाणि० असंखे० भागो। एवं मणुसअपन्जत्ताणं। अणुदिसादि जाव अवराइद ति पंचिदियतिरिक्खअपन्जत्तभंगा। एवं सन्वविगालिदिय-पंचि०पन्ज० (अपन्ज)-चत्तारिकाय-तसअपन्ज०-वेउन्वियमिस्स०-

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ।

ई ५०००. सागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओवकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं १ अनन्त बहुभाग हैं। तथा शेष संख्यातमागदृद्धि आदि स्थानवाले जीव अनन्तवें भाग हैं। इसीप्रकार तिर्यंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि तीन लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

ई ५०६. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों अवस्थितिवमिक्तस्थानवाले जीव सर्व नारिकी जीवोंके कितने भाग हैं। असंख्यात बहुमाग हैं। शेप पदवाले असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार सभी पृथिवियोंके नारिकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त और योनिमती ये तीन प्रकारिक तिथैच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ मैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी वैक्तियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेदयावाले, पद्मलेख्यावाले, शुक्र-लेक्यावाले और संज्ञी जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं । असंख्यात बहुमाग हैं । तथा 'संख्यातमाग हानिवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका भागाभाग कहूना चाहिये । अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचेन्द्रिय तिर्थंच छन्ध्य-पर्याप्तकोंके समान है । इसीप्रकार सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्तक, प्रथिवी-

विहंग०-संजदासंजद०-वेदय० दिष्टीणं वत्तव्वं।

§ ५१०. मणुसपन्ज०-मणुसिणीसु अविदृ सन्वजी० के० संखेज्जा भागा। सैसप० संखे० भागो। एवं मणपज्ज०-संजद०-सामाइयछेदो० वत्तव्वं। सन्वहे अविदृ सन्वजी० के०? संखेजा भागा। संखेजभागहाणि० संखे० भागो। एवं परिहार०।

१५११. एइंदिएसु अवद्दि० सन्वजी० के० १ अणंता भागा। संखेजमागहाणीए अणंतिमभागो। एवं वादरेइंदिय-वादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्त- सन्ववणप्पदि०-ओरालियमिस्स० - कम्मइय० - मदि-सुद-अण्णाणमिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारीणं। आहार० आहारमिस्स० भागाभागं णित्थ।
एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०- उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छाइदि ति
वत्त्ववं। आमिणि०-सुद०-ओहि० अवद्वि० सन्वजीवा० के० १ असंखेजा भागा।
कायिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस ल्ड्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी,
संयतासंयत और वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

१ ५१०. मनुष्यप्याप्त और मनुष्यिनयोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीवराशिके कितने भाग हैं। संख्यात बहुभाग हैं। तथा शेप पदवाले संख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

सर्वार्थिसिद्धिमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाळे जीव सभी सर्वार्थिसिद्धिके देवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । तथा संख्यातभागहानि वाले जीव संख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयतोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

ई ५११. एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग हैं श अनन्त बहुभाग हैं। तथा संख्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग हैं। इसीप्रकार वादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके भागामाग कहना चाहिये।

आहारककायंथोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्योंकि इनके एक अवस्थितपद ही पाया जाता है। इसीप्रकार अक्षाथी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- इयात संयत, अभव्य, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

मित्ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीव राशिके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष

## सेसप० असंखे०भागो । एवमोहिदंस०-सम्मादि०-खइयसम्माह० । एवं भागाभागाणुगमो समत्तो ।

६५१२. परिमाणाणुगमेण दुविहों णिहेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेजभागवद्दी-हाणिविहत्तिया केत्तिया ? असंखेजा । संखे० गुणहाणि० संखेजा । अविदया केत्तिया ? अणंता । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-अचक्खु०-भव-सिद्धि०-आहारीणं वत्तन्वं ।

६५१३. आदेसेण णेरइएस संखेजमागवह्दीहाणी-अवद्वाणाणि केत्तिया १ असंखेजा। एवं सन्वणिरय०-पंचिंदियतिरिक्खितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-वेउन्विय०-इत्थि०-तेउ०-पम्म० वत्तन्वं। तिरिक्ति अघमंगो। णविर संखेजगुण-हाणी णित्य। एवं णवुंम०-असंजद०-तिण्णिलेस्साणं। पंचिं० तिरि० अपज्ञ० संखेज-भागहाणि-अविह० केत्ति० १ असंखेजा। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव अवराइद-सन्वविगलिदिय-पंचि०अपज्ञ०-चत्तारिकाय०-तसअपज्ञ०-वेउन्वियमिस्स०-स्थानवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि श्रीर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ।

ई ५१२: परिमाणानुगमकी अपेका निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघकी अपेक्षा संख्यातमागवृद्धिविभक्तिस्थानवाले जीव और संख्यात मागहानि विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा संख्यात-गुणहानिविभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, कोघादि चारों कपायवाले, अचक्षु-दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये।

§ ५१३. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें संख्यातमागवृद्धि, संख्यातमागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीन प्रत्येक कितने हैं शिक्षसंख्यात हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती ये तीन प्रकारके तिर्थंच, सामान्य देव, भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम् प्रवेयक तकके देव, वैक्तियिककाययोगी, कीवेदी, पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये। तिर्थंचोंका द्रव्यप्रमाण ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानि नहीं होती है। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये,

पंचिन्द्रियतिर्थंच लव्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार 'लव्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, 'पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक विहंग०-संजदांसंजद०-वेदय० वत्तव्वं।

प्रश्र मणुस्सेसु संखेजमागवह्दी-संखे०गुणहाणी० केति० १ संखेजा। सेस-पदा० असंखे०। मणुसपजत-मणुसिणीसु सन्वपदा संखेजा। सन्वहे दो पदा केति० १ संखेजा। एवं परिहार०। एइंदिय० अविष्ठ० केति० १ अणंता। संखेजमागहाणि० के० १ असंखेजा। एवं वणप्पदि०-णिगोद०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मिद-सुदअण्णाण०-मिन्छादि०-असण्ण०-अणाहारि ति। पंचि०-पंचि०पज०-तस०-तसपज० ओघमंगो। णवरि अविष्ठ० असंखेजा। एवं पंचमण०-पंचवि०-पुरिस०-चक्खु०-सिण्णि ति। आहार०-आहारामिस्स० अविष्ठ० के० १ संखेन्जा। एवमकसा०-सुहुम०-जहाक्तादे ति। अवगद० सन्वपदा० केति० १ संखेन्जा। एवं मणपन्ज०-संजद०-आदि चार स्थावरकाय, त्रसल्व्यपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, संयतासंयत और वेदकसम्यन्दृष्टि जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

हु ५१८. मनुष्यों में संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा श्रेष स्थानवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों में सभी स्थानवाले जीव संख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धिमें अवस्थित और संख्यातभाग हानिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार परिहार विशुद्धिसंयत जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

एकेन्द्रियों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा संख्यातमागहानिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका अवस्थित आदि विभक्ति-स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओघके समान है। इतनी विशेषता है इन मार्गणास्थानोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन-योगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका उक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथा-ख्यातसंयत जीवोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

अपगतवेदियोमें संभव सभी पद वाजे जीव कितने हैं ? संस्थात हैं । इसीप्रकार मनः पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये। सामाइयछेदो॰ इदि । आभिणि०सुद०-ओहि॰ पांचींदियभंगो । णवरि वड्ही णित्थ । एवमोहिदंस॰ सम्मादिद्विति । अभवं॰ अविह॰ के॰ १ अणंता । खइय॰ संखेज्ज-भागहाणि-संखेज्जगुणहाणि॰ केति॰ १ संखेज्जा । अविह॰ केति॰ १ असंखेज्जा । उवसम॰-सासण०-सम्मामि॰ अविह॰ के॰ १ असंखेज्जा ।

#### एवं परिमाणाणुगमो समत्तो।

१ ५१५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अविदिविहित्तिया केनिक खेत्ते शसन्वलीगे । सेसपदा० के० खेत्तं फोसिदं शलोगस्स असंखे० भागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि०-णवंस०-चत्तारि-(कसाय)-असंजद० अचक्खु०-भवसि०-तिण्णिले०-आहारि ति वत्तन्तं । णवरि पदगयविसेसो णायन्तो ।

§ ५१६. आदेसेण णेरइएस सन्वपदा० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० ज्जिदिभागो । एवं सन्विणस्य-पंतिदिपतिरिक्खितय-पंतिर ०अपज्ज०-सन्व

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्य-प्रमाण पंचेन्द्रियोंके समान है। यहां पंचेन्द्रियोंसे इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात-भागवृद्धि नहीं पाई जाती है। इसीप्रकार अवधिद्शेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका संभव-पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

अभन्यों में अवश्यित पदवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियों में संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि पदवाले जीव प्रत्येक कितने हैं श संख्यात हैं। तथा अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं श असंख्यात हैं।

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ।

६ ५१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं। शेप संख्यातमागवृद्धि आदि पदवाले जीवोंने वर्तमानमें कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सामान्यतिर्थंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोघादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनी, भन्य: कृष्णादि तीन लेक्यावाले और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणास्थानोंमें सर्वत्र संख्यातमागवृद्धि आदि समी पद संभव नहीं हैं इसलिये जहां जो पद हो वह जान लेना चाहिये।

हु ५१६. आदेशसे नारिकयोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि संभव सभी परोंको प्राप्त हुए जीवोंने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। छोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्श किया मणुस-देव०-भवणादि जाव सन्बद्ध०-सन्वविगलिदिय-सन्वपंचिदिय-सन्वतस०-पंच-मण८-पंचवचि०-वेउन्विय०-वेउन्वियमिस्स-इत्थि०-पुरिस०-अवगद०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपन्जव०- संजद०- सामाइयछेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-चक्खु० ओहिदंसण०--तेउ०-पम्म०-सुक्क०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-सण्णि ति ।

६५१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर०-बादरपज्जत्तापज्जत्त-सुहुम०-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त० अविहि० के० खेते ? सव्वलोगे । संखेज्जभागहाणि० के० खेते ? लोग० असंखे० भागे । एवं चत्तारिकाय-वादरअपज्ज०-सुहुम० पज्जत्तापज्जत्त-ओरा-लियमिस्स० - क्रम्मइय० - मिंद - सुद - अण्णाण - मिच्छादि० - सण्णि० - अणाहारि ति वत्तव्वं । बादरपुढवि० पज्ज०-बादर-आउ० पज्ज०-बादरतेउ० पज्ज०-वादरवाउपज्ज० पंचिदिय-अपज्जत्तभंगो । णवरि वादरवाउ० पज्ज० अविहि० लोगस्स संखे०-भागे । सव्ववणंष्प्रदिकाइयाणमेइंदियभंगो । आहार०-आहारिमस्स० अविह० के० है । इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिर्थे क्वित्रक, पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्त, सर्व मतुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्ध तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, सर्व त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रोवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, विभंज्ञानी, मित्रज्ञानी, श्रतज्ञानी, अविधज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धि-संयत, संयतासंयत, चश्चदर्शनी, अविधदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, ग्रुङ्केश्या-वाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंका क्षेत्र संभव पदौंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग है ।

§ ५१७. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाळे जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं । सर्व छोक्कमें रहते हैं । संख्यात भागहानिवाळे उक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं । छोकके असंख्यातवें भागचेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर कार्यिक, तथा इन चारोंके बादर-छन्ध्यपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोंका अपनेमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तकोंके क्षेत्रके समान होता है। इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रमें रहते हैं। समस्त वन-स्पतिकायिक जीवोंका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है। खेते० १ लोग ० असंखे० भागे । एवमकसाय०-सुदुम०-जहानखाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामिन्छादिहि ति । अभव० अविह० के० खेते ? सन्वलीए। एवं खेताण्रगमो समत्तो।

६ ५१८. पोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेजभागवद्दीविद्दत्तिएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे॰ मागो अङ चोदसभागा वा देखणा । संखेजमागहाणि के० खेतं फोसिंदं १ लोगस्स असंखे० भागी, अह चोइस० देस्रणा, सन्वलोगी वा। अविह० के० खेत्रं फोसिदं ? सन्ब-लोगो । संखेअगुणहाणि० खेत्रमंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्खु० भवसि॰ आहारि चि ।

§ ५१६. आदेसेण णेरइएसु संखेजभागवड्ढी० खेत्तमंगो । संखेजमागहाणि अवद्विद॰ के॰ खेर्त फोसिदं ? लोग॰ असंखे॰ भागो छ चोइसभागा वा देखणा।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार अकषायी. सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यणाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । अभन्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्व होकंमें रहते हैं।

इसप्रकार क्षेत्रातुगम समाप्त हुआ।

§ ५१८. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातमागबृद्धि विभक्तिस्थानवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? होकके असं-इयातवें भाग चेत्रका स्पर्श किया है। और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है या सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातगुणहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुद्धीनी, भन्य और आहारक जीवोंके कहनां चाहिये।

हु ५१६. आदेशकी अपेक्षा नाराकियोंमें संख्यातमाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भागक्षेत्रका स्पर्श किया है और अतीत. पहमाए खेरामंगो । विदियादि जाव सत्तमि ति संखेजमागवड्ढी० खेरामंगो । संखे० भागहाणि-अवद्धि० के० खेर्च फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ चोइसभागा देखणा ।

१ ५२०. तिरिवखेसु संखेजभागहाणि० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो सम्बलोगो वा । सेसप० खेत्तभंगो । ओरालि०-णवंस०-तिण्णिले० तिरिवखभंगो । पंचिंदियतिरिवखितयम्म संखेजभागवद्दी० खेत्तभंगो । संखेजभागहाणि-अविष्ठि० के० खे० फो० १ लोग० असंखेजदिभागो सन्वलोगो वा । पंचि० तिरि० अपज० संखेजभागहाणि अविष्ट० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसअपज०-सन्वविगलिदिय-पंचिंदिय अपज० - वादरपुढवि० पज० - बादरआउ० पज०-वादरतेउ० पज० - वादरवाउपज्ज० नसअपज्ज० वत्तव्वं । णविर वादरवाउपज्ज०

कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका रपर्श किया है। पहली पृथिवीमें रपर्श क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें संख्यातभागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा उक्ते द्वितीयादि पृथिवियोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। लोकके असंख्यांतवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

ई १ ठोकके असंख्यातमें संख्यातमागहानि विमक्तिस्थानवाठे जीवोने किवने क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके असंख्यातवें भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है । औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्णादि तीन ठेड्यावाठे जीवोंका स्पर्श तिर्थचोंके स्पर्शके समान है । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती इन तीन प्रकारके तिर्थचोंमें संख्यातमागृष्टिख्वाठे जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाठे उक्त तीन प्रकारके तिर्थचोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । ठोकके असंख्यातवों भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । पंचेन्द्रिय विर्थच ठाक्यपर्याप्तकोंमें संख्यातमागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाठे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार ठाव्यपर्याप्त मनुष्य, सभी विकठेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ठाव्यपर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायु कायिकपर्याप्त और त्रसठाव्यपर्याप्त जीवोंके संख्यातमागहानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानवाठे जीवोंने छोकके संख्यातवें भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

अविष्टि॰ लोग॰ संखे॰ भागो सन्वलोगो वा। मणुसतिय॰ संखेज्जभागहाणि-अविष्टि॰ के॰ खे॰ फो॰॰ लोग॰ असंखे॰ सागो सन्वलोगो वा। सेसप॰ के॰ खेर्च फो॰ १ लोग॰ असंखे॰ भागो।

१५२१. देवेर्स संखेजजभागवर्दी० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागी अह चोहस० देखणा। संखेजजभागहाणी-अविह० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो, अह णव चोहस० देखणा। एवं सोहम्मीसाणेसु। मवण०-वाण०-जोहिस० संखेजजभागवर्दी० देवोधं। णविर अद्धुह-अह चोहस०। संखेजजभागहाणि-अविह० अद्धुह-अह णव चोहसभागा वा देखणा। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति सन्व-पदा० अह चोहस० देखणा। आणदपाणदआरणच्चुद० सन्वपदा० छ चोहसभागा वा देखणा। उविर खेलांगो।

सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें संख्यातमागहानि और अवस्थित निभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्ध किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्ध किया है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंने कितने चेत्रका स्पर्ध किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्ध किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

इ ५२१. देनोंमें संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यावेंभाग और प्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ मांग और तो भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान खर्गके देवोंमें उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और व्योतिषी देवोंमें संख्यातभागवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पर्श सामान्य देवोंके संख्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कहे गये स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां पर त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग स्पर्श कहना चाहिये। संख्यातभागहानि और अविविधिक्तिस्थानवाले उक्त भवनवासी आदि देवोंने त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार तकके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्पर्गके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्पर्गके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसके उत्पर नौप्रैवेयक आदिमें स्पर्श चेत्रके समान है।

§ ५२२. इंदियाणुनादेण एइंदिय० संखेजजभागहाणि-अन्नष्टि० तिरिक्खोधं । एवं वाद्र-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त - चन्नारिकाय - बाद्रस्थपज्ज० - सुहुमपज्जत्तापज्जत्त - सन्व-वणप्पदि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तन्वं । [पंचिं०] पंचिद्रियपज्ज० -तस-तसपज्ज० संखेजजभागहाणि-अन्नाष्टि० के० विं० फो० १ लोग० असंखे० भागो, अह चोह्स० देखणा, सन्वलोगो ना । सेसप० ओघमंगो । एवं पंचमण०-पंचविन०-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि ति । वेजन्त्रिय० संखेजजभागहाणि-अनिह० के० खेल फो० १ लोग० असंखे०भागो अह चो० देखणा । संखेजजभागहाणि-अनिह० के० खेलं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो अह चो० देखणा । संखेजजभागहाणि-अनिह० के० खेलं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, अट्ठ-तेरह-चोह्सभागा देखणा । वेजन्त्रिय-मिस्स०-आहारिमस्स०-अकसा०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयक्ठेदो०-परिहार० सुहुम-सांपराय०-जहाक्खाद०-अभव० खेल्मगो । इत्थि० पंचिद्यभंगो । णविर संखेजज-

ई ५२२. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों में संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिर्यंचोंमें उक्त परोंके आश्रयसे कहे गये स्पर्शके समान है। इसीप्रकार वादर एकेन्द्रिय, सुद्तम एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्तम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम एथिवीकायिक आदि चारोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकिमश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। लोकके असंख्यातचे भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा शेष पदोंकी अपेक्ता स्पर्श ओबके समान है। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये।

वैक्रियिककाययोगियों में संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेभाग और त्रसनालीके चौद्द भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातभागद्यानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिककाययोगी जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्द भागोंमें कुछ कम आठ और तेरह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, मृनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विश्वद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यश्र- ख्यातसंयत और अभव्य जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

कीवेदमें स्पर्श पंचेन्द्रियों के स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि कीवेदी

#### गुणहाणी णत्थि ।

१५२३. मदि-सुद्अण्णाण० संखेज्जभागहाणि-अवद्वि० ओघं। विहंग० संखेज्जभागहाणि-अवद्वि० ओघं। विहंग० संखेज्जभागहाणि-अवद्वि० के० खेचं फो० १ लोग० असंखे० भागो, अह चोह्स० देखणा, सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद्द०-ओहि० संखेज्जादिभागहाणिअविह० के० खे०फो० १ लोग० असंखे० भागो, अह चोह्स० देखणा। संखेज्जग्रणहाणी ओघं। एवमोहि-दंसण-सम्मादिद्वित्ति। एवं वेदय०। णविर संखेज्जग्रणहाणी णित्थ।

६५२४. संजदासंजद० संखेजमागहाणी० खेत्तमंगी। अविह० छ चौह्स० देस्णा। असंजद० संखेजमागवड्ढी-हाणि-अविह० ओषं। तेउ० सोहम्ममंगी। पम्म० सहस्सारमंगी। सुक्क० आणदमंगी। णविर संखेजगुणहाणि० ओषं। खह्य० अविह०

जीवोंके संख्यातं गुणहानि नहीं पाई जाती है।

ई ५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्ति-स्थानवाळे जीवोंका स्पर्ध ओघके समान है। विभंगज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्ध किया है १ छोकके असंख्यातवें माग, त्रसनाठीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व छोक चेत्रका स्पर्ध किया है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्ध किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाठीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग चेत्रका स्पर्ध किया है। संख्यातगुण-हानिवाळे उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पर्ध ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्ध होता है। इसीप्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्ध होता है। इतिन विशेषता है वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नही है।

ह भ २ १ . संयतासंयत जीवोंमें संख्यातभागहानिकी अपेक्षा स्पर्श च्रेत्रके समान है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग च्रेत्रका स्पर्श किया है। असंयतोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कोघके समान है।

पीतलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श सौधमें स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। पद्मलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श सहस्रार स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। शुक्रलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श आनत स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि शुक्रलेश्यावालोंमें संख्यातगुणहानिपदवाले जीवोंका स्पर्श ओधके समान है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श

के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो, अह चोहस० देस्णा। सेस० खेत्रभंगो। उवसम० सम्मामि० अवहि० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो अह-चोहस० देस्णा। सासण० अवहि० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो अह-चारह चोहस० देस्णा। मिच्छादिही० मादअण्णाणिभंगो।

## एवं पोसणाखुगमो समचो ।

१५२५. कालाणुगमेण दुविहो णिइसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण संखेजभागवद्दी-हाणी केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ, उक्क० आव-लियाए असंखे० भागो। संखेजगुणहाणी के० कालादो १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। अविष्ठ० के० १ सन्बद्धा। एवं पंचिंदिय०-पंचिं०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु० सक्क०-भवसि०-सण्णि० आहारि ति।

किया है ? टुलोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। यहां शेष पदों की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है। उपशमसम्यन्दृष्टि और सम्यागमध्यादृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवों ने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सासादन सम्यन्दृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ और वारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मिध्यादृष्टियों में स्पर्श मत्यज्ञानियों में कहे गये स्पर्श के समान जानना चाहिये।

#### इसप्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

§ ५२५. कालातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधितदेश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघ्से नाना जीवोंकी अपेक्षा सद्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग है। संख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अवस्थित विमक्तिस्थानका काल कितना है ? सर्वकाल है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, कोधादि चारों कवायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ल-लेश्यावाले, भव्य, संझी और आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जव नाना जीव एक समय तक संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको करके दूसरे-समयमें अवस्थान भावको प्राप्त हो जाते हैं किन्तु दूसरे समयमें अन्य कोई

६ ५२६. आदेसेण णेरईएसु संखेजमागवह्ठी-हाणि-अवद्वाणाणमोघमंगो । एषं सत्तपुढिवि-तिरिक्ख०-पंचि०तिरिक्खितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-वेउव्विय व्हित्य०-णवंस०-असंजद०-पंचलेस्सिया ति वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्ख अपज्ञ० संखे०-भागहाणि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० आवित्वि० असंखे० मागो । अविद्वि० सव्वद्धा । एवमणुद्दिसादि जाव अवराह्द ति , सव्वएइंदिय-सव्वविग्रिंहिय-पंचि०-अपज्ञ०-पंचकाय-तस अपज्ञ०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय-मदि-सुद्द अण्णाण-विहंग-

जीव संख्यातभागहानि या संख्यातभागष्टि को नहीं करते हैं तब संख्यातभागष्टि और संख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा यदि एकके बाद दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव संख्यातभागष्टि और संख्यातभागहानि निरन्तर करते हैं तो भाविलके असंख्यातवें भाग काल तक ही संख्यातभागष्टि और संख्यातभागहानि होती हैं इसके पश्चात् अन्तर पड़ जाता है। जतः संख्यातभागष्टि और संख्यातभागहानिका जक्ष्य काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। संख्यातभाग प्रद्विष्ठ समान संख्यातगुणहानिका जञ्चयकाल एक समय जानना चाहिये। किन्तु जब श्वपकश्रेणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानको या दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानको प्राप्त होते रहते हैं तब संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट-काल संख्यातसमय प्राप्त होता है, क्योंकि इसप्रकार संख्यातगुणहानि निरन्तर संख्यात समय तक ही हो सकती है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सर्वकाल कहनेका कारण यह है कि ऐसे अनन्त जीव हैं जिनके सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थान बना रहता है। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी ओघके समान व्यवस्था बन जाती है।

६ ५२६. आदेशसे नारिकयों में संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थानका काल ओघके समान है। इसीप्रकार सातों पृथिवियों में और सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय-तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, योनीमती तिर्थंच, सामान्यदेव, भवनवासियों से लेकर उपिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियककाययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा कृष्णादि पांच लेक्यावाले जीवों के काल कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका काल जो कोघसे कहा है वह इन मार्गणाओं में भी बन जाता है। किन्तु इन मार्गणाओं में संख्यातगुणहानि नहीं होती है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लव्ध्यपर्याप्तकों में संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें माग है । तथा अवस्थित विभक्ति-स्थानका काल सर्वदा है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्त, पांचो स्थावर काय, त्रस-लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताक्ञानी, विभंग-

संजदासंजद-वेदय ०-मिच्छोइ ०-असणिण ०-अणाहारि ति ।

६ ५२७. मणुस० संखेजभागवद्दी-संखेजगुणहाणी० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया । सेस० ओवं । मणुसपज्ञत्त-मणुसिणीसु संखेजभागवद्दी-हाणि० संखे०गुणहाणि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया । अविह० सन्बद्धा । मणुसअपज्ञ० संखेजभागहाणी० के० १ जह० एगसमओ उक्क० आविल० असंखे० भागो । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० पिठदो० असंखे० भागो । एवं ज्ञानी, संयतासंयत, वेदकसम्यगृदृष्टि, मिण्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके उक्त दोनों धानोंका काल कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं संख्यातभाग-हानि और अवस्थान ही होते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और अवस्थानका उक्त काल वन जाता है ।

§ ५२७. मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मनुष्योंमें शेष स्थानोंका काल ओघके समान है। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्यातभागविद्धि, संख्यातभागविद्यातभागविद

विशेषार्थ—मनुष्योमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातगुणहानि पर्याप्त और श्रीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं और इनका प्रमाण संख्यात ही हैं, अतः मनुष्योमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। सामान्य मनुष्योमें लब्ध्यपर्याप्तक भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योमें संख्यात माग हानिका काल ओघके समान वन जाता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट ही है। मनुष्य पर्याप्त और श्रीवेदी मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय क्यों है इसका कारण उत्पर हमने बतलाया ही है। इनके संख्यातमाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका भी यही कारण जानना चाहिये। तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है। लब्ध्य-पर्याप्तक मनुष्य और वैक्षियकमिश्र ये मार्गणा सान्तर हैं। यदि इन मार्गणाओंमें नाना जीव निरन्तर होते रहें तो तो पत्थक असंख्यातवेंभाग प्रमाण काल तक ही होते हैं। अतः रनमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्थके असंख्यातवें भाग

वेउन्वियमिस्स० । सन्बद्धे संखे०भागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया । अविष्ठ० ओघं । एवं पिरहार० वत्तन्वं । आहार० अविष्ठ० जह०एगसमओ, उक्क० अंतोम्र० । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तन्वं । अवगद० संखेज भागहाणी-संखे०गुणहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया । अविष्ठ० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोम्रह । आहारिमस्स० अविष्ठ० जहण्णुक० अंतोम्रह । प्रमाण वन जाता है । किन्तु संख्यात भागहानि निरन्तर आविष्ठिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही होती है, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और स्तुष्ठ काल आविष्ठिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इन मार्गणाओंमें शेष हानि और वृद्धि नहीं होतीं।

सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातमागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान है। इसीप्रकार परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके उक्त दोनों पदोंका काल कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंका प्रमाण संख्यात है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका उक्त प्रमाण काल ही घटित होता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान बननेमें कोई आपित नहीं, क्योंकि इन मार्गणाओंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं।

आहारक काययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाक्यातसंयत जीवोंके अवस्थित पदका काल कहना चाहिये। सारांश यह है कि इन मार्गणाओंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहूर्त ही होता है और इनमें एक अवस्थित पद ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहूर्त कहा है।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। आहारकिभश्रकाययोगी जीवोंके अंवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है।

विशेषार्थ-यदि अपगतवेदी जीव निरन्तर संख्यातमागहानि और संख्यात गुणहानि करें तो संख्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संख्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा मोहनीय
कर्मके साथ अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता
है, अतः अपगतवेदमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त
कहा है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है और इसमें

१५२८. आमिणि०-सुद०-ओहि० संखेजमागहाणी-संखेजगुणहाणी-अविह० ओघं। एवमोहिदंस०-सम्मादिष्टि ति वत्तन्वं। मणपज्ञ० संखेजमागहाणी-संखेजगुण-हाणी-अविह० मणुसपज्जत्तमंगो। एवं संजद-सामाइयक्ठेदो०। खहए० संखेजमाग-हाणी-संखेज गुणहाणी० जह० एगसमओ, उक्त०संखेजा समया। अविह० के० १ सन्बद्धा। उवसम०-सम्मामि० अविह० के० १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्त० पितदो० असंखे० मागो। सासण० अविह० जह० एगसमओ, उक्त० पितदो० असंखे० मागो। एक अवस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुत्ते कहा है।

§ ५२ - मित्ज्ञानी श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और
सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके
संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल पर्याप्त मनुष्योंके कहे
गये उक्त तीन पदोंके कालके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, और छेदोंपश्चापनासंयत जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ—मितज्ञांनीसे लेकर सम्यग्दृष्टि तक ऊपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें संख्यातमागवृद्धिको छोड़कर शेष पदोंका काल ओघके समान इसलिये बन जाता है कि इनका प्रमाण असंख्यात है और इनमें जीव सर्वदा पाये जाते हैं। किन्तु मनः-पर्ययज्ञान पर्याप्त मनुष्योंके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पदोंका काल पर्याप्त मनुष्योंके समान कहा। तथा संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत ये मार्गणाएँ पर्याप्त और कीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं, अतः इनमें सम्भव सब पदोंका काल भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित पदका काल कितना है श सर्वदा है। उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके अवस्थित पदका काल कितना है श जघन्य काल अन्तर्मृहूर्व और उत्कृष्ट काल पह्यके असंख्यातवें भाग है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल पह्यके असंख्यातवें भाग है। अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका काल सर्वदा है।

निशेषार्थ-जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें कोई भी जीव क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते तब क्षायिकसम्यक्तवमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब अनेक समय तक निरन्तर नाना जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते रहते हैं तब संख्यातभागहानि और संख्यात-

अभंव्व० अवद्वि० सव्बद्धा ।

#### प्वं कालाणुगमी समत्ती।

§ ५२६. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण संखेज-भागवद्दी-हाणी० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं। संखेजगुणहाणि० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० छमासा। अवष्टि० णित्थ अंतरं। एवं पंचि-दिय-पंचि०पज्ञ०- तस- तसपज्ञ०- पंचमण०- पंचवचि०- कायजोगि-ओराछि०- पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसिद्धि० -सिण्ण-आहारि ति वत्तव्वं। णवरि पुरिस० संखेजगुणहाणि० वासं सादिरेयं।

गुणहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। क्षायिक सम्यक्त्वमें अवस्थित पदका सर्वदा काल स्पष्ट ही है। तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जवन्य और उत्कृष्ट काल अपने अपने जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा जानना चाहिये।

इसप्रकार काळातुगम समाप्त हुआ।

ई ५२१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संख्यात भागदृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्भहर्त है। संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल लह महीना है। तथा सामान्यसे नाना जीवोंकी अपेक्षा अवस्थित पदका अन्तरकाल
नहीं है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों
वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।
इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवके संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक
एक वर्ष है।

विशेषार्थ-सब जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक मोहनीय कर्मकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको नहीं करते हैं, अतः ओघसे इनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है। क्षपकश्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर छह महीना है, अतः संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर छह महीना कहा है, क्योंकि संख्यातगुणहानि क्षपकश्रेणीमें ही होती है। तथा अवश्वितपद सर्वदा पाया जाता है अतः अवश्वित पदका अन्तरकाल नहीं कहा है। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहा है। किन्तु पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपकश्रेणी

१५३०. आदेसेण णेरईएसु संखेजभागवड्ढी-संखे०भागहाणी० अंतरं के० १ जह० एगसमञ्जो. उक्क० अंतोम्रहुचं । भुजगारिम्म चउवीस अहोरत्तमेचंतरं भुजगार-अप्पदराणं परूविदं । एत्थ पुण अंतोम्रहुत्तमेत्तं, कधमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत-रस्स दुवे उवएसा-चउवीस अहोरत्तमेत्तमिदि एगो उवएसो, अवरो अंतोसुहुत्तमिदि । तत्थ चउवीसअहोरतंतर-उवएसेण भ्रजगारपरूवणं काऊण संपिह अंतोग्रहत्तंतर-उवएस-जाणावणष्टं वह्ढीए अंत्रोसुहुत्तंतरमिदि भणिदं । तेण एदं घडदे । एवं सन्वणिरय-तिरिक्ख-पंचि-तिरि ०तिय-देव-भवणादि-जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउव्विय:-इत्थि०-णवुंस०-असंजद० पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषवेद्में संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्रमाण कहा है।

§ ५३०. आदेशसे नारिकयोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तर-काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और 'सक्कप्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्त है।

शंका-सुजगार अनुयोगद्वारमें सुजगार और अल्पतरका अन्तरकाल चौवीस दिनरात कहा है पर यहां इन दोनोंका अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्तमात्र कहा है, इसलिये यह कैसे बन सकता है ?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। भुजगार और अल्पतरका उत्क्रप्ट अन्तरकाल चौवीस दिनरात है यह एक उप-देश है और अन्तर्भुहूर्त है यह दूसरा उपदेश है। उनमेंसे चौवीस दिनरात प्रमाण अन्तर-कालके उपदेश द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारका कथन करके अन्तर्भृहूर्त प्रमाण अन्तरकाल रूप उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें संख्यातभागवृद्धि और संख्या-तभागहानिका अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्व है, यह कहा है। इसलिये यह घटित हो जाता है।

जिसप्रकार सामान्य नारिकयोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल कहा उसीप्रकार समी नारकी, तिर्यंच सामान्य, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनि-मती तिर्थैच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक-काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्णादि पांच लेक्यावाले जीवोंके संख्यात-भागवृद्धि आदि पदौंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्य मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरके कहनेके पश्चात् भुजगारविभक्ति अनुयोगद्वारमें कहे गये भुजगार और अल्पतरिवभक्तिके उत्क्रष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिनके साथ यहां संख्यातभागवृद्धि और संस्थातभागहानिके बतलाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्सहूर्तका विरोध बतला कर उसका समाधान किया गया है सो यह कथन ओघमें भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है, क्योंकि सामान्य नारकियोंसे लेकर पांच छेश्यावाछे जीवों तक उक्त मार्गणाओंमें

पंचलेस्सा० वत्तव्वं । पंचितिरि०अपञ्ज० संखेञ्ज० भागहाणी-अवट्ठि० ओघं । एव-मणुद्दिसादि जाव अवराइद० सव्वेइंदिय-सव्विवगिलिंदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०- ओरालियमिस्स०- कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण -विहंग०-परिहार०-संजदा-संजद०वेदग०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि चि । एत्थ अणुद्दिसादि अवराइदंताणं. वासुपुधर्त्ततरमिदि केसिं वि पाढो तं जाणिय वत्तव्वं ।

ई ५३१.मणुस-मणुसपज्जत्तयाणमोघमंगो। एवं मणुसिणीसु। णवरि संखेज्जगुणहा-णीए वासपुधत्तंतरं। मणुसअपज्जत्ताणं दोण्हं पदाणमंतरं जह॰ एगसमओ, उक्क॰ पिट्टदो॰ असंखे॰ भागो। सन्बेह संखेजभागहाणी॰ जह॰ एगसमओ, उक्क पिट्टदो॰ (अ-) संखे॰ भागो। अबिह णित्य अंतरं। वेउन्वियमिस्स॰ संखेजभागहाणि-अविहेद॰ जह॰ एग-संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल वतलाया है वह ओचके समान ही है, अतः ओघमें जिसप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये। विशेष बात यह है कि इन मार्गणाओं अविश्वत पदके विषयमें कुछ भी नहीं कहा है। सो इसका यही अभिप्राय है कि यहां भी ओघके समान अविश्वत पदका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्स्यपर्याप्तक जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका अन्त-रकाल क्षोघके समान है। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके-न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्स्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्स्यपर्याप्त, क्षीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहार-विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदगसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पर्दोका अन्तरकाल होता है। यहां पर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्य है ऐसा पाठ पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये।

§ ५२१. मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकों के संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार मनुष्यिनयों के संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी- विशेषता है कि मनुष्यिनयों के संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यों के संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यों के संख्यातभागहानि और अवस्थित इन दोनों का जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल पत्यके असंख्यात माग है।

सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातमागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल पत्यके असंख्यातवें भाग है। तथा अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और समओ, उक्क० बारसग्रहुत्ता । आहार०-आहारमिस्स० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवमकसा० जहाक्खाद० वत्तव्वं । अवगद० सव्वपदा० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । आसिणि०-सुद०-ओहि० ओघं । णविर संखेजभागवद्दी णित्थ । एवं संजद०-सामाइयछेदो०-सम्मादि०-ओहिदंसण० । णविर ओहिणाणी-ओहिदंसणीसु संखेजगुणहाणीए वासपुधत्तं । एवं मणपज्जव० । सुहुमसांपराय० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । अभव० अविष्ठ० णित्थ अतरं । खइय० संखेजभागहाणी संखे०गुणहाणी-अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० छमासा । अविष्ठ० णित्थ अंतरं । उवसम० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० च्यवीस अहोरत्ताणि सादिरेयाणि । सासण०-सम्मामि० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० पाठदो० असंखे०भागो ।

एवमंतराणुगमो समतो।

आहारकिसिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्तव है। आहारककाययोगियोंके अवस्थित पदके अन्तरकालके समान अकषायी और यथाख्यात संयत जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है।

मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि नहीं होती है। इसी-प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्टि और श्रवधिदर्शनी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अवधि-दर्शनी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथकत्त्व है। जिसप्रकार अवधिज्ञानियोंके पदोंका अन्तरकाल कहा उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है।

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और स्त्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। अभन्य जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितपद्का जघन्य अवस्थितपद्का अन्तरकाल नहीं है। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितपद्का जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात है। सासादन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके अवस्थितपद्का जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्ते हुआ।

६ ४३२. भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्ब-पदाणं सन्बत्थ ओद्दओ भावो ।

### एवं भावाणुगमो समत्तो।

६५३३. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सञ्बत्योवा संखेज्जगुणहाणिविहत्तिया । संखेज्जभागहाणि० असंग्वेज्जगुणा । संखेज्जभागवह्दी० विसेसाहिया । अविहद० अणंतगुणा । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-अचक्खु०-भवसिद्धि० आहारि ति ।

<sup>§ ५</sup> २४. आदेसेण णेरइएसु सन्नत्थोवा संखेज्जमागृहाणी । संखेज्जमागृवड्ढी० विसेसाहिया । अविहे० असंखेज्जगुणा । एवं सन्त्रणिरय-पंचिदिय तिरिक्खितय-देवा भवणादि जात्र णव गेवज्ज०-वेडिव्वय०-इत्थि०-तेउ०-पम्म० वत्तन्त्रं ।

§ ५३५. तिरिक्खेसु सञ्बत्थोवा संखेज्जभागहाणि०, वब्ही० विसेसा०, अविष्ठ० अणंतगुर्णा । एवं णवुंस०-असंजद०-तिण्णि लेस्सा चि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०

९ ५२२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी पदोंमें सर्वत्र औदियक भाव है ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

§ ५३३. अल्पयहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे भोधकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। संख्यातमागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातमागृहद्विविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हें। इसी-प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, कोधादि चारों कथायवाले, अच्छदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अस्पबहुत्व कहना चाहिये।

§ ५३१. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें संख्यातभागहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती तिर्थेच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पीतलैश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागहानि आदि उपर्युक्तं तीन पद्मित्री अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

है ५३५. तियंचोंमें सबसे थोड़े संख्यातभागहानित्रिभक्तिवाले जीव हैं। इनसे संख्या तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवश्यितविभक्तिवाले जीव अनन्त-गुणे हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके उप-युक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अस्पबद्धत्व कहना चाहिये। सन्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि० । अवद्धि० असंखेज्जगुणा । एवं मणुस्सअपज्ज०-अणुहिसादि जाव अवराइद०- सन्वविगिलिदिय- पंचिदिय-अपज्ज०- चत्तारिकाय-तस-अपज्ज०-वेजन्वियमिस्स०-विहंग०-संजदासंजदाणं वत्तन्वं।

१५३६. मणुस्सेसु सन्वत्थोवा संखेजजगुणहाणि०। संखेजभागवद्दी० संखेजगुणा। संखेजभागहाणि० असंखेजगुणा। अविष्ठि० असंखेजगुणा। मणुसपजि०
मणुसिणीसु सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी०। संखेजभागवद्दी० संखेजगुणा। संखेजभागहाणि० संखे० गुणा। अविष्ठि० संखे० गुणा। सन्वहे सन्वत्थोवा संखेजभागहाणी०। अविष्ठि० संखे० गुणा।

§ ५३७. एइंदिय-वादरेइंदिय - बादरेइंदियपञ्जत्तापञ्जत - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय - पत्तापञ्जत्तएसु सन्वत्थोवा संखेजभागहाणी० । अवद्धि० अणंतगुणा । एवं सन्ववण-प्रिदि०- सन्वाणगोद०- ओरालियमिस्स०- कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण० - मिन्छादि०- असण्णि०-अणाहारि ति । णवरि वादरवणप्रदिपत्तेयसरीरेसु असंखेजगुणं कायन्वं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकों संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यात्र गुणे हैं। इसीप्रकार जन्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्त, पृथिवी-कायिक आदि चार म्यावरकाय, त्रस छन्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी और संयतासंयत जीवोंके एक दोनों पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

१५३६. मनुष्योंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अविध्यतिभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यपर्याप्त और
मनुष्यिनयोंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे
हैं। इनसे अविध्यतविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अविध्यतविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

§ ५३७. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपर्याप्त, बादर एकेन्द्रियअपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभाग-हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुने हैं। इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य-ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके चक्त दो पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीवोंसे अवस्थितपद्वाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहना चाहिये। ६ ५ २८. पंचिदिय-पाँचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-ओघमंगो । णवरि अविहि० असंखे० गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु०-सुक्क० सण्णि० वत्तव्वं आहार०-आहारिमस्स० अविहि० णित्थ अप्पाबहुअं। एवमकसा०-सुहुम-सांपराय०-जहाकखाद०-अभवसिद्धि०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० दिहीणं वत्तव्वं।

१ ५२६. अवगद० सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी०। संखेजमागहाणी संखेजगुणा। अविष्ठि० संखेजगुणा। एवं मणपजव०-संजद०-सामाह्यछेदो० वत्तन्वं। आमिणि०-सुद०-ओहि० सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजमागहाणी असंखेजगुणा। अविष्ठ० असंखे०गुणा। एवमोहिदंसण० सम्मादि० त्ति वत्तन्वं। परिहार० सन्वद्वभंगो। खह्य० सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजगुणहाणी। संखेजगुणा। अविष्ठ० असंखेजगुणा।

ू ५३ = . पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां पर संख्यात-भागवृद्धिवाले जीवोंसे अवस्थित पदवाले जीव अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, शुक्छलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित पद ही है, इसिंकिए अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके एक अव-स्थित पद होनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं है यह कहना चाहिये।

हु ५३१. अपगतचेदियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात-भागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी-प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके एक पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे योड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपद्वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

परिहारिवशुद्धिसंयतोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अस्पवहुत्व सर्वार्थसिद्धिके देवोंके कहे गये अस्पबहुत्वके समान होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातमागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पद्वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अस्पबहुत्व वैदय० पंचिदियतिरिक्ख अपजन्मगो।
एवमप्पावहुअं समत्तं।
एवं पयडिविहत्ती समत्ता।



पंचेन्द्रियतियेंच छज्ज्यपर्याप्तकोंके कहे गये अल्पबहुत्वके समान है। इसप्रकार अरुपबहुत्व समाप्त हुआ।

इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



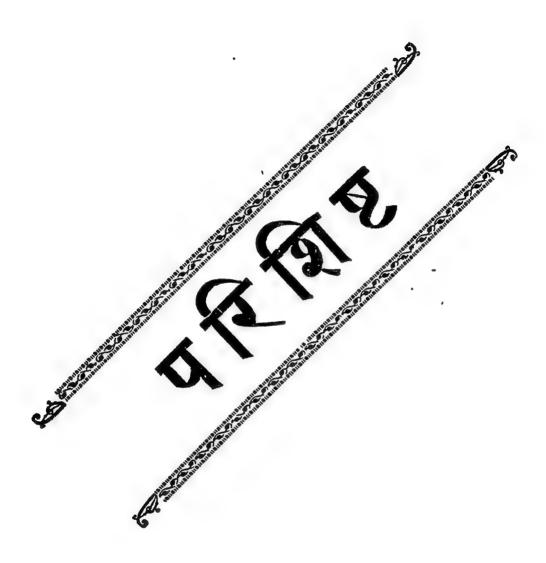

# १ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुिरगासुत्तागि

पंगदीए मोहणिजा विहत्ति तह हिदीए अणुभागे। उक्तस्समणुक्तस्तं झीणमझीणं च हिदियं वा॥२२॥

चु॰ सु॰-संपिह एदिस्से गाहाए अत्यो वृच्दे। तं जहा, मोहणिजययदीए विहित्तपरूवणा, मोहणिजयपुमाने विहित्तपरूवणा, म्रोहणिजयपुमाने विहित्तपरूवणा, म्रोहणिजयपुमाने विहित्तपरूवणा, म्रोहणिजयपुमाने विहित्तपरूवणा, म्रोहणिजयपुमाने विहित्तपरूवणा, म्रोहणिजयपुमाने पर्देहि तिहि वि अत्येहि एको चेव अत्याहियारो। 'उक्तस्समणुक्तस्सं ' चेदि उत्ते पदेसविसय-उक्तस्साणुक्तस्साणं गहणं कायच्वं; अण्णोसिमसंभवादो। पयिद्ध-द्विदि-अणुभाग-पदेसाणमुक्तस्साणुक्तस्साणं गहणं किण्ण कीरदे ? ण, तेर्सि गाहाए पढमत्थे (-द्धे) पर्द्धविद्यादो। एदेण पदेसविहत्ती सहदा। 'झीणमझीणं' ति उत्ते पदेसविसयं चेव झीणाझीणं घेत्तच्वं; अण्णस्स असंभ-वादो। एदेण झीणाझीणं स्विदं। 'द्विदियं' ति वृत्ते जहण्णुक्तस्सिद्विगयपदेसाणं गहणं। एदेण द्विदियंतिओ सहदो। एदे तिण्णि वि अत्थे घेत्त्ण एको चेव अत्थाहियारो; पदेसपरूवणादुवारेण एयज्ञवर्लमादो। एसो गुणहरमङाएण णिहिद्दत्थे।

' विहै चिहिदि अणुभागे च ति ' अणियोगहारं विहची णिक्खिवियन्वा । णाम विहची द्वणिवहची दन्वविहची खेचिवहची कालंबिहची गणणविहची संठाणविहची भावविहची चेदि ।

णोआगमदो दन्ननिहत्ती दुनिहा, कम्मनिहत्ती चेन णोकम्मनिहत्ती चेन । कॅम्म निहत्ती थप्पा। तुज्ञपदेसियं दन्नं तुज्ञपदेसियस्स अनिहत्ती। नेमादपदेसियस्स निहत्ती। तदुभयेण अनत्तन्नं। खेत्तनिहत्ती तुज्ञपदेसोगाढं तुज्ञपदेसोगाढस्स अनिहत्ती। कालनिहत्ती तुज्ञसमयं तुज्ञसमयस्स अनिहत्ती। गणणनिहत्तीए एको एकस्स अनिहत्ती।

संठाणविद्वती दुविद्या संठाणदो च, संठाणवियण्पदो च। संठाणदो वहं वहस्स अविद्वती । वेहं तंसस्स वा चउरंसस्स वा आयद्परिमंडलस्स वा विद्वती । वियण्पेण वहसंठाणाणि असंखेऔं लोगा । एवं तंस-चउरंस-आयद्परिमंडलाणं । सरिसवहं सरिसवहस्स अविद्वती । एवं सन्वत्थ ।

जी सा भाविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोर्कीगमदो य । आगमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ । णोआगमदो भाविहत्ती ओद्ह्ओ ओद्ह्यस्स अविहत्ती । ओद्ह्ओ उवसमिएण भावेण विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्वं । एवं सेसेसु वि । एवं सव्वत्य । २।

जा सा दन्वविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं । तत्थ सुत्तगाहा-

<sup>(</sup>१) पू० १। (२) पू० १०। (१०) पू० ४। (११) पू० ५। (१२) पू० १३। (१३) पू० १६। (१) पू० १। (२) पू० २। (३) पू० ४। (११) पू० ५। (१२) पू० १६।

## पंयडीए मोहणिजा विहत्ती तह हिदीए अणुभागे। उक्तस्समणुक्तस्सं झीणमझीणं च हिदियं वा।।२२॥

पदच्छेदो । तं जहा—'पयडीए मोहणिजा विहत्ति' ति एसा पयडिविहत्ती १। 'तह दिदि' चेदि एसा दिदिविहत्ती २। 'अणुभागे' ति अणुभागविहत्ती ३। 'उक्तस्समणुक्तस्सं' ति पदेसविहत्ती ४। 'झीणमझीणं ति ५। दिदियं वा ति ६। तत्थ पयडिविहत्तिं वण्णइस्सामो।

पैयिडिविहत्ती दुविहा, मूलपयिडिविहत्ती च उत्तरपयिडिविहत्ती च । मूलपयिडिविहत्ती च । मूलपयिडिविहत्ती ए इमाणि अद्य अणियोगदाराणि । तं जहा-सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीविहि भंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुगेति । एदेसुँ अणिओगदारेसु परू-विदेसु मूलपयिडिविहत्ती समना होदि ।

तदो उत्तरपयि विहत्ती दुविहा, एगेग उत्तरपयि विहत्ती चेव पयि हिंग उत्तरपयं दिविहत्ती चेव । तत्थ एगेग उत्तरपयदि विहत्ती ए इमाणि अणियोगदाराणि । तं जहा, एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणा विविह भंगविच्याणुगमो परिमाणा- णुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो सण्णियासो अप्पाबहुए ति । एदेस अणियोगदारेस पर्वदेस तदो एगेगउत्तरपय दिविहत्ती समत्ता ।

प्यिडिहाणिवहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि । तं जहीं, एगजीवेण सामित्रं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्रं फोसणं कालो अंतरं अप्पाबहुअं भुजगारो पदणिक्खेंओ वडूढि ति ।

पैयाडिट्ठाणिवहत्तीए पुन्वं गमिणिजा द्वाणसंमुक्तित्तणा। अत्थि अट्टावीसाए सत्तावीसाए छन्वीसाए चडवीसाए तेवीसाए वाबीसाए एकवीसाए तेरसण्हं पारसण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं एकिस्से च १४। एदे ओचेण।

एँकिस्से विहत्तिओं को होदि १ लोहसंजलणों । दोण्हं विहत्तिओं को होदि १ लोहों माया च । तिण्हं विहत्ती लोहसंजलण - माणसंजलण - मायासंजलणाओं । चल्छं विहत्ती चत्तारि संजलणाओं । पंचिण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओं पुरिसवेदों च । एकारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव पंच ल्लुणों कसाया च । बारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव ण संस्थवेदों च । एकवीसाए विहत्ती एदे चेव अहकसाया च । संस्मत्तेण वावीसाए विहत्ती । सम्मामिन्छतेण वेवीसाए विहत्ती । मिन्छतेण चहुवीसाए विहत्ती । अहावीसादो सम्मत्तसम्मामिन्छतेस अवणिदेसं ल्लुवीसाए विहत्ती । तत्थ सम्मामिन्छते पृथ्छते सत्तावीसाए

<sup>(</sup>१) पू० १७ १ (२) पृ० १८ । (३) पू० २० । (४) पू० २२ । (५) पू० २३ । (६) पू० ८०। (७) पू० ८२। (८) पू० १९९। (६) पू० २०१। (१०) पू० २०२ । (११) पू० २०३। (१२) पू० व्हिंड

विहत्ती । सन्वाओ पयडीओ अहावीसाए विहत्ती । संपाह एसा २८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ३ २ १ । एवं गादियादिसु पोदन्वा ।

सामित्तं ति जं पदं तस्स विहामा पढमाहियारो। तं जहा-एक्किस्से विहित्तिओं को होदि ? णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एक्किस्से विहित्तिण सामिओ। एकं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहित्तिओं। एकावीसण् विहित्तिओं को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो। वावीसाए विहित्तओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खिवदे समत्ते सेसे। तेवीसाए विहित्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खिवदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ते सेसे। चँउवीसाए विहित्तिओं को होदि ? अणंताणुवंधिविसंजोहदे सम्मादिष्टी वा सम्मामिच्छादिही वा अण्णयरो। ईच्बीसाए विहित्तिओं को होदि ? मिच्छाइही वा सम्मामिच्छादिही वा अण्णयरो। ईच्बीसाए विहित्तिओं को होदि ? मिच्छाइही णियमा। सत्तावीसाए विहित्तिओं को होदि ? मिच्छाइही सम्मादिही सम्मादिही सम्मामिच्छाइही सिच्छाइही वा।

कीलो। एँवं दोण्हं तिण्हं चदुण्हं विहित्तियाणं। पंचिण्हं विहित्तिओ केवित्तरं कालादो ? जहण्णुक्तस्सेण दो आवालियाओ समयूणाओ। एँकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहित्ती केवित्तरं कालादो होदि ? जहण्णुक्तस्सेण अंतोम्रहुत्तं। णैविरि वारसण्हं विहित्ती केवित्तरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। एँकावीसाए विहित्ती केवित्तरं कालादो ? जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं। उक्तस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। वैविद्याणि विहित्तओं केवित्तरं कालादो ? जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं। वैंडवीसविहित्ती केवित्तरं कालादो ? जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं। उक्तस्सेण वेद्याविहित्ती कोवित्तरं कालादो श जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं। उक्तस्सेण वेद्याविहित्ती कालादो । आणादिसपञ्जविद्याणि। व्यव्यविद्याविहित्ती केवित्तरं कालादो श आणादि-अपञ्जविद्या । अणादिसपञ्जविद्या । सादिसपञ्जविद्या । तेर्द्य जो सादिओं सपञ्जविद्या जहण्णेण एगसमओ। उक्तस्सेण उवहं पोग्गलपिर-यहं। क्षेतावीसविहित्ती केवित्तरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। उक्तस्सेण पलिदो-वमस्स असंखेन्जदिभागो। अष्टावीसविहित्ती केवित्तरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंताम्रहुत्तं। उक्तस्सेण वे लाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

अंतराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए णित्य अंतरं। ऐवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं एकवीसाए वावीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं। चउवी-साए विहत्तियस्स केविडियमंतरं १ जह० अंतोष्ठहुत्तं। उक्कस्सेण उवष्टपोग्गलपरि-

<sup>(\$4)</sup> do 5941 (\$7) do 54\$1 (\$8) do 54\$1 (\$0) do 54\$1 (\$1) do 58\$1 (\$1) do 58\$1 (\$2) do 58\$1 (\$3) do 58\$1 (\$3) do 58\$1 (\$4) do 58\$1 (\$5) do 58\$1 (\$5) do 58\$1 (\$5) do 58\$1 (\$5) do 58\$1

यहं देखणमद्भोगगलपरियहं। छैन्वीसिवहत्तीए केविडयमंतरं? जहण्णेण पित्रो॰ असंखे॰ भागो। उक्कस्सेण वेद्घाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसिवहत्तीए केविडयमंतरं श जहण्णेण पित्रदो॰ असंखे॰ भागो। उक्कस्सेण उवड्ढ पोग्गलपरियहं। अहावीसिवहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियहं।

णाणाजीविहि भंगविचओ । जेसिं मोंहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयदं । सँच्वे जीवा अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस-चडवीस-एकवीससंतकम्मविहत्तिया णियमा अस्थि । सेसविहत्तिया भजियव्वा ।

सेसाणिओगहाराणि णेदव्वाणि ।

अप्पाबहुअं।

संव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया। एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा।

ैदीण्हं संतकम्मविहित्या विसेसा । तिण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। धैकारसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। बैरिसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। बैरिसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। बैरिसण्हं संतकम्मविहित्या संखेळगुणा। तेरिसण्हं संतकम्मविहित्या संखेळगुणा। बैरिसण्हं संतकम्मविहित्या संखेळगुणा। बैरिसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसणा । बैरिया। सत्तावीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मया असंखेळगुणा। धैकवीसविहित्या अणंतगुणा।

भुँजगारी अप्पदरी अवहिदी कायव्वी ।

धैत्थ एगजीवेण कालो। भुजगारसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि १ जह-एणुक्तस्सेण एगसमओ। अप्पदरसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ। उँक्तस्सेण वे समया। अवद्विद संतकम्मविहत्तियाण् तिण्णि भंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जह० एगसमओ। उक्तस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियट्टं।

उद्वं सन्वाणि अणिओगद्दाराणि णेदन्वाणि ।

पेँदणिक्खेवे वड्ढीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती ।



<sup>(</sup>१) पू० ३८८। (२४) पू० ३८९। (२५) पू० ३८०। (१४) पू० ३८६। (५) पू० २९२। (६) पू० ३८३। (७) पू० ३१६। (८०) पू० ३६६। (१४) पू० ३६६। (१४) पू० ३६६। (१४) पू० ३६८। (१४) पू० ३६८। (१४) पू० ३६८। (१४) पू० ३६८। (१४) पू० ३८४। (१४) पू० ३८४। (१४) पू० ३८७। (१४) पू० ३८७।

## २ अवतरण सूची

| कमसंख्या अवतरण                                                           | पृष्ठ                             | क्रमसंस्था                   | अवतरण                       | पुष्ठ | क्रमसंख्या                | अवतरण      | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|-------|
| ए १ एकोत्तर पदवृद्धो-<br>स्त्र २ खेतं खलु आगासं<br>न ३ निरस्यंती परस्यार | - ३०९<br>- ७<br><del>1</del> -२१७ | भ ४ भयणि<br>तिगुण<br>५ भंगाय | ाज्जपदा<br>११-<br>११मपमाणी- | २९३   | स ६ सूत्रानी<br>ल्पेष्वेव | ोतविक-<br> | ३१०   |

## ३ ऐतिहासिक नाम सूचीं

| ਚ | उच्चारणाचार्य <sup>'</sup> २२,<br>८१ २०५,<br>२३, २१०,<br>२१५, २२२,<br>२५६, २८६,<br>३९७, ४१७,<br>४२५, | य व य | गुणघर३, १८, १९ गोतमस्वामी २११, चर्णिस्त्राचायं २०५, २०९, वप्पदेव ४२० यतिवृष्भ ४, ५, १४ |  | १९, २२, २३,<br>८१, २०२, २१५,<br>४२२, २५६,<br>३५२, ३५८,<br>३८४, ३९१,<br>३९७, ४२५, |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|

## ४ ग्रन्थनामोन्नेख

| ਫ |  | २०९, २८६,<br>३१६, ३७५,<br>३९१, ३९७,<br>४२०, ४२५, | च | खुद्दावंघ<br>चुण्णिसुत्त | ३२,<br>४, १६, १९,<br>२०९, २१५,<br>२१९, २५६, | ज | र्जीवहाण<br>महावध | f | २८७, ३१६,<br>३७५,<br>• ¹ ३६१,<br>१९९, |
|---|--|--------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|
|---|--|--------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|

## ५ गाथा-चूर्णिसूत्रगत शब्दसूची

| শ্ব্য | अहु २२, २०३<br>अहुावीस २०१, २०४,<br>२२१, २९३,<br>अहुावीसविहत्ती (हत्तिय)<br>२५५, २८५,<br>अहुावीससंतक्षिय ३७४,<br>अण्णयर २१८,<br>अणादि अपज्जवसिदो | अणुक्कस्स १, १७,<br>अणुभाग १, ४, १७, १८,<br>अणुभागविहत्ती १८,<br>अणंताणुर्वधिवसंजोइद<br>२१८-<br>अणंतगृण ३७५,<br>अद्भोगाल परियट्ट २८२,<br>अप्पदर ३८४, | अवद्विदसंतकम्मविहत्तिय  ः ३८९, अवत्तव्य '७, १३, अविहत्ती ६, ७, ८, ११, १२, असंखेज्ज १० असखेज्जिद भागो २५, २८३, २८४, असंखेज्जगुण ३६९, ३७० |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | अणादि अपज्जवसिदो<br>२५२,<br>अणादि सपज्जवसिदो<br>२५२,<br>अणियोगहार ४, २२, २३<br>८०, ८२, ३१६, ३९७                                                  | अप्पदर ३८४,<br>जप्पदरसंतकम्मिवहत्तिय<br>३८८,<br>अप्पावहुग २२, ८०,<br>१९९ ३५२,<br>अवद्विद ३८४,                                                        |                                                                                                                                         |

(१) सर्वत्र स्यूल संख्यांक गाथागत शब्दोंके और सूक्ष्म संख्याङ्क चिंगसूत्र गत शब्दोंके पृष्ठके सूचक है। जिस शब्द को काले टाइपमें दिया है जसकी व्युत्पत्ति या परिभाषा चूर्णि सूत्रमें आई है।

ड उक्कस्स १, १७, २४७, २४९, २५३, २५४, २५५, २८२, २८४, २८६, ३९०, २०ं उत्तरपयङ्गिवहत्ती ८0, १२, उवजुत्त २५३, उवट्ट चबट्टपोग्गलपरियट्ट २८२, २८४, २८६, ३९८, १३, **उवसमिअ** ए एक्क ८, २०१, २०२, एक्कवीस-एक्कावीस २०१, २०३, २४७, २८२, २९३, ३७०, एकसंतकम्मविहत्तिय ३५९, एक्कारस २०१, २०३, २१२, २४४, २८२, ३६३, एग जीव ३८७, एगसमझ २४६, २५३, २५४, २८५, ३८८, ३९०, एगेग उत्तरपयडिविहत्ती ८०, ८२, स्रो ओघ २०१, ओदड्स १२,-१३, श्रं अंतर २२, ८०, १९९, २८१, २८२, २८३, अंतराणुगम ८०, २८१, बंतोमुहत्त २४४, २४७, २४८, २४९, २५५, २८२, कम्मविहत्ती ५, ६, १६, २०३, कसाय काल २२, ८०, १९९, २४३, २४४, २४६, २४७, २४८, २४९, २५३, २५४, २५५, ३८७, ३८८ कालविहत्ती ٧, ८, ८०, कालाणुगम ख खवअ २११, खीणदंसणमोहणिज्ज २१ ो, खंत १९९ खेत्तविहत्ती ٧, y, वेत्राणुगम ८0, ग गण्णविहत्ती ¥, ८,

गदियादि २०५, चउरंस १०, ११ च चउवीसविहत्ती २४९, चदु (चरु) २०१, २१२, २३७, २८२, ३६५, २०१, २०४, चद्वीस २८२, २९३, ३७२, २०३, **छ**ण्णोकसाय छव्वीस २०१, २०४, २९३. छन्दोसविहत्ती २५२, २८३, ३७५, जहण्ण २४६, २४७, ज २४९, २५३, २५४, • - २५५, २८३, २८४, . . २८५, ३८८, ३९०, जहण्णुक्कस २४३, २४४, २४८, ३८८, जीव २९३, भीणमझीण १, १४, १८, म ट्रवणविहत्ती ट्राणसमुक्कित्तणा २०१, द्विदि 2, 8, 24, -द्विदिय 2, 20, 20, द्विदिविहत्ती णवूंसयवेद ग् २०३, ' णामविहत्ती ٧,, णियम-२११, २२१, २९३, णो आगम ५, १२, णोकम्मविहत्ती ् त तदुभय ७, १३, तह १, १७, 'ति २०१, २०२, २३७, २८२, ३६२, तुल्लपदेसिय तुल्लपदेसोगाढ ų, तुल्लसमय ८, \* 4 तेतीस २४७, तेवीस २०१, २०४, २१७, २४८, २८२, ३६९, तेरस २०१, २०३, २१२, २४४, २८२, ३६६, तंस १०, ११, त्व दव्व €, दव्वविहत्ती ४, ५, १६, दुविहा ५, ९, १२, २०, दो २०१, २०२, २१२, २३७, २८२, ३६२, दोआवलिय २४३, देसूण २८२, •

पगदि प 8 पढमाहियार 280, पद २१०, पदच्छेद ₹७, पदणिक्खेव १९९, ४२५. पयडि ़ १७, २०४, पयद १३, २९३. पयडिविहत्ती १७, १८, २०, ४२५, पयिंडद्राण उत्तरपयिंड विहत्ती 60, पयडिद्राणविहत्ती १९९. २०१, परिमाणाणुगम 60, - परिमाण १९९, -पलिदोवम २५५, २८३, २८४, 'चसंतकम्मविहत्तिय ३५९, पंच २०१, २०३, २१२, २४३, पाहड जाणम १२, पूरिसवेद २०३, पुटव **पोग्गलपरियट्ट** २५३. पोसणाणुगम 60, फोसण फ १९९, बारस २०१, २०३, २१२, व २४४, २४६, २८२, ३६४, वात्रीससंत कम्मविहत्तिय ३६८, भ्, भंग ३८९, **भंगविचअ** २२, १९९, २९२, भागाभाग २२, भाव 2 1 १३, भावविहत्ती १२, भूजगार , १९९, ३८४, ·· भूजगारसंतकम्मविहत्तिअ ३८८, मणुस्स २११, २१३, २१७, मणुस्सिणी २११, २१३, २१७, माणसंजलण २०२, माया . २०२, मायासंजलण २०२, मिच्छत्त २०४, २१३, २१७, मिच्छाइट्टी २२१,

|                            | परिसिष्ठािया          |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| . मूलपयिंडिविहत्ती २०, २२, | " " on the            |                         |
| " गानिहत्ता २०, २२         | 1                     |                         |
|                            | ं विहासा              | .38.                    |
| मोहणिज्ज . २३,             | 5.6141                | ,                       |
| माह्यारेक्क ० (१ ४७        | वेमादपदेसिय २१०       | ),   · #==              |
| मोहणीयपयि १, १७,<br>ल लोग  | CICKTONE.             | , संखेजगुण ३६५ ३८६      |
| ( ON )                     | वाहा १४९ रे५५         | , विज्जामुण ३६५, ३६६    |
| लोह                        | 3,11                  | 367                     |
| लोहसंजलण २०२,              | स सिंग्यास २८४,       | 305 545                 |
| लोहसंजलण २०२,              |                       | संग्राम २०२, २०३,       |
| . 45                       |                       | संठाणिक ९,              |
| वहसंठाण १०,                | 778 203 TOS, 708,     | । गाम्याप               |
| 5/10/01                    | २२१, २९३, ३६९,        | संठाणविहत्ती 🕌 🖇        |
| विह्य                      | प पावासात्रक्रक्रक    | संतक्रिका               |
| वाबीस २०१, २०४, २१२,       |                       | , ,,,,,,                |
| מפס פסד נויי               |                       | संतकम्मविहत्तिय २९३.    |
| वियप्प २४८, २८२,           | 'गावदा २५३ ५०         |                         |
| वियप्प ४६८, २८२,           | समयूण                 | वहरा, वहरा, वहरा, वहरा, |
| 5-2-0                      | 9 242                 | १ ४ ६४, ३६४, ३८०        |
| विससाह्य ३६२, ३६३,         | सम्मत्त २०४ २००       | 356 -                   |
| 350                        | वमत २०४, २१३,         | - 17 4 EV. 310          |
| विहलि (क्रिक्ट) ३६४,       |                       | सागरीवम २४७, २४९,       |
| विहत्ति (विहत्ती) १,४,     | सम्मामिच्छत २०४, २१३, | 580, 586,               |
| 17 10 23 0.0               | 26, 408, 583          | 216. 112 SCR            |
|                            | HEDTE-A 786,          |                         |
| 588, 588 DY 568,           | सम्मादिद्वी २१८. २२०  | सादिरेय २४%             |
|                            | सम्मामिक ११८, २२१,    | नादरय २४७, २४९          |
|                            |                       | 264                     |
| 117. 4210 50.              |                       | सादिसका                 |
| २३७, २४३, २४८, २८२,        | रिसवट २२१             | 11 10 01 01 Trans       |
| 1 11 700. 2/5              | C 00 /                |                         |
| र १०५,                     | - 1                   |                         |
| ₹₹, <del> </del>           | व्य २०४, २९३, ३९७,    | सामत २०                 |
| . 4                        | वित्य ११, ३९७,        | सामित २२, ८०, १९९,      |
|                            | नत्य ११, १३,          | युत्तगाहा २१०,          |
|                            | ->:                   | युत्तगाहा २१०,          |
| '9                         |                       | १६,                     |
| ७ जगा                      |                       |                         |

# '७ जैयधवलागत-विशेषशब्द्सूची

|                                  | गणपपावात-।त्रकेष्ट                   |                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| श्र अवत्याप                      | ं न ननलागत-विश्वश                    | ब्द्रग्रनी                                  |
| ं अधिकार विस                     | 1                                    | 2/2 41                                      |
| अजहण्णविहत्ति ८१                 | अस्थाहियार २, १७, १९,                | •                                           |
| अण्णदर ८९,                       | 11.6415 4, 80. 86                    | 1                                           |
|                                  | , , , , ,                            | वसंकम                                       |
|                                  | शृह्योग्रह्मा २२,                    | अस्सकणणास्त्र २३४,                          |
| 276-2                            | - गामिता स्थट ३०।                    | जिस्सकाणकरण ३३।                             |
| 131111                           | 2                                    | अस्सकण्णकरण २३५,२३८,<br>आ अाजम              |
| 700 YZ                           | DI (C 23Trans                        | आउत्तकरण २१,                                |
| सणियहिकाल ३६८                    | अपदर २५०,                            | आउत्तकरण २३४                                |
|                                  |                                      | । अभिम ''४०,                                |
|                                  | अप्पाबहुस ४३३                        | ं बागमविहत्ती ५,०३                          |
| 994111172==>- 7 (                | अप्पावहुगाणुगम ७८                    | आणपुरिवसंकार १,१२,                          |
| 30 Stringti                      | गुरुषाणुगम् ।                        | वाणुपुविवसंकम र, १२,                        |
| 1,4/11,4(181, 3 V V V V V V V    | १७६, ३५३, ४२२                        | ् अविद्यान                                  |
| २१९,३७४,४१७,४३०,                 |                                      | अलाव : ३७१,                                 |
| 3111/3111-16                     | 3.806                                |                                             |
| " र्गमायसम्बायमा ।               | 0.                                   | बालावपरूवणाः , २३३                          |
| X210 V-0                         | अवद्विद ३०० २०४,                     | इ हिग्निसमंन्याः, २३३,                      |
| अण्ताणनंतिक ४१७, ४२१,            |                                      | इ हिग्निस संतक्ष्मिक २३४,<br>उ उनकस्सविह्नी |
|                                  | 10 4 14 Val.                         | उ .जनकस्सिवहत्ती -                          |
| 19सजायणाकाल 🗸 🗸                  | अवत्तन्त्र १९,                       | 0 04 1 3 11 21 21 21 21 21                  |
| अस्यप्रह ' ' ।                   | अवहारकाल ३,१५,                       | उच्चारणसलागा३०३,३१०<br>उत्तरपयहिनिन्        |
| 70                               | 5PH                                  | - 1017                                      |
| 9 1771 33                        | अविभिवत ३७१,                         | उद्रम                                       |
| , पहा एस शब्दोंका ही संगन        | 9,                                   | चदयदाण १३४,                                 |
| वश्यक समभे गरी।                  | क्या है जिनके विषयमें मंग्ने         | 888,                                        |
| वश्यक समभे गये। चौदह मार्गणाओं र | किया है जिनके विषयमें ग्रंथमें कुछ ह | नहां है या जो ज                             |
| I I A A TATE P COMME.            | ** UNIVERSITE -2.3%                  |                                             |

१ .यहां ऐसे शब्दोंका ही संग्रह किया है जिनके विषयमें ग्रंथमें कुछ कहा है या जो संग्रहकी दृष्टिसे वावश्यक समभे गये। चौदह मार्गणाओं या उनके अवान्तर भेदोंके नाम अनुयोग द्वारोंमें पुनः पुनः आये हैं अतः उनका यहां संग्रह नहीं किया है। जिस पृष्ठपर जिस शब्दका लक्षण, परिभाषा या व्युत्पत्ति पाई जाती हैं उस पृष्ठके अंकको बड़े टाईपमें दिया है।

|          | <b>उदयाव</b> लि           | 238,         |   |
|----------|---------------------------|--------------|---|
|          | <b>उदीरणा</b>             | २३४,         |   |
|          | उवक्कमण ३७१,              |              |   |
|          |                           |              |   |
|          | <b>उ</b> वक्कमणकाल        | ३७०,         |   |
|          |                           | ३७५,         |   |
|          | <b>चब</b> डुपोग्गलपरियट्ट | 518,         |   |
|          | , , , ,                   | 388,         |   |
|          | उववाद पद                  | 48,          |   |
|          | <b>उवसमसम्मादिद्वि</b>    |              |   |
|          | _                         |              |   |
| ,        | <b>उव्समसम्मत्तका</b> ल   |              |   |
|          | उन्वेल्लणकाल २५४          | -            |   |
|          | उव्वेल्लणा                | ४२१,         |   |
| Ų        | एगेग उत्तरपयहिवि          | हत्ती ८०     |   |
|          | भोदइअ                     | 23           |   |
|          |                           | •            |   |
| अ        | अंतर (करण)                | २३४,         |   |
|          |                           | ३९०,         |   |
|          | अंतराइम                   | २१,          |   |
|          | _                         | ४, ७४,       |   |
|          | १२३, १७३,                 |              |   |
|          |                           |              |   |
|          | <i>३९७,</i> ४१९,          | 804,         |   |
|          | _                         | .४७५,        | * |
| क        | कदकरणिज्ज २१४             | ,२१५,        |   |
|          | •                         | <b>४३0</b> , |   |
|          | कम्मविहत्ती ५             | , શેક્,      |   |
|          | •                         |              |   |
|          | 4/4/                      | ३९१,         |   |
|          | कालाणिओगद्दार             | ३८७,         |   |
|          | कालाणुगम २७,७             | १,९९,        |   |
|          | १७१, २३३,                 | ३३५.         |   |
|          |                           | ४४२,         |   |
|          | कालविहत्ती                |              |   |
|          | क्रिकीस्ट्रास्टर ३५४      | 262          |   |
|          | किट्टीकरणद्धा ३५४,        | २६२,         |   |
|          | किट्टीवेदयकाल             | ३५३,         |   |
|          | ३५९,                      | ३६२,         |   |
| ख        | खेल '                     | <b>9</b> ,   |   |
|          | खेत्तविहत्ती              | <b>6</b> ,   |   |
|          |                           | 963          |   |
|          | 9                         | १६३,         |   |
|          | ३२४, ४०८,                 |              |   |
| ग        | गाहासुरा                  | १६           | 1 |
|          | गोद                       | २१,          |   |
|          | गोवुच्छ                   | २५३,         | ļ |
| च        | चउवीसिवहत्तिअ             | २१८,         |   |
|          | 1 - " " 11 .1 G. 11 .1    |              |   |
|          | -6                        | २१९,         |   |
| _        | चरिमफालि २३५,             | रपर,         |   |
|          | <b>चारित्तमोहणीय</b> क्खव |              |   |
|          | २१३.                      | २३३,         |   |
|          | <b>चारित्तमोहणीय</b>      | २१९,         |   |
| ল        | जाणुअसरीरविहत्ती          | ۲,           |   |
|          |                           |              |   |
| 升        |                           | , १८,        | 1 |
| <b>E</b> | द्रवण विहत्ती             | K            |   |
|          |                           | -            |   |

| 4   | द्वाणसमुक्कीराणां    | 708,                   |
|-----|----------------------|------------------------|
|     | द्विदियंतिस          | २, १८,                 |
| ,   | द्विदिविहत्ती        | १७,                    |
|     | होना<br>टोना         | 1 48                   |
| 311 |                      | ५, २३७,                |
| ग्  | गयगप्र १८५           |                        |
|     | णाणाजीवेहि भंग       | ₹¥३,                   |
|     |                      |                        |
|     |                      | ४, २९३,                |
|     | _                    | २, ४५६,                |
|     | णाणावरणिज्ज          | २१,                    |
|     | णामकम्म              | २१,                    |
|     | णामविहत्ती           | ų,                     |
|     | णिवखेव .             | 8                      |
|     | णिस्संतकम्मिय        | ४३०                    |
|     | णो आगम               | १२                     |
|     | णो आगमभाव            | १२                     |
| ,   | णो आगमविहत्ती        | 4,                     |
|     | णोकम्मविहत्ती        | ξ,                     |
| •   | णोसव्विवहत्ति        | LL,                    |
| त   | तालपलंबसुत्त         | २१४,                   |
| ٠   | तिस्थयर              | 288,                   |
| द   | दन्बद्रियणय          | ۷٤,                    |
| •   | दन्वविहत्ती          | ५, १६,                 |
|     | दंसणमोहणीयनख         |                        |
|     | दंसणावरणिज्ज         | २१                     |
|     | देसघादि.             | २३३,                   |
|     | देसामासिय            | ८, २१४,                |
| ध   |                      | २४, ८९,                |
| •   | धुवपद ' ।            | 794,                   |
|     | घुवभंग               | २९४,                   |
| ч   | पज्जवद्वियणय         | ८१,                    |
| 7   | पद                   | १७,                    |
|     | पद <b>णि</b> क्खेव   |                        |
|     | पदेस <b>विह</b> त्ती | ४२५,                   |
|     | पद्धई                | १८,                    |
|     |                      | <b>98</b> ,            |
|     | पटुवणकाल             | ३६८,                   |
|     | पढमसम्मत्ताहिमुह     |                        |
|     | पत्थारसलागा ३०       |                        |
|     | पत्थारालाव           | ३०१                    |
|     | पमाणपद               | १७                     |
| ŧ   |                      | <b>6</b> , <b>70</b> , |
|     | पयडिद्वाण उत्तरप     |                        |
|     | विहत्ती '            | ٤0,                    |
|     | पयडिद्वाण            | 886                    |
|     | पयिंडद्वाणविहत्ति    | 200,                   |
|     |                      | २०१,                   |
|     | परस्थाणप्पाबहुगा     |                        |
|     |                      | १७९,                   |
|     | परमगुच्वएस           | १.०८,                  |

|   | परिमाणाणुर           | ाम ४९ | , १५७,         |
|---|----------------------|-------|----------------|
|   | ₹१९,                 | 808,  | 868,           |
|   | पवाइज्जमाण           |       | 886,           |
|   | पंजिया               |       | १४             |
|   | पाहुडगंथ             |       | १७४,           |
|   | -                    |       | -              |
| - | पुच्छासुत्त          | 226   | २१०            |
| फ | फद्य                 |       | , २३८,         |
|   | फोसणाणुगम            |       |                |
|   |                      | ३२६,  | ४०९,           |
| ब | बंध                  |       | २३४,           |
|   | बंघग                 |       | १९९,           |
|   | वंधद्वाण             |       | १९९,           |
|   | वंघावलिय             |       | २४३,           |
|   | बादरिकट्टि           |       |                |
|   | _                    |       | २३५,           |
|   | बीजपद                |       | ३०७,           |
| भ | भयणिज्जपद            |       | २९३            |
|   | भवियविहत्त           |       | Ľ,             |
|   | भागाभागाणु           | गम    | ४७,            |
|   | १५१,                 | ३१६,  | ४०६,           |
|   |                      |       | 809,           |
|   | भावविहत्ती           |       | <b>१</b> ٥,    |
|   |                      | leie  | १७५,           |
|   | भावाणुगम             |       |                |
|   |                      |       | ४७९,           |
|   | भुजगार               | २८४,  | ३८८,           |
| म | मज्झिमपद             |       | 80             |
|   | मणुस्स               | २१२,  | २१,            |
|   | महावंघ               |       | १९९,           |
|   | मंदबुद्धिजण          |       | ३९७,           |
|   | मारणंतिय             | 1     | 49,            |
|   | मिच्छाइट्टी          |       | २१८,           |
|   | मूलपयडिविह           | स्ती  | <b>२</b> २,    |
|   | मोहणिज्ज<br>मोहणिज्ज | 5/11  |                |
|   | माहाजवज              |       | २१,            |
|   | मोहणीय               |       | २०,            |
| ल | लिहिदुच्चार          | ण     | ३९७            |
| व | वक्खाण               |       | 880,           |
| - | वड्डिविहत्ती         |       | ¥\$0,          |
|   | ववत्थापद-            |       |                |
|   |                      |       | १७             |
|   | वित्तिसुत्त          |       | १४,            |
|   | विमात्रप्रदेश        |       | Ę              |
|   | विसंजोअअ             |       | २१८,           |
|   | विसंजोयणा            |       | २१६,           |
|   | विसंजोयणाप           | वखं   | 886,           |
|   | विहत्ति              |       | , २१,          |
|   | विहासा               |       | २१०,           |
| - | वेदग                 |       | १९९,           |
|   | वेयणीय               |       | 22             |
|   |                      |       |                |
| स | सण्णियास             |       | <b>\$</b> \$0, |
|   | सम्मत्तुव्वेहलप      | T .   | 843,           |
|   | •                    |       |                |

| सम्मामिन्छाइहि २१८                                                                 | परितिहासि                                                                                   |                                   |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समुक्कीत्तणा २३,८३,<br>३८४,४२५,<br>४३१,४३७,<br>सन्वधादिबंध २३३,<br>सन्वतिहत्ति ८८, | संगहणय<br>संगहणय<br>संगहिकट्टि<br>संजूत<br>संठाण<br>संठाणवियप<br>संठाणविद्यप<br>संठाणविद्यप | २४३,<br>८१,<br>३५९,<br>१०१,<br>९, | हिर् ३  ताविम २४, ८९, सामित्तं ४२६, ४२९, सामिताणुगम २७, ९१, ३८६, ४३९, सिद्धसमय ३६०, ३६२, सुताणुसारि ४१७, ४१८, सुद्धमिकिष्टि २३५, |



# भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संघ

#### प्रकाशन

| १—कसायपाहुड ( श्री | जयमयळजी )—हि                            | न्दी शतुबाद सहि | त भाग १, पुस्तकाकार १० |       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| धावादार १२)        | الله الله الله الله الله الله الله الله |                 |                        | ,,,,, |

- २ स्रोक्षमार्शप्रकाश पं० टोस्ट्सल विरचित मोक्षमार्गप्रकाशका बाधुनिक हिन्दी में खपान्तर, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक परिशिष्टों से भूषित संस्करण
- ३—जैनधर्म—जैनधर्म के आचार, विचार, इतिहास, साहित्य आदि का परिचय प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम भन्य,

### त्रेसमें

- ४—वराङ्गचरित्र—द्वन्दर पौराणिक डपाल्यान
- ५—मापापूजा सहित संस्कृतपूजा संग्रह (सार्थ)
- ६ —हरिषेण कथाकीश प्राचीन जैन कबाओं का सुन्दर संप्रह
- ७—हास्वरित—लीरामचन्द्रजो का रोचक परित

प्राप्ति स्थान--

मेनेजर मा॰ दि॰ जैन संघ चौराबी, मधुरा